पराशर-समृतिः

### PARĀŚARA-SMRTI

PARĀŚARA MĀDHAVA

VOLUME I

ACHARAKANDA

With the Gloss by
MADHAVACHARYYA

Edited with Notes by

MM. CHANDRAKANTA TARKALANKARA



THE ASIATIC SOCIETY
1974

# PARĀŚARA-SMRTI PARĀŚARA MĀDHAVA

VOLUME I ĀCHĀRAKĀNDA

With the Gloss By
MĀDHAVĀCHĀRYYA

Edited with Notes By

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA CHANDRAKĀNTA TARKĀLAŅKĀRA



THE ASIATIC SOCIETY
1974

# प रा श र - स्मृ ति:

श्रीमन्माधवाचार्यकृतव्याख्या सहिता

आचारकाण्डरूप प्रथमभागात्मिका

महामहोपाध्याय श्रोचन्द्रकान्त तर्कालङ्कार परिशोधिता



दि एशियाटिक सो साइटि

Work Number 303

© The Asiatic Society

First Published in 1893 Reprinted in 1974

Published by
Dr Sisir Kumar Mitra
General Secretary
The Asiatic Society
1 Park Street
Calcutta 16

Printed by
Shri P. K. Mukherjee
S. Antool & Co. Private Ltd.
91 Acharya Prafulla Chandra Road
Calcutta-9

And Shri T. K. Mitra Venus Printing Works 52/7 Bepin Behari Ganguli Street Calcutta 12

Price: Rs. 40·00 \$ 7·00 £ 2,8)

#### PREFACE

WE ARE happy to release the Volume One of Mm. Chandrakānta Tarkālankāra's annotated edition of Parāśara Mādhava or Parāśara Smrti with the gloss of Mādhavāchārya Vidyāranya. The Second Volume containing the Prāyaśchitta Kānda and the Vyavahāra Kānda, was published last year. The publication of the present volume has been unavoidably delayed as some portions of it could not be brought under photo offset process and had to be done through letter press. The Society published the original edition in its Bibliotheca Indica Series as early as 1890-93. Naturally it went out of print long ago, and even the Society's library copies have become too brittle We are thankful to the authorities of the to handle. Samkara Vidyābhavana Chatuspāthī, Tārakeśwara and of the Sanskrit College, Calcutta, for kindly lending their copies which were found to be rather in a better state.

In tune with the well known concept of Manu, Āchārah prabhavo Dharmah Parāśara observes in the opening kāṇḍa of his treatise that he is truly a religious man who follows the prescriptions of āchāra (Chaturṇāmapi varṇānām āchāro Dharmapālakah). Āchārakāṇḍa, the first part of the Samhitā, discusses the basic duties of all the four varṇas, their domestic and socio-religious rites and ceremonies and also norms of their social relationship, but in a spirit of accomodation with the changing character of the age. Mādhavāchāryya, a scholar of deep erudition, possessing wide experience of men and matters, felt the need of explaining the inner significance of the social regulations in order to standardise life against the background of some fixed values.

Parāśara Smṛti with its liberal approach to social problems became Mādhava's medium. He analysed critically the prescriptions outlined in the text and in addition to the

commentary provided a digest of social and religious regulations, and there lies the real value of his work. Mādhava's methodology came to be followed by later commentators in different parts of the country including Bengal and the treatise is still considered indispensable for students and scholars on Dharmaśāstra. The complete list of contents has been appended at the end of Volume II.

The Society records its thanks to the Ministry of Education and Culture, Government of India, for providing the 50% of the cost of production by way of advance. Thanks are also due to Pandit Jadavendra Nath Tarkatīrtha for his valued assistance in the publication of the work.

The Asiatic Society, August, 1974 S. K. MITRA General Secretary पराशर समृति:

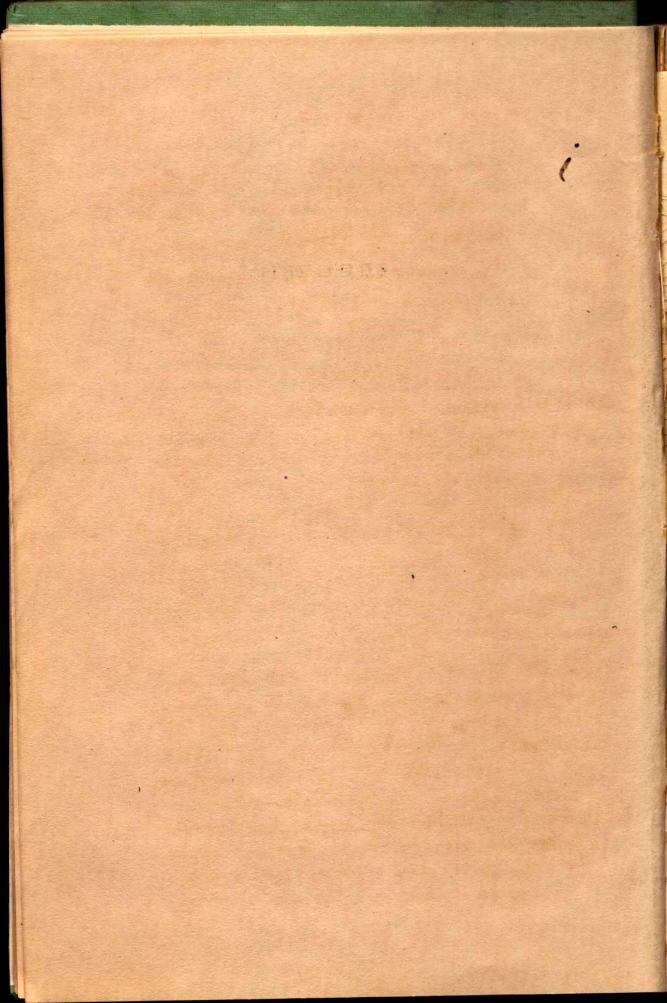

### श्रीगरोशाय नमः।

## पराश्रमाधवः।

(माधवाचार्यकत वाखा-सहिता पराग्ररसंहिता।)

प्रथमे। ध्यायः।

चाचार-काग्छम्।

(टीकाकारीपमसण्का।)

वागीशाद्याः सुमनसः सर्व्वार्धानासुपक्रमे ।
यं नत्वा क्रतकृत्याः खुस्तं नमामि गजाननम् ॥१॥
सा उदं प्राप्य विवेक-तीर्थ-पदवीमास्नाय-तीर्थं परं
मज्जन्, सज्जन-तीर्थ-सङ्ग-निपुणः स्वृत्त-तीर्थं श्रयन् ।
स्वामाक्षयम् प्रभाव-स्वदीं श्रीभारती-तीर्थताविद्या-तीर्थसुपाश्रयम् इदि भजे श्रीकष्टमयाद्यतम् ॥२॥
सत्येक-त्रत-पास्तको दिगुणधीस्त्यर्थी चतुर्व्वेदिता
पञ्चस्क्रस्य-कृती षड्न्वय-दृदः सप्ताङ्ग-सर्वेसदः ।
श्रष्ट-यिक-कला-धरेगं नव-निधः पुष्यद्य-प्रत्ययः!

<sup>\*</sup> सजनसङ्गतीर्थनिषुणः,—इति कालमाधवीये पाठः † अख्यितिकताधरा,—इति से। दि पुक्तके पाठः। अख्यक्तकला-धरा,—इति से। प्रचिक्तके पाठः।

I पुष्पद्शप्रवयः, इति से। दि पुस्तके पाठः।

सार्नी क्याय-धुरत्थरे विजयते \* श्रीवृक्कण-स्मा-पितः (१) ॥३॥ / दत्रस्थाङ्गिर मे गनस्य सुमितः श्रीयस्य मेधातिस्य-धाम्योधर्म-सुतस्य † वैष्य-नृपतेः स्वीजा, निमेगातिमः । प्रत्यगृदृष्टिरहत्थती-सहचरे रामस्य पुष्तात्मना-यदत्तस्य विभारस्य कुल-गुहर्मन्त्री तथा माधवः ॥४॥

<sup>\*</sup> विजयतां,—इति मु॰ पाठः † वैन्य,—इति मु॰ पाठः।

<sup>(</sup>१) यथीं त्रिवर्गाथीं (त्रिवर्गस धर्मार्थकामाः)। चतुर्वेदिता खान्वित्त-क्यारिविद्याचतुष्ठयवेदिता । यथाइ कामन्दकः ' "आन्विद्धिकों त्रयीं वात्तीं दखनीतिश्व पार्थिवः। तदियेस्तत् क्रियापेते श्वन्तयेदिन-यान्वितः"— इति । पञ्चकान्धाः मन्तस्य पञ्चाङ्गानि (सहायादीनि) तेष क्रती कुश्रलः । तदुक्तं कामन्दकीये । "सहायाः साधनीपाया विभा-गोदेशकालयाः। विपत्तेच प्रतीकारः सिद्धिः पश्चाक्तमिष्यते'—इति षसां गुगानां सन्धादीनामन्वयेन दृष्ः। तथा चामरः। विग्रहेायानमासनं देधमा अयः। षड्गुणाः"-इति। सप्त खङ्गानि यस्यां, तादशी सर्वंसद्दा यस्य स तथातः। "खाम्यमात्यस्ट्रत्काष-राष्ट्रदर्भवनानि च। सप्ताङ्गानि"— इत्यमरः। च्यष्टाभिर्थितिर्थासां कार्ना (अष्टानामष्टाभिर्भुणने चतुःषष्ठयः कला भवन्ति) तासां धरः। अथवा। यञ्यते अनयेति यिति बुद्धिः। असी या यितिकलाबुद्धाया बुडिगुणा इति यावत्। तासां धरः। तदाच कामन्दकः। "श्रुश्रुषा श्रवणश्चेव ग्रहणं धारणनाथा। जहाउपाहाउर्धविज्ञानं तत्त्वज्ञानश्च धीगुणाः"-इति । नवानां प्रभावादीनां निधिः । पुष्यन्ते। दशप्रवयाः सम्पद्धेतवः शास्त्रादया यस्य स तथा। तथा च कामन्दकः। "शास्त्रं प्रज्ञा धतिर्दाच्यं प्रागल्भ्यं धारियणाता । उत्साहीवाग्मिता दार्छ-मापत्क्षेत्रसिष्णुता। प्रभावः श्रचिता मैत्रीयागः सर्वं कतज्ञता। कुलं शीलं दमस्वितगुणाः सम्भित्तहेतवः"—इति । सम्पद्धेतृतयाही खेतेषु परस्नोकाकानां नवानां 'नव'-शब्देन, पूर्वस्नोकाकानां शास्त्र दानां दशानान्तु 'प्रत्यय'-शब्देन निर्देशः क्वत इति मन्तयम्।

प्रजा-मूल-मही विवेक-सिल्खेः सिका, बलीपित्रका\*

सन्तेः पद्मिता, विश्वाल-विट्या सन्ध्यादिभिः षड्गुणैः ।

श्वत्या केरिकता, यशः-सुरिभता, सिद्धा ससुद्य-फला

संप्राप्ता भृवि भाति नीति-लितका सर्व्वात्तरं माधवम् ॥॥॥

ग्विभाती जननी यस्य सुकीर्त्तिकायणः पिता ।

सायणेभोगनाथश्व मनेविद्धी सहादरी ॥६॥

यस्य वैधायनं सुत्रं श्वाखा यस्य च याज्ञुषी ।

भारदाजं कुलं यस्य सर्वज्ञः सिह माधवः ॥७॥

स माधवः सकल-पुराण-संहिता
प्रवर्त्तकः, स्ति-सुषमाण पराश्वरः ।

पराश्वर-स्ति-विद्यता प्रवर्त्तते ॥६॥

पराश्वर-स्ति-विद्यता प्रवर्त्तते ॥६॥

पराश्वर-स्ति-विद्यता प्रवर्त्तते ॥६॥

पराश्वर-स्ति-विद्यता प्रवर्त्तते ॥६॥

सयाऽता माधवार्यण तद्वाख्याता निवन्धृभिः ।

स्वाऽता साधवार्यण तद्वाख्याता प्रवत्वते ॥६॥

<sup>\*</sup> बलापंत्रिका,—इति सा॰ दि॰ युक्तको याउः। बलापत्रिका,—इति मु॰ युक्तको पाठः।

<sup>†</sup> ऽमन्रः-इति सेर॰ पुक्तकयाः स॰ पुक्तके च पाठः।

म् श्रीमती यस्य जननी—इति मु॰ पुक्तके पाठः। एवं तत्र, एतत् श्रीकात् पूर्वे 'यस्य बौधायमं'—इत्यादि स्रोको वर्त्तते।

<sup>§</sup> मने।बुद्धिः,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> बोधायनं, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

श सुखमा, - इति से । पुत्तकदये, स॰ पुत्तको च पाठः।

<sup>\*\*</sup> तद्याख्येयं प्रवर्त्त्यते, - रति मु॰ पुत्तको पाठः।

ननु, नेयं स्विर्व्याख्यानमहित, तत्-प्रामाण्डस् (१) दुर्निह्वपत् (। यनु,—वेद-प्रामाण्ड-कारणं जैमिनिना स्वितम्,—"तत् प्रमाणं वादरायणस्थान्यानपेचलात्" (मी०१,१,५स०)—दित । न तत् पौर्षयेषु (१) मूलप्रमाण-मापेचेषु यन्येषु योजयितं प्रकाते (१) । तर्द्वास्तु मूल-प्रमाणमुपजीय प्रामाण्यम् । तन्न, मूलस्य दुर्लभलात् । न तावत् प्रत्यनं मूलम् । प्रमास्थातीन्त्रियलात् (१) । नाप्यनुमानम् , (१) तस्य प्रत्यचसपेचलात् (१) । नापि पुरुषान्तर-वाक्यम् । (१) विप्रसम्भकस्य पुरे थियथा-दृष्टार्थ-वादिलाभावात् ।

(१) तदिति स्रुतेः परामर्शः।

(३) जैमिन्युत्तस्य प्रामः खाईतेरन्यानपे चलस्य तत्राभावादित्यभिप्रायः।

- (8) सुखादिवदातमगुणलाविशेषेपि अयोग्यलादतीन्त्रियलं धर्माख । धर्मी प्रत्यक्तं न मूलिमिलोतच.—''सत्सम्पयोगे पुरुषस्येन्त्रियाणां बृद्धि-जन्म तत्प्रत्यक्तमनिमित्तं विद्यामाने।पलम्भनलात्"(१,१,८)—इति मीमांसास्त्रवादो यक्तम्।
- (५) अत्र 'मूलम्'—इत्यनुषञ्जनीयम्। एवं परत्र।
- (६) खनुमानस्य यास्यादिप्रवक्तसापेक्तलादिवर्यः । तच, "अय तत्पूर्वक-मनुमानम्"—(१,५,५)—इति न्यायस्त्रादी यक्तं बक्तन ।
- (७) पुरुषान्तराणां च्हि विप्रलम्भकाविप्रलम्भकभेदेन दैविध्यं। दिविधा-नामपि तेषां वाक्यं न मूलमिति क्रमेण प्रतिपादयति विप्रलम्भकस्येति। प्रतारकस्टेत्यर्थः।

<sup>\*</sup> ग्रश्चेषु, - इति सो॰ प्र॰ पुक्तके नान्ति।

<sup>†</sup> दुर्भणत्वात्, - इति मु॰ पुक्त्वपाठः।

<sup>‡</sup> तस्यातीन्त्रियत्वात्, — इति मृ॰ पुक्तकपाठः।

<sup>े</sup> यथार्थद्यार्थ, - इति से । स॰ प्रत्तवपाठः।

<sup>(</sup>२) पारवेथलं मूलप्रमाणसापेचाले हेतुगर्भविशेषणम्। पुंवचसां मूल-प्रमाणसापेचाणामेव प्रामाण्याभ्यपगमादिति भावः।

भवित्रसम्भवस्यापि संग्रय-विपर्यय-सम्भवात् (१) । नापि चेादना (१) तस्या अनुपत्तस्येः । (१) ने। खलु सर्य्यमाणानां भौचाद्याचाराणां मूलभूतां काञ्चिचेादनां प्रत्यचत्रचपत्तभामहे । (१) नाप्यनुमातुं भक्यते, भाक्यादि-प्रणीत-चैत्य-वन्दनादि-स्तिव्यतिप्रसङ्गात् (५) ।

श्रयोचेत, !-- 'मन्वादि-स्रतीनां श्राक्यादि-स्रतीनां चास्ति महदैषम्यम् । प्रत्यच-वेदेनैव माचान्यन्वादि-स्रतीनां प्रामाखाङ्गीका-

<sup>\*</sup> न खलु,—इति मु॰ पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> खथोचते, -इति मु॰ पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> शाकादियत्थानां,—इति सु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>(</sup>१) संग्रय एकसिन् धन्मिणि विषद्रनानाधर्मप्रकारकमनवधारणात्मकं ज्ञानम्, 'स्थाणुर्व्वा पृष्ठवी वा'—इत्याद्याकारकम्। विपर्ययो विपरीत-ज्ञानं, चतदति तत्प्रकारकि स्थालमकिति यावत्। यथा स्थाणी पृष्ठव इति पृष्ठवे स्थाणुरिति चैवमादि निस्थयः। सम्भवस्थानयाः करणापाठवादिदे। वमूककिति ग्रेवदर्शनाभावादिभ्य इति यथाययमूष्ट्र-नीयम्।

<sup>(</sup>२) "चोदनेति क्रियायाः प्रवर्त्तकं वचनमाज्ञः" — (१,१,२) — इति मीमां-साभाष्यम्। तच वाक्यं वैदिक्तमेव, पौरुष्ठेयस्य मूलप्रमायान्तरसा-पेचालादिति भावः।

<sup>(</sup>३) उत्तमेव विद्योति ना वित्वत्यादिना।

<sup>(8)</sup> मासूत् प्रवाचा चेदना मूलं, अनुमेशा तु स्थादिवाशक्य निराकरोति 'नाप्यनुमातुं शकाते'—र्रात । चोदना,—र्रात सनुषच्यते ।

<sup>(</sup>५) प्राक्वी बौद्धाचार्थः। चैत्वं बुद्धप्रतिमा। आदिपदात् जैनाचार्थादिप्र-श्रीताच्दाद्युपासनादिस्तृतिपरिग्रचः। अतिप्रसङ्गादिति स्तृतेचीदना-नुमापकले तासामपि स्तृतितया तचापि चीदनानुमानप्रसङ्गादित्वर्थः। तथाच वेदवाद्यस्तृतिष श्रीभचारात् न स्तृत्वा चीदनानुमानसम्भव इति तात्पर्थम्।

रात्। "यदै किं च मनुरवदत्तद्भेषजम्"—इति ह्याद्मायते। नृत्वेवं श्राक्यादि-स्रात्यनुग्राहकं किञ्चिदैदिकं वचाऽस्ति। श्रतानाकातिप्रमङ्गः' —इति। तन्न, 'यदै किं च,'—इत्यस्थार्थवादलेन स्वार्थे तात्पर्या-भावात्(१)। "मानवी ऋचा धाष्ये कुर्यात्"—इति विधानात्

<sup>(</sup>१) कार्थ्यताबाधकप्रव्ययासमित्रवाह्तं वाक्यमर्थवादः। अयमिसिन्धः। प्रथमतारुद्रव्यवद्यारादेव सर्वप्रव्दानां प्रतिग्रहः वाकरणादीनां व्यवद्वाराधीनप्रक्तिग्रहमूबकलात्। व्यवद्वारस्य गवानयनादिरूपः 'गामानय'-इत्यादिकार्य्यतावाचिप्रत्ययसमभिवाह्नतवाक्यसाधाः 'गौ-रिक्त'—इत्यादिताव्यवद्वारासम्भवात्। तथाच प्रवर्त्तकवाक्यरव युत्पत्तिग्रहेगा उपस्थितलात् कार्य्यलान्वयक्षेषं प्रवेकपदानां हेतुलं खुत्पत्सुरवधारयति । तस्मादर्थवादस्थते न ग्राब्दवाधः, किन्तु पदा-र्थानामुपस्थित्वनन्तरं चसंसर्गाग्रहमात्रम्। प्रयाजनन्वर्थवादानां विधिक्ति-निषेधनिन्दाभ्यां प्रवित्त-निवत्ती एव। तथाहि, बङ्जवित्त-व्ययायामसाध्ये यागादौ पुरुषं प्रवर्त्तियतुमपारयन्ती विधिम्नितिर-वसीदति, सा च लुखा उत्तभ्यते, इति प्रवित्तपालिकायां भाव्यां भावनायां चक्रत्वं क्तुत्वर्थवादानाम् । तदुक्तम् । 'किडोऽभिधा सैव च शब्दभावना भाव्या च तस्यां पुरुषप्रवित्तः। संबन्धबाधः करणं तदीयं प्रराचना चाक्तवापयुच्यते" - इति। एवं निवृत्तिपालिकायां भावना-यामकुलं निन्दार्थवादानां बाध्यम्। स्तुतिनिन्दे च, "यस्य पर्णमयी जुड्फिवति न स पापस्नीतं प्रकाति"—इति, "तस्य यदश्रवसीर्थत तद्रजतमभवत्"-इति चैवमादिवदसताप्यर्थेन दृश्येते,-इति न खार्थे तात्पर्थमर्थवादानाम्, - इति मीमांसकसिद्धान्तः। स्पष्टश्चितत् पूर्वमीमांसादावर्घवादाधिकरणादौ । यथा चादाइतार्घवादयाः (दस्यपर्श्वमयीत्यादि तस्य यदश्र इत्याद्योः) अर्था न वस्ततः सन्ता, तथा मीमांसादर्भनस्य चतुर्घाध्यायहतीयपादस्य दितीयस्त्रस्य, रवं तसीव प्रथमाध्याय दितीयपाद दशमस्त्रचस्य शावरभाष्ये यथाकमं स्पष्टम्।

·तिद्विधिस्तावकलेन, 'यदै किं च'-इत्यादेः पठितलात्। तस्य\* विधे-रयमर्थः ;—इष्टि-विक्रतिरूपे सामारौद्रे चरावितदेशतः प्राप्तास् सामिधेनीषु मध्ये प्रसेष्ठयौ धाया संज्ञकौ यौ दौ मन्त्रो, तौ मानवी कर्त्तयौ,—इति। तत्र,मानव-वचनमुक्तार्थवादेन श्रस्थते । श्रतोन स्वति-प्रामाण्यं वेदेनेक्तम्—इति श्राक्यादि-स्वतिवदप्रमाणभूताएच मन्वादि-स्वतयः। तथाचोक्तम्,—

"प्रायेणानृत-वादिलात् पुंचां भ्रान्यादि-सम्भवात्। चोदनाऽनुपलक्षेश्च श्रद्धामात्रात् प्रमाणता"(१)॥ इति। (१) श्रस्तु वा, कथंचित् मनु-स्रतेः प्रामाण्यम्,‡ तथापि, प्रकृतायाः

(१) 'पुंसाम्'—इति मध्यपितं मध्यमिणन्यायात पूर्व्वापरयारन्वेति। 'श्रद्धामात्रात्'—इत्यनेन, खप्रमाणभूताएव स्मृतयः, श्रद्धा-जड्सीव तु परं तत्र प्रामाण्याभिमानः,—इत्युक्तम्।

<sup>\*</sup> तस्य च, - इति मु॰ पुस्तकपाठः।

<sup>†</sup> तत्र मानवत्वमुक्तोनार्थवादेन प्रश्नस्यते,-इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> दुर्निरूपं प्रमाखं, - इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>(</sup>२) यद्यपि कार्य्यता बाधकपदान्तर्भावनेव पदानामन्वय बाधहेतुलं पूर्व्वम-वधृतं, तथाप्यर्थवादेश्योपि ग्राव्दमते बत्पादात् तस्यास्वानुभवसिद्ध-लेनापलपितुमग्रकालादुत्तरकालं तदुपेक्यते, पूर्व्वग्रहीतस्यापरिहार्थ-लानियमात्। तदुक्तम् "कार्य्यतस्यान्वयद्याने प्राक् ग्रहीतापि हेतुता। पदानामर्थवादेश्यः पस्याद्वेषधादुपेक्यते"—इति। विधिक्तावकत्व-मप्यर्थवादानां असित बाधके खार्थदारेव, न तु खार्थपरित्यागेन। अन्यथा, "यद्र दुःखेन सम्मिद्रं न च ग्रक्तमनन्तरम्। अभिलाषोप-नीतं यत् तत् सुखं खःपदास्पदम्"—इत्याद्यर्थवादेश्यः खर्गादिकमपि न सिद्धोत्। तदिदमुक्तम्। "खार्थदारेव तात्पर्यं तस्य खर्गादिवत् विधौ"—इति। तमिमं न्यायसिद्धान्तं वक्त्यमाणमुत्तरमीमांसासि-द्वान्तंश्व मनसि निधायाह स्रक्त वेति।

पराश्वरस्रतेः किसायातम्?। निह मनेतिव पराश्वरस्य महिमानं कि चिद्रेदः प्रस्थापयिति (१)। तस्रात्, तदीय-स्रतेर्दुर्निक्षपं प्रामाण्यम् ।

श्रवीचिते। प्रामाण्यस्य खतस्वात् श्रप्रामाण्ये कारणाभावाच स्टतयः प्रमाणम्<sup>(२)</sup>। यनु,—श्रप्रामाण्य-साधकमनृत-वादिलादि हेतुचयसुपन्यस्तम्। तदसिद्धम्,<sup>(२)</sup> श्रा-जन्म-सिद्धेषु मनु-पराश्ररादिषु श्रनृत-वदन<sup>†</sup>-भ्रान्योरत्यन्तानाशक्षितलेन हेले।:<sup>(४)</sup> खरूपासिद्धेः। नवा श्राजन्म-सिद्धौ विवदितव्यम्, पराश्ररादि-सद्भाव-वेधिना-सेव<sup>(१)</sup> मन्त्रार्थवादेतिहास-पुराणानां<sup>(६)</sup> तदीय-सिद्धि-वेधिकलात्।

- (१) यथा मनार्मिच्यानं वेदः प्रख्यापयित, तथा पराश्ररस्य न,—इति स्वितरेके दुरुग्नाः।
- (२) धियां तत्त्वपच्चपातखाभाव्यात् प्रामाण्यस्य खतस्त्वम्। यचेदमुक्तम्,—
  "निरूपद्रवभूतार्थखभावस्य विपर्थयैः। न वाधी यद्भवत्वेषि बुद्धेस्तत्
  पच्चपाततः"—इति। सत्यपि धियां तत्त्वपच्चपातखाभाव्ये शक्तिरजतादिबुद्धीनां यदपामाण्यं तद्दोषादेव, स्रृतिषु च स नास्तीति भावः।
- (३) 'तदसिडम्'—इतिसामान्याभावे विशेषाभावकूटस्य हेतुलमाह स्था-जन्मेति।
- (४) चन्दतवदनभान्योरपामाण्यसाधकयोरित्यर्थः।
- (५) पराश्ररादिसङ्कावं बाधियतुं श्रीलं येषामिति शिन्।
- (६) "तचीदनेषु मन्त्राखा" (२,१,३२) इति जैमिनिस्चम्। खिभधा-नस्य चोदनेषु मन्त्रसंज्ञा इति तदर्थः। "प्राधिकिमिदं लच्चणम्, खनिभधायका खिप केचित् मन्त्रा इत्युचन्ते"— इति शावरभाष्यम्। "खिभयुक्तानां मन्त्रोऽयिमिति समाख्यानं मन्त्रलच्चणम"—(२,१, ७अ०) इति न्यायमालाविक्तारे। खर्षवादलच्चणं पूर्वमुक्तम्। इति-

<sup>\*</sup> तदीयस्रतेः प्रामाण्यं दुर्निरूपमिति,—इति मु॰ पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> वादन, -- इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> न चाजन्मसिद्धावेव,—इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>🞙</sup> सङ्कावाववाधकानामेव, - इति मु॰ पुस्तकपाठः।

भन्ताद्यप्रामाण्ये च पराप्रराद्यसङ्गावेनाश्रयासिद्धः केन वार्यते \*(१)।
मानान्तराविरुद्धानामननुवादिनां (१) मन्त्रादीनां । स्वर्धे प्रामाण्यसृत्तरमीमांसायां देवताधिकरणे (१,३,८%) व्यवस्थापितम्। ऋष्यवादाधिकरणे तु (मी०१,२,१%) स्वार्धे प्रामाण्यनिराकरणं
विरुद्धानुवादयोः सावकाणम्। श्रतः,—'यदै किं च'—दत्यर्थवादस्य
विधिस्तावकस्य स्वार्थेपि तात्पर्यमस्ति,—दति, न श्राक्यादि-स्थित-

हासः प्रावत्तम्। प्रायम्, "सर्गञ्च प्रतिसर्गञ्च वंश्रीमन्वन्तरायि च। वंशानुचरितञ्चेव प्रायं पञ्चलक्ष्यम्"—इत्युक्तलक्ष्याको प्रायः। ब्राह्मसम्मागस्यार्थवादे भारतादोनाभितिहासे, उपप्रायानां प्रायो-उन्तर्भावः। विधेः पराश्ररादिसङ्कावबेधकत्वासम्भवात् तस्य नाचेा-पादानमिति ज्ञेयम्।

- (१) व्ययमाश्रयः। पराश्ररोऽन्तवादी पुरुषत्वात् इत्यादिरीत्वा पराश्ररपद्धकानुमानेन तस्यान्दतवादित्वं प्रसाध्य, पराश्ररस्थितरप्रमाखं पुरुषवाक्यत्वात् मिष्यावाक्यत्वादा इत्यादिरीत्वा प्रकृतायाः स्थतेरप्रामाखं
  भवता सिषाधियिषितम्। तत्र च, पराश्ररादीनां प्रमाखान्तरागोचरतया मन्त्रार्थवादादिभ्यस्व तत्सिद्धिवाचा। तथाच मन्त्रादीनां
  प्रामाखे तदीयसिद्धेरिष ततस्वावग्रमात् कालात्ययापदिस्रोच्चेतुः,
  मन्त्रादेरप्रमाखे च पराश्ररादेरेवासिद्धत्वादाश्रयासिद्धः,—इत्युभयतः
  पाश्रा रच्नः।
- (२) प्रत्यचिवद्धार्थवादिनां "प्रावाणः प्रवन्ते"—इति, "वनस्पतय सन्नमासत"—इति चैवमादीनां अर्थवादानां खार्षे प्रामाण्यं नास्तीति
  सर्व्यसमातं । एतच मीमांसाप्रथमाध्याये आत्मतच्चविवेतादे च
  स्पष्टं। प्रमाणान्तरसिद्धार्थस्य वदनमनुवादः । मीमांसकनये तस्य
  प्रामाण्यं नास्ति, जनधिगतार्थविषयकत्वस्य तन्मते प्रमाणच्याघटकवादिति बेाधं।

<sup>\*</sup> कोन वा वार्येत, इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> मानान्तराविरुद्धानां मन्वादिस्मृतीनां,—इति मु॰ पुस्तवपाठः।

वत्,—इति युक्तम्\*(१)। एतदेवाभिप्रेत्य<sup>(१)</sup> चतुर्व्विष्रतिमते शाक्यादि-वाक्यानामनादरणीयलमुक्तम्,—

> " त्र्रम् चार्वाकवाक्यानि वाद्घादि-पठितानि तु । विप्रसम्भक-वाक्यानि तानि मर्व्वाणि वर्ज्जयेत्" (१) ।

इति । न च, पराग्रर-महिक्कोऽश्रौतलम्, "महोवाच व्यामः पाराग्रार्थः"—इतिश्रुतौ पराग्रर-पुचलमुपजीव्य व्यामस्य स्तुतलात् । यदा
मर्व्य मम्प्रतिपन्नमहिक्कोवेदव्यामस्यापि स्तुतव्ये पराग्रर-पुचलमुपजीव्यते, तदा किमु वक्तव्यमचिन्त्यमहिमा पराग्ररः,—इति । किञ्च
वाजमनेयि-ग्राखायां वंग्रजाह्मणे वेद-मम्प्रदाय-प्रवर्त्तक-गृह-श्रिष्यपरम्परायां पराग्ररस्य पुच-पौचौ श्रूयेते ;— १ "घृतकौश्रिकः

‡ पुचपौचाः श्रूयन्ते,—्इति मृ॰ पुक्तकपाठः।

(१) शाक्यादिस्रितिवत् पराशरादिस्रितयेाप्यप्रमास्मिति युक्तं नेत्वर्थः।

<sup>\*</sup> न प्राक्यादिप्रतिबन्धिर्युक्ता, - इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> अत्र चार्वाक, - इति मु॰ पुस्तकपाठः।

<sup>ं &#</sup>x27;हतकोश्चिकात् हतकोश्चिकः' - इति से । पुक्तके पाठः । कुश्चिकाय निर्हतकोश्चिकात् हतकोश्चिकः, - इत्यादि मृ॰ पुक्तकपाठः ।

<sup>(</sup>२) मन्वादिसङ्गावबाधकार्थवादसत्त्वात् तदीयसृतीनां प्रामाणः, शाक्या-दिसङ्गावबाधकार्थवादाद्यभावाच तदीयसृतीनामप्रामाण्यमित्येतद-भिप्रेत्येत्वर्थः।

<sup>(</sup>३) जैनानां तीर्धक्वराऽर्ह्मामा। चार्ळाकस्त बाकायितकापरनामधेया-नास्तिकः। "अङ्गनालिङ्गनादिजन्यं सुखमेव परमपुरुषार्थः"— इत्यादि पृथग्जनरमणीयवाक्यप्रयाक्तृत्वात् चार्ळाकत्वं तस्य। बुद्धा बौद्ध-धर्म्भापदेष्टा। खादिशब्दात् अन्येपि वेदवाह्याः कापालिकादया-ग्रह्मन्ते।

पाराश्रयीयणात्, पाराश्रयीयणः पाराश्रयीत्, पाराश्रयीजात्क-र्फात्"-इति । तस्रात्, पराश्चराऽपि मनु-समानएव ।

एष \* न्यायाविष्रष्ठाचि-याज्ञवल्यादिषु योजनीयः, तत्तदिषय-श्रुनीनासुपलसात्। "ऋषया वा दन्द्रं प्रत्यचमपखन्त" "विशिष्ठः प्रत्य-चमपायत्" "श्रविरद्दादौर्वाय प्रजां पुन-कामाय" "श्रयह याज्ञव-स्कास दे भार्यी बभूवतुः"—दत्याद्याः श्रुतयः। न चैतं सति मन्वा-दि-साती कुताऽनादरः,-इति ग्रङ्गनीयम,(१) मन्वादि-सातेर्मधाति-थादिभिर्थाखातवात्।

(१)या च मूलभूत-चादना-ऽनुपलिश्वरपन्यस्ता, साऽप्यसिद्धा। "पञ्च वा एते महायज्ञाः सतित प्रतायन्ते सतित मंतिष्ठन्ते; -देवयज्ञः पित-यज्ञोस्त-यज्ञोमनुष्ययज्ञोत्रह्म-यज्ञः"—दत्यादीनां सार्त्तधर्म-मूलभूत-चोदनानामुपलभात् । 'सति' सततिमत्यर्थः । यत्रापि शौचादौ चेादना नेापलभ्यते!-तचापि सा समाव्यते (१)। तथाचे कां भट्टाचार्थैः,—

<sup>\*</sup> एव एव, - इति सु॰ पुस्तकपाठः। † सततं नित्यमित्यर्थः - इति सु॰ प्रस्तवपाठः।

<sup>‡</sup> चेादना इति सेा॰ स॰ पुक्तकयोनीकि।

<sup>(</sup>१) मन्वादिस्रताविति जात्वभिप्रायमेकवचनम्। (एवं परच।) मन्वादि-सर्विमयाखाय पराशरसरितरेव कुतायाखायते इत्याशक्षार्थः।

<sup>(</sup>२) अप्रामाण्यसाधिकायाम् जभूतचे दनानुपज्येरिष खरूपासिद्धं प्रति-पादियतुमाच् याचेति।

<sup>(</sup>३) सम्भाव्यते अनुमीयते । सार्त्तानां पञ्चमद्दायज्ञानां मूलभूतचीदनायाः साचादुपनमात् अनुपनअचीदनानामपि सार्चानां ग्रीचादीनां मलभूतचादना प्रका अनुमार्तु। यसव द्वि मन्वादयः प्रश्वमञ्चायज्ञा-

"वैदिकैः सार्थमाणलात् परिग्रह-समलतः" । समाय-वेद-मूजलात् स्रतीनां मानताचिता"(१) ।

इति । मनुनाऽयोतदेवाक्तम्,—

"श्रुति पर्यान्त सुनयः सार्राना च तथा स्रातिम्। तसात् प्रमाणसुभयं प्रमाणैः प्रापितं भृति। योऽवमन्येत ते तसे इत-प्रास्त्राश्रयात् (१) दिजः १। स साधुभिर्व्वद्विः कार्ये। नास्तिके। वेदनिन्दकः"।

दति। त्रानुशासनिकेऽपि,-

"धर्में जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं अपृतिः।

\* तत्परिग्रहदार्ष्यंतः, - इति सु॰ पुक्तकपाठः।

† प्रमितं—इति सु॰ पुक्तकपाठः।

‡ ते मूले, - इति सु॰ म॰ पाठः।

नरः, —इति सु॰ युक्तकपाठः।

॥ प्रथमं - इति सु॰ पुक्तकपाठः।

दीनां स्मर्तारक्तरव शौचादीनामिष्। तदेतत् मीमांसाप्रधम-हतीय-प्रथमाधिकरणे स्पष्टं। परन्तु विस्मरणात् वेदानां शाखाक्तेदादा सा चेदना नास्मदादिभिरूपलभ्यते। एतदपि तत्र, न्याय कुसुमा-ख्रलो शब्दमणिप्रभृतिषु च यथायथं सुख्यत्तम्।

(१) वैदिनेः सार्थमायात्वात्, इति सम्भाव्यवेदमूलतायां हेतुः। तथाच जिमिनिस्त्रम्। "व्यपि वा कर्तृसामान्यात् प्रमायामनुमानं स्थात्" (मी॰१,३,२) इति। परिग्रहः शिष्टपरिग्रहः। स च वैदिने स्माने च पदार्थे समानः। च्यमि सम्भाव्यवेदमूलतायां हेतुः। स्रतयः प्रमार्थ शिष्टपरिग्रहोतत्वादेदवित्यनुमानसम्भवात्। सम्भाव्यवेदम् मलत्वात् चनुमीयमानवेदमूलत्वात्।

(२) हेतु गास्त्रं कुतकी पदेशकचार्ळाकदर्भनादि।

दितीयं धर्माश्रास्त्रन्तु हतीयं लेकि-संग्रहः"(१) ।

इति । तस्नात् व्याख्यातुं योग्या पराश्रर-स्मृतिरिति सिद्धम् ।

(१)पराश्रर-स्मृतावस्यां ग्रन्थ-क्रिनिविचिते ।

दे काण्डे, दादशाध्यायाः, श्लोकाः श्रष्टोनषट्श्रतम् ।

श्राचारस्यादिमः काण्डः प्रायश्चित्तस्य चान्तिमः ।

इष्ट-प्राप्तिरनिष्टस्य निष्टत्तिश्चानयोः क्रमात्(१) ।

एते सर्व्वे पुष्य-लोका भवन्तीति श्रुतिर्जगीः;—

विहितादाश्रमाचारादिष्टाप्तिं पारलौकिकीम् ।

प्रस्को नरकाऽनिष्टा निषिद्वाचरणेन यः(१) ।

तिन्नष्टत्तिः स्पुटा शास्त्रे प्रायश्चित्ताभिधायिनी ।

पर-लोक-प्रधानस्य(५) धर्मस्येषा दयी गतिः,—

(२) पराश्ररसृतेर्वाख्येयत्वं प्रतिपाद्य तस्याः काराधिवभागादिकं वक्तमुप-क्रमते पराश्ररेति ।

(३) कागडदयस्यैतत्दयं क्रमात् प्रयोजनिमत्यर्थः।

(४) निधिद्वाचरग्रेन यानरकः प्रस्ता इत्यन्वयः। नरकस्य विद्येषग्रं 'खनिस्:'—इति।

(॥) व्यवहारक्तु न परकाकप्रधान इत्यन्पदमेव व्यक्तीभविष्यति।

<sup>\*</sup> दिखाप्तिः पारकाकिकी, — इति सु॰ पुक्तकपाठः । † स्मुटं — इति सु॰ पुक्तकपाठः ।

<sup>(</sup>१) धर्मेमशास्त्रं धर्मेगपदेशप्रधानमन्वादिसंहिता। तच हि धर्मोपदेशएव प्रधानं, काचित्कमिति छत्ताः खानन्वानुष्ठितं। प्राणे तु तहेपरीत्रं। खतेन तत् धर्मशास्त्रं। स्पष्टचैतत् श्राद्धविवेकटीकादे। तुप्रब्दात् प्राणासंग्रहः। ते। काकसंग्रहे। ते। क्षेत्रव्यवहारः। दौर्वल्यचामीषां यथात्तरं ज्ञेयमित्रन्यच विस्तरः।

प्रायिश्वनं तथाऽऽचारः, श्रौत-धर्मं तथेचणात्।
श्रौत-धर्मोऽग्निहाचादिराचारसदनुष्ठितिः।
श्रयथाविधनुष्ठाने प्रायिश्वनं श्रुतौ श्रुतम्।
कन्य-सूत्र-कृतः श्रौते गायिश्वन्तमनुष्ठितिम्।
श्रयस्यस्तुभे एव, व्यवहारन्तु नाष्ट्रवन्।
तददेवायमाचार्यः पर-लोक-प्रमाधनम्।
सान्तं धर्मं विवन्तः सन् काण्डदय (१) मवाचत।
(१) ननु चोदनयागम्ये व्यवहारेऽपि धर्मता,—
श्रस्तीति चेदनुष्ठातुर्के के १ऽसिस्नुपयुज्यते।

(२) खाचारकार्यं प्रायस्वित्तकाराहस् ।

<sup>\*</sup> सूत्रे,-इति सु॰ प्रत्तकपाठः।

<sup>†</sup> प्रधानकम्, -- इति सु॰ पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> न, तच चेादनाग्रम्ये, - इति सु॰ पुक्तकपाठः।

चेदस्तु सा तु ते। के, - इति सु॰ पुस्तकपाठः।

<sup>(</sup>१) "विनानार्षे उत्तसन्दे हे हरगं हार उचते। नाना-सन्दे हहरगात् यव-हार इति स्थतः"— इत्यायुक्ती भाषीत्तरिकयानिर्णयाख्या चतुष्पात् यव हारः।

<sup>(</sup>३) ग्राङ्गते नन्वित । चोदनयागम्ये इति हेतुगर्भविश्वयां । "चोदनासच्च-योऽर्थोधम्मः" (मी॰१,१,२) जैमिनिस्चात् चोदनागम्यार्थस्येव धर्म-लावगतेर्थवहारस्यापि तथालात् तदकथनादाचार्यस्य न्यूनत्विमिति पूर्वपचार्थः । उत्तरमाह अनुष्ठातुरिति । तथाच पारसीकिकपासक-धर्मस्याच विविच्चितत्वात् व्यवहारस्य चैहिकपासकात्वाच्यकोत्तेनेपि न न्यूनत्विमिति भावः । ऐहिकमिप पासं व्यवहारानुष्ठातुर्व्वादिनः प्रति-वादिनस्य न तु व्यवहारस्य राच्च इति बेथ्यं।

(१)कारीर्थादिश्रीतधर्मीादृष्टिक \*फलकायथा।

जाभ-पूजा-स्थाति-माच-फला व्यवहृतिस्रथा।

जेतुर्जाभादिकं तदत् पराजेतुस्र दण्डनम्।

तावेव स्वर्ग-नरकी विहितप्रतिषिद्धजी।

(१)ननु, राज्यस्य सभ्यानां माजिणां चान्ययाद्यती।

प्रत्यवायाद्यवहृतिः परलोकप्रयोजना।

(१) अद्रण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांस्ववायदण्डयन्।

अयग्रीमहदाप्रीति नरकं वार्ऽपि गक्कति"।

"सभा वा न प्रवेष्ट्या वक्तयं वा समञ्जसम्।

<sup>\*</sup> व्ह्योक, — इति सु॰ पुक्तकपाठः।
† नरकञ्चेव, — इति सु॰ स॰ पाठः। नरकं चापि, — इति सु॰ पुक्तकपाठः।
† सभां वा न प्रवेद्यं — इति सु॰ स॰ पाठः।

<sup>(</sup>१) कारीरी यागविश्रेषः। स चैक्तिमात्रपालकः अवग्रहेण श्रुष्यतां श्रम्या-नां रुष्या सञ्जीवनस्थैव तत्पालत्वात्। अतरव यावत्यनुष्ठिते रुष्टि भवति, तावतैव तत्समापनमनुश्रिष्यते।

<sup>(</sup>२) व्यवहार खेहिकमात्रपालकत्वमसिद्धमित्याशक्षते नन्वित । स्रत्र च, बुद्धिपूर्व्वकान्यथाकरणएव रात्तः सभ्यानाञ्च प्रत्यवायः । तर्कवाक्यानु-सारेण निर्णये क्षते तु वन्नने।ऽन्यथात्विप व्यवहारदिर्श्वनां देषिान भवतीति बेध्यं। स्रतएव गौतमेन, "न्यायान्यपगमे तर्के।ऽन्यपायस्तेन संग्रह्म यथास्थानं गमयेत्"—इत्यभिधाय, "तस्नात् राजार्थाविन-न्दिता"—इत्यपसंह्रतम्।

<sup>(</sup>३) अन्ययां इतौ राज्ञः सभ्यानां सान्तियाच प्रत्यवाये मानवीयं वाक्य चयमुदाहरति 'खदख्यान्' इत्यादिना ।

श्रृज्ञवन् विज्ञवन् (१) वापि नराभवति किल्विषी"।
"माच्छेऽनृतं वदन् पाग्नैर्वध्यते वाक्णैर्नरः।
विव्रग्नः ग्रतमाजातीस्तसात्\* माची वदेदृतम्" (१)।
विव्रग्नः ग्रत्यवाधोऽस्तु व्यवहारे किमागतम्?।
व्यवहारोन राजादेर्र्थि-प्रत्यर्थिनोस्तु मः।
प्रत्यर्थिनोऽर्थिना वाऽत्र प्रत्यवाथोन हि स्तृतः।
पराज्य-निमित्तेन प्राथिश्चतं च न स्तृतम्।
पराज्य-विभित्तेन प्राथिश्चतं च न स्तृतम्।
पराज्य-विभित्तेन प्राथिश्चतं च न स्तृतम्।
पराज्य-विभित्तेन प्राय्वाचार-निवन्धना(४)।
पर-लेकि-प्रधानलमेवास्त्राभिर्निवार्थते।

\* ग्रातवधारिंग, — इति सु॰ पुक्तकपाठः। † साच्यं वदेदतं — इति सु॰ स॰ पाठः।

(१) विष्रवन् विरुद्धं ब्रुवन्।

- (२) जातिर्जन्म। तथाच विवशः सन् श्रतजन्मानि यावत् वार्योः पाशे-वध्यते इत्यन्वयः। ऋतं सत्यं।
- (३) आप्रक्षां परिचरति 'राजादेः'-- इति।
- (४) खाचारनिबन्धना ले। क्याच नरके। तिर्माति निन्दा-माचमिति भावः।
- (प्) नन् "ऋणानाञ्चानपित्रया"— इति मन्ना उपपातकमध्ये पाठात् प्रत्यवायस्य गम्यते । अपिच चतुष्पादात्मकत्यवद्दारे निर्णयस्य राजा-द्यनुष्ठेयत्वात् तदन्यधाकरणे तेषां प्रत्यवायः स्यादेव । तथा चाभयथापि व्यवद्वारस्य परतीकप्रयोजनकत्वमद्यतिमत्याग्रयवानाद्व अस्तु वेति । परतीकिति, तथाचायमाचार्यः परतीकप्रधानमेव धर्मम्पादिदेश, व्यवद्वारस्तु न तादश इति न तदकथनात् न्यूनत्वग्रद्वेति भावः ।

एतबोक-प्रधानीयः पर-लोकोपमर्जनः ।

स धर्मीव्यवहारः खादाचारस्त विपर्ययात्\*(१) ।

प्राधान्येऽप्यस्य लेकिस्य खादेवान्नाय-मूलता ।

गान्धर्वाद्युपवेदेषु तादृशेषु तदीचलात्(१) ।

(१) ज्याह वाक्यम्यवेदात् सामभ्यागीतिसेव च ।

यजुर्वेदादिभनयान् रमानार्थर्वणादिष्'' ।

किं बह्नत्याऽयमाचार्यः पर्-लोकिक-दृष्टिमान् ।

व्यवहारन् नावाचत् किन्तु स्वचितवानसुम्(१) ।

राज-धर्म-प्रसङ्गेन,(१) 'चितिं धर्मेण पालयेत्' ।

दित बुवन् राज-दृश्यं व्यवहारमस्चच्यत् ।

(६) साचादिष्टाप्ति-हेतुलादाचारः पूर्वमीर्थाते ।

<sup>\*</sup> विपर्थये, - इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> षादस्यवेदात्, - सु॰ पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> सामान्याथर्वेगाद्रपि, - इति सु॰ पुस्तकपाठः।

पूर्विमिखते,─इति सु॰ पुक्तकपाठः ।

<sup>(</sup>१) रतल्लोकोपसर्जनः परलेकप्रधाने।धर्म्म आचार इत्वर्थः।

<sup>(</sup>२) ताहप्रेषु रतस्त्राकप्रधानेषु । तदीक्तमात् आसायमूलत्वदर्भनात्।

<sup>(</sup>३) गाम्बर्कीपवेदस्याम्चायमूलत्वे तमधिक्तत्य पठितं वाक्यमुदाहरित जग्रा-हिति। स्राभनयान् "भवेदभिनधोऽवस्थानुकारः"—इत्युक्तलच्यानवस्था-नुकारान्। रसान् प्रदूषारादीन्। रतचतुष्रयमेव खलु विषया गाम्धर्वस्य।

<sup>(</sup>४) उपसंहरति किं बह्नम्येति। अमुं यवहारं।

<sup>(</sup>धं) राजधम्मप्रसङ्गेन, इतिच्छेदः। एतच 'स्चितवान्' इति पूर्वेशा-न्वितं। सूचनप्रकारमेवाच चितिमित्यादिना।

<sup>(</sup>६) इदानीमाचारकाग्छ-प्रायस्वित्तकाग्छयाः पौर्व्यापर्यम्पदादियतुमाच् साचादिति।

श्राचारखान्यथाले तु प्रायिश्वत्त-गवेषणम् ।
दहाचारे चयोऽध्यायाः प्रायिश्वत्ते नवे।दिताः ।
\*श्राचारतखतुर्वर्ण-धर्मी साधारणापरौ(१) ।
श्रिष्टाचारान्दिके तच धर्मी साधारणो मतौां ।
धर्कर्म-चितिरचाद्याः वर्णासाधारणाः स्वताः(१) ।
श्राचारे! प्रथमाध्याये एतेऽर्थाः परिकीर्त्तिताः१ ।
ख्राचारे! प्रथमाध्याये एतेऽर्थाः परिकीर्त्तिताः१ ।
ख्रादार्जीवने।पायोदितीयेऽध्यायद्देरीतः ।
चतुराश्रमधर्माञ्च स्वचिताः श्राश्रमोक्तितः ।
खत्राश्रमधर्माञ्च स्वचिताः श्राश्रमोक्तितः ।
खत्राश्रमधर्माञ्च स्वचिताः श्राश्रमोक्तितः ।
स्राया-चयगाः श्र्याः प्रोक्ताः श्राचार-काष्ड-गाः ।
तुर्थि(१) प्रकीर्ण-पापस्य प्रायिश्वत्तं प्रपञ्चितम् ।

<sup>\*</sup> अवतार खतुर्व्याधर्मी साधारणे-तरी, इति सु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> प्रिष्टाचारान्वितस्तत्र धमीः साधारयः सृतः,—इति मु॰ पुस्तवपाठः।

<sup>‡</sup> बादितः, —इति सु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>🐧</sup> त रतेथाः प्रकी चिंताः, - इति सु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>(</sup>१) साधारणस्य अपरस्य (असाधारणस्य), साधारणापरौ। तथाच, स्थाचारकारके चतुर्गां वर्णानां साधारणाऽसाधारणस्विति दिविध एव धर्मा उक्त इत्यर्थः।

<sup>(</sup>२) वर्णानामसाधारणा वर्णासाधारणाः। तत्र, घट्कर्माणि (सम्याखा-नादीनि) ब्राह्मणस्यासाधारणोधर्माः, चितिरचा चित्रयस्य। एवं वैश्यसूरयोरिप चेयं।

<sup>(</sup>३) खाशौचं इति चमुचिशब्दात् भावप्रत्ययानात् उभयपदयद्यासाधु। उत्तरपदमाचरद्या तु चशौचिमत्यपि। यवं रीत्या चाशौचं, चादि-पदरद्या चामुचमित्यपि च्रेयं।

<sup>(</sup>४) "यदनुक्तं तत् प्रकीर्शम्"— इति सृत्युक्तलद्यां पापं प्रकीर्शम्। तच स्रतिपातकाद्यन्यतमत्वनं विशेषते। उनुक्तिभिति बेध्यम्।

प्रमङ्गात् पुत्र-भेदादि प्रोक्तञ्च परिवेदनम्(१) ।
प्रकीर्ण-ग्रेषः, संस्कारः त्राहिताग्रेञ्च पञ्चमे ।
(१) मलाव हे च सङ्कीर्णे तथा चैवोपपातके ।
प्रायञ्चित्तं षष्ठलकं ग्रुद्धिञ्चान्ने रचेऽपिच ।
त्रायञ्चित्तं षष्ठलकं ग्रुद्धिञ्चान्ने रचेऽपिच ।
त्रायञ्चित्तं गावधे च सप्तमाध्यायद्वेरिता ।
प्रायञ्चित्तं गावधे च सप्तमाध्यायद्वेरिता ।
प्रायञ्चित्तं गावधे च सप्तमाध्यायद्वेरितम् ।
त्राग्या-गमने प्रायञ्चित्तं दश्मद्वेरितम् ।
त्राग्या-गमने प्रायञ्चित्तं दश्मद्वेरितम् ।
त्रादशः परिश्वेषः स्थात् काण्डयोद्दभयोखयोः ।
स्थादन्येषामनुक्तानासुपलचणमीत्त्यताम् ।
त्रनुपातकसुख्येषु प्रायञ्चित्तं कचित् कचित् ।

(१) परिवेदनं लेके खक्त विवाहे खक्तामिहात्रे च कनिष्ठस्य तदुभय-करणम्। तच "ज्येके खनिर्व्विके कणीयान् निर्व्विग्रम् परिवेत्ता भवति' इत्यादि स्मृतिषूक्तम्।

(२) 'क्तिकीठवयाच्यामयानुगतभोजनम्। पालैधः वुसुमक्तियमधैर्यस्य मलावच्य्यं पापं मच्चावच्य्यव्यायः। सङ्गीर्यं सङ्गरी-करणम्। तदिष,—'खराश्वीख्वराच्चाणामजाविकवधक्तया। सङ्ग-रोकरणं च्चेयं मीनाच्चिमच्चिक्यं च''—इ युक्तजच्चणम्! उपपातकस्य गोवधादिप्रभूततमभेदं मन्वायुक्तम्।

<sup>\*</sup> सङ्गीर्यं कर यो चापपातके, - इति सु॰ पुस्तकपाठः।

<sup>†</sup> ग्रोबधस्य,—इति सु॰ पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> सचान्येषामिति सु॰ पुस्तकपाठः।

<sup>§</sup> युक्तेषु,—इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

नात्रं, तथा रहस्यञ्च प्रायश्चित्तञ्च वर्णितम्। नापि पर्णादि कक्राणि नादितान्यच कानिचित्। नाकः कर्मविपाकश्च तत् सर्वमुपलज्ञितम् । द्रत्यं नवभिरधायैः प्रायिश्वतं प्रपश्चितम् । किलं प्रति प्रवत्तलात् प्रायिश्चनं प्रपञ्चितम्। कलौ हि पापवाज्जन्यं दृश्यते सार्य्यतेऽपि च। नराः प्राचाऽन्यसामर्थास्त्रेषामनुजिघृत्रया । समकाचयदाचारं प्रायिश्चतं व्रतानि च । "तेषां निन्दा न कर्त्तवा युगरूपाहि ते दिजाः"। द्रत्युक्तमादावन्ते च, प्रयुक्तीषा क्रपानुता । वेदैकदेशाध्यमं कृष्या विप्रादि-जीवनम् । द्रत्यादिवचमाऽऽचारे मङ्गोचाभामते स्कृटम्। प्राजापत्यं गा-वधे स्थात्, ब्रह्म-व्रे सेतु-दर्शनम्। इति मुख्यव्रतलोकोः सङ्गोचोऽचापि गम्यते । सात्यन्तरानुसारेण विषयस्य व्यवस्थितिः। कल्पनीयेतिरेट् ब्रुष्टि सार्वेद्यं मन्यसे कथम् १(९) !

<sup>\*</sup> प्रायस्वित्तिस्यारभ्य सङ्गाणीत्यन्तं मुद्रितातिरिक्त पुस्तकेषु नास्ति।

<sup>†</sup> प्रायच्चित्तव्रतानि च,—इति भु॰ पुक्तवापाठः।

<sup>‡</sup> प्रायुङ्क्तिषा, - इति सु॰ पुक्तकेपाठः ।

मन्यसेथकम् ,—इति सु॰ पुस्तकोपाठः ।

<sup>(</sup>१) ग्रोबधे प्राजापत्यं ब्रह्मबधे सेतुदर्भनञ्च न मुक्यव्रतं येन सङ्गोचः सिध्येत् किन्तु "यथा वया यथा कालं यथा प्राणञ्च ब्राह्मणे। प्रायस्थित्तं

यावत्यः सृतयसामां सर्वामामनुसारतः।
साकः स्वाचेदसादादेखः च मिर्काविद्यते (१)।
स्वेन दृष्टास्तु यावत्यसामामित्यप्यपुक्तिमत्।
काचित् कदाचिदन्यामां दर्भनाद्यवस्थिते: (१)।
(१) ऋस्यिका मानुषी बुद्धिसावन्यवित्र वित्र ।
ऋतप्य निबन्धेषु दृश्यते नेकवाक्यता।
इन्तेवं खण्डने मास्तं भवेद्त्त-जलाञ्चलि!।

प्रवक्तवं ब्राह्मणेर्धमीपाठकः। तस्मात् क्रप्रमथाप्यद्वं पादं वापि वि-धानतः। त्याता बलावलं कालं प्रायित्वतं प्रकल्पवेत्"—इयोवमादि-स्नृत्यन्तरदर्भनात् गोवधादौ त्रमासिकादिव्रतविधायकस्नृत्यन्तरदर्भनाच यथामधमण्रकादिविषयतया तद्यवस्थापनीयमित्याण्यक्तते स्मृत्य-नाच यथामधमण्रकादिविषयतया तद्यवस्थापनीयमित्याण्यक्तते स्मृत्य-नारेति। प्रष्टारमुपच्यति सार्वज्ञामिति। सार्वज्ञं विना स्मृत्यन्त-राणां सामस्येन ज्ञातुमण्रकातात् सर्वत्रस्मृत्यन्तरानुसारेण विषय-व्यवस्थायाः कर्त्तुमण्रकातादित्यभिष्रायः।

(१) यावत्यः स्मृतयः साकल्येन तासां सर्व्वासां दर्भनादिषयत्रयस्या, खेन यावत्यो दरुक्तासामनुसारादा । आद्ये यावत्य इति । तत्र यावत्यः स्मृतयस्तासां सर्व्वासां दर्भने, अस्मदादेः प्रक्तिनीस्तीत्यर्थः ।

(२) दितीये लाइ खेनेति। न युक्तिमत् अयुक्तिमत्। तत्र हेतुः क्वचि-दिति। क्वचित् देशे नदाचित् काले अन्यासां पूर्व्यदृष्टाधिकानां स्मृतीनामित्यर्थः। तथा च पूर्व्वं कियतीः स्मृतीर्दृष्ट्वा या विषयय्वयस्था कल्पिता, उत्तरकालमन्यासां स्मृतीनां दर्शने तस्या विपर्य्ययः स्थात्।

(३) मनुष्यागामन्यनुद्धिलाद्पि यथायथं विषयव्यवस्था प्रका नेत्प्रेद्धितु-मित्याच् अन्यिकेति।

<sup>\*</sup> निल्पना मानुषीनुद्धिः सा च न व्यवतिष्ठते,—इपि सु॰ पुस्तने पाठः।

न खण्डये—वारयेतु पण्डितनान्यतां तव(१)। प्र्णु निर्णयमत्र त्वं खतः प्रामाख-वादिनः। प्रतीते अर्थे अस्ति प्रमाणं बाधया विना (१)। न पराग्रर-वाकास्य बाधः स्मृत्यन्तरे कचित्। वतान्तरापदेशय न बाधाऽस्थानिवारणात्<sup>(२)</sup>। प्रियत्-काद्रव-बीहि-गोधूमादीन्यनेकगः। साधनानि यथैकस्यासृप्तेर्दृष्टान्यबाधया । (४)यथा च खर्ग एकस्मिन् विश्वजिचाग्निहाचकम्। श्रिष्टोमस द्र्शाद्या हेतवाबहवः श्रुताः\*। यथा वा ब्रह्मलोकस्य ह्येकस्य प्राप्ति-हेतवः। उपास्तयो विकल्यने ग्राण्डिस्य-दहरादयः(५)।

(१) पूर्व्वपची प्रकृते इन्तेति। दत्तजलाञ्जलीति विषयव्यवस्थाया स्वभावे परस्परविरोधेन सर्वेघामेव शास्त्राणामप्रामाण्यापत्तेरिति भावः। सिद्धान्ती समाधत्ते न खाडये इति।

(२) प्रामाण्यस्य खतस्वात् । असतिवाधके प्रतीते प्री प्रामाण्यं निरावाधं

कारणान्तरापेचाविरचादिवर्थः।

(३) स्मृत्यन्तरेषु व्रतान्तरे।पदेशाज्ञ पराश्ररोत्तव्रतस्य बाधः, व्रतान्तरे।पदे-श्रस्य व्रतान्तरवाधकातासम्भवात्। स्रायन्तरेष्वपि पराश्ररोत्तावतादे-निवारणाभावाच ।

(४) प्रिय प्रमस्तीनां हिप्तिविश्रेषेषु हेतुत्वात् कथं तत्र विकल्प इत्याशङ्खाह

यथा चेति।

(५) द्यान्तान्तरमाह यथा वेति। शाखिल्योपाल्तः, "सर्वे खिल्वदं ब्रह्म" — इत्यपन्य, "सन्नतुं कुर्व्वीत मनेशमयः प्राणग्ररीरे भारूपः"—

<sup>\*</sup> स्रुताः, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

तथैवैकस्य पापस्य निवृत्ती बहवः स्रताः। व्रतभेदा विकल्पानां श्रद्धाजाद्यन्त ते दृथा\*(१)। नन् क पञ्चगवादिः कुच वा मरणान्तिकम्!। तथाः सम-विकल्पलं वदतस्तेऽति साहसम् ! (१)। क विश्वजित् काग्निहात्रं खर्गं साधयतास्त्याः -विकल्पं वदतस्ते वा कुतानैवाति साइसम् (२)। कसाधिकात् फलाधिकामाते न्याय-समाश्रयात । साइसं परिइर्त्तव्यमित्येतद्भवाः समम्(४)।

\* व्रतभेदा विकल्पन्तां श्रद्धातः सन्तु ते तथा,—इति से। स॰ पस्तकयाः पाठः।

इत्यादिना कान्दोप्यादौ विचिता। इयमेव शाखिल्य विद्येत्याखायते। दहरोपास्तिस्,—''खय यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुरहरीकं वेग्रम"—इत्यादिना कान्दोग्यरवाभिक्तिता दहरविद्या चाखायते। चादिश्रब्दात् वैश्वानरविद्यादयः।

- तथा च गोवधादौ पराश्ररोत्तां प्राजापत्यादिकं स्रत्यन्तरीतां प्राय-खित्तानारच दयमपि मुख्यमेव इत्यनयार्व्विकल्परवेत्ययं खसिद्धाना-निष्कर्षः।
- पूर्व्यपची प्रक्रते निचिति । खयमर्थः । क्वचिदेकेन सुनिना पश्चगवादि लघ्पायस्त्रत्तमुत्तं, तत्रेव पापे अपरेग मुनिना प्राणान्तिकमुत्तं। तदनयार्ग्यलघुप्रायस्थित्तयाः समविकज्यत्मसम्भवदुत्तिकमितिभावः।
- सिद्धान्तीसमाधत्ते कविश्वजिदिति । तथाच विश्वजिद्धि होत्रयारि जघुगुरुकमीयोः खर्गसाधकयार्ज्जिकल्पो न स्थात्। स च लयापीस्यते इति भावः।
- पूर्व्वपचा विश्वजिदादी विकल्पमुपपादियतुमाच कमेंगिधिक्यादिति। अयमभिसन्धः। बघुगुर्प्रयत्नसाध्यानां विकल्पस्यते गुरूपायस्यानन्-

न्यायात्रये लसादुक-यवस्था\* दिखते कुतः?।
दित चेदयवस्थाका लयाऽतादिश्व ते वचः (१)।
देश-भेदात् काल-भेदात् पुं-भेदादन्यथाऽन्यथा।
पर्य्यवस्थिति शास्त्रार्थ दित पूर्वमवादिषम्।
स्रतानास्थार्थवादांशं विधि-वाक्येषु यद्यथा।
प्रतीतं तत्त्रथायाद्यं बाधं वाचनिकं विना।
स्मृति-यास्थाद्यिभः सर्वेवंचनानां यवस्थितिम्।

ठानलच्यामप्रामाण्यमापयेत । कः खल्ननुन्मत्ते सम्प्राप्ताध्यं पालभित्पपादियमुगुरूपायमवलम्बेत । तस्मात् सत्यपि समपलले गुरूपायात् किञ्चित् पालाधिकां वाचं । तावतेव दयाः साम्यादिकल्पोपपत्तेः।
इतर्या लेकस्येव नियमते। जुरुानं स्यात् । पालाधिक्यकल्पने तु नैवं
यक्त क्षेत्राधिक्यवत् पालस्याप्याधिक्यात् । अन्यत्र क्षेत्रान्यूनल्वेऽप्यवान्तरपालाधिक्याभावात् । अत्यवाक्तां । "यत्र स्यात् क्षक्रभूष्टक्तं श्रेयसे। प्रियाः । भूयक्तं ब्रुवते तत्र क्षक्तात् श्रेया द्यवाप्यते"—
इति । तथा, प्रधानपालस्य सर्गमात्रस्थाभयत्राविश्वेषेऽपि उक्तरीत्या
गुरुपयत्नसाध्योपायस्य पालाधिक्य हेतुत्वकल्पनया विश्वजिद्धिहात्रयोर्विकल्पो नानुपपन्न इति पूर्वपच्चितुरिभप्रायः। स्वपच्चित तदिविश्वस्वित्वाद्य सिद्धान्ती इत्येतदिति ।

(१) नन् यदि न्यायात्र्ययां तवाप्यभिप्रेतं तर्ष्टं स्मृत्यन्तरानुसारेण विषय-व्यवस्थैवास्तदुक्ता किमिति नाक्तीक्रियते इत्याप्रयेन पूर्वपची शङ्कते न्यायेति । सिद्धान्ती समाधत्ते इति चेदिति । त्वयेति च्हेदः ।

<sup>\*</sup> त्यसदुत्त्या व्यवस्था, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> देवितं वचः,-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> विपर्यास्तात .- इति से। स॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> चतायेऽस्यार्थ वादांशाः,—इति सेा॰ स॰ पुन्तकयाः पाठः।

मुवाणिर्मन्दमतयो युत्पाद्यन्ते हि केदलम्(१) ।
प्रात्ययाऽल्पस्य पापस्य कते दादण-वार्षिके ।
नस्यात्रिवृत्तिस्त्तत्-प्रोक्ता व्यवस्था तादृशी यतः(१) ।
प्रयाऽल्पं महता नस्येत्राल्पेनान्यत्, तदा वद ।
ददमल्पं महत्ते नस्येत्राल्पेनान्यत्, तदा वद ।
प्रवायास-महायासौ यद्यन्पत्त-महत्त्वयोः—
\*हेतुर्माद्दान्नतास्ति भवेयुः कषकादयः! (१) ।
सिंह-व्याघादि-मूचादौ प्रयास-बज्जलतः ।
पञ्च-गव्यात् प्रश्रस्तवं नताङ्गलञ्च ते भवेत्! ।
दति कर्त्तव्य-बाज्जल्यं महत्वञ्चेत्, तदाऽल्पता ।
प्रजाग्वादि-प्रवेशस्य प्रसञ्चेत नतान्तरात्(१) ।

<sup>\*</sup> हेतू महात्रता,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।
† प्रयासा बद्धकाः श्रुतः,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।
‡ तर्ह्याद्रादि,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) ननु यदि स्नृत्यन्तरानुसारेण स्नृत्यन्तरवचनानां विषयव्यवस्था न प्रा-माणिकी, तर्ष्ट्वं क्यां सर्वेरेव प्राचीननिवद्धृभिक्तव्याविधा व्यवस्था-क्रतेत्वाप्रद्ध्य तेषामाप्रयं प्रकाणयित स्तृतीति। तथा चापातता विरुद्ध-वचनदर्णनात् मन्दनुद्धये। मामुद्धोरन् इति तत्प्रवाधाय तैक्ताटणी व्यवस्था क्रता, येन केनचिदनुष्ठितेनेव पालनिष्यक्तिसम्भवेन वक्तृत्ततेर-भावादिति भावः।

<sup>(</sup>२) दादम वार्षिके क्षते चन्पस्य पापस्य निरुत्तिर्न स्यात्। महापापनाम्म रव तडेतुताया व्यवस्थितत्वादिव्यर्थः।

<sup>(</sup>३) तेषामायासाधिक्यादिति भावः।

<sup>(8)</sup> चान्यादिप्रवेशस्य वतान्तरादल्पता प्रसन्यते वतान्तरापेच्तया तचेति कत्तेव्यताया चल्पत्वादिति भावः।

तसाच्हाक्रेण यस्रोक्ता प्रशंसा, तन्महावतम् ।

(१) त्रस्त वा वैध-दुःखस्य वद्धल्लान्महावतम् ।

(१) यथाऽस्य-नाग्रोमहता महन्नाग्रस्तथाऽस्यतः—

किं न स्थात्? विस्कृत्तिङ्गेन दृष्ण-राश्चिर्दं दृष्ठते ।

(४) विस्कृतिङ्गो वर्द्धमाना दृह्यवं न तु प्रतम्—
वर्द्धते, ऽतोमहन्नाग्रो निःग्रेषा न भवेद् यदि ।

तर्द्धकदेश-नाग्रोऽस्त तच्चेषस्त्रपभुज्यताम् ।

त्रमूर्नस्थापि पापस्य सन्ति भागा यथाचितम् ।

त्रमूर्नस्थापि पापस्य सन्ति भागा यथाचितम् ।

त्रमूर्वस्थिन पापेन दुखं वद्घविधं कुतः (॥)।

(१) उपसंहरति तस्मादिति । तथाच पश्चमव्यादेरिय गुरुपापनाभकतया विधानमुखेन प्रभंसायाः भास्त्रेगोक्तत्वात् तदिष महावतमेवेति तात्पर्यम् ।

(२) वैधक्तेशाधिकां महावतले हेतुरते। न क्षवकादिव्यतिप्रसङ्ग इत्येतदभ्यु-

पगच्छति चात्तवेति।

(३) स्थभ्यपेत्यापि विषयव्यवस्थां दूषयति यथेति । तथापीत्यादिः । विस्तु-सिङ्गोऽभिक्याः । तथाच निर्व्वासनैषा विषयव्यवस्थेति भावः ।

(8) पूर्विपची ग्रञ्जते विस्मु बिङ्ग इति । विस्मु बिङ्गस्तृ ग्राम् न दहित किन्तु सएव वर्डमाने महानिम्नर्भूता दहित, नतं तु नैवं वर्डते, तस्मात् नाहपेन व्रतेन महापापस्य नाग्र इत्यर्थः । सिद्धान्ती दूषयित खत इति । खस्मात् कारगात् खब्पेन व्रतेन महतः पापस्य निःग्रेष नाग्रे। मास्तु एकदेशनाग्रस्तु स्थादित्यर्थः ।

(॥) तत्रेकस्य पापस्य तेन तेनांश्रेन तत्तत् दुखं जन्यते इत्यभिमानः।

<sup>\*</sup> बलवत्त्वात्—इति पाठान्तरम्। † द्वाराण्मिर्विदद्धते,— इति सु॰ पुत्तको पाठः। † यथादितम्,—इति स॰ सा॰ पुत्तकयोः पाठः।

तथा महाव्रतस्थापि भागेनास्प-विनाशने ।
व्रत-शेष-विपानेन सार्थते बद्धलं सुखम् ।
(१) त्राताऽल्पं वा महदापि व्रतं पाप-निवर्त्तकम्\* ।
सर्ज्वाणां पण्डितानां च वाक्यमेवं समझसम् ।
(१) न महाव्रत-वैथर्थं पापस्थाशेषनाशने ।
त्रक्य-नाशोर्द्धवभाविन्यां सुखाती में चोपयोगतः ।
एवच्चैकस्य पापस्य व्रतेषूत्रेष्ययं पुमान् ।
प्रवर्त्ततेऽतिविश्रकां थे यस्मिन् कसिंस्थिदिक्क्या (१) ।
त्रम्यथा नास्य विश्रको ॥विषयस्य व्यवस्थितिम्—
त्रजानता जानताऽपि वचनान्तर-शङ्कया ।
सम्भावितेषु सर्व्वषु विष्ठिष्ठ विष्ठिष्ठ विष्ठ विष्ठ ।

<sup>\*</sup> चताल्यलमहत्वेषि वर्तं पापातिसर्ज्ञकम्, - इति स॰ सा॰ पुक्त-

<sup>†</sup> सन्यामखिलानाञ्च, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> पापनाभार्ज्ञभाविन्थां सुखादौ, - इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>🖇</sup> प्रवर्त्तयति विश्रमात्, — इति स॰ से।॰ एस्तकयोः पाठः।

<sup>॥</sup> विषयस्यात्रवस्थितेः, इति स॰ सेा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>¶</sup> श्रकोष्ठ, इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) खर्षं महद्दा भवतु सर्वमेव व्रतं सकलपापनाग्रकं इत्येतत् सम्हूगाम्घीगां वाक्यं। तथाचाच "क्षक्रचान्द्रायगादीनि शृद्धभ्यद्यकारगां" इत्याद्यभिधाय, "रते खर्ताः समस्ता वा प्रत्येकमेकग्रोऽपि
वा। पातकादिषु सर्वेषु पापकेष प्रयत्नतः"—इत्यादि विश्वामिचादि
वचनान्यनुसन्धेयानि।

<sup>(</sup>२) अल्पत्रतेन मद्दापापनाग्रे मद्दात्रतं यथं स्यादित्याश्रद्धानिराकरोति नेति।

<sup>(</sup>३) एवच सर्वेत्रतानां सर्व्यापनाम्मकत्वे च। प्रवर्त्तयतीति पाठे खार्चे मिच्।

<sup>(8)</sup> निर्धारणे सप्तमीयम्।

प्रवर्त्तमानः पृष्षः श्रेयः प्राप्तात्यसंप्रयम् ।
कलौ पराधरोक्तानां व्रतानामेव सुख्यता ।
तैरस्पैरिप तत्पापं निःश्रेषं वि-निवर्त्तते ।
एतदेव विविच्चता प्रतियद्ये (१)विश्रेषतः ।
पराधरेण यत् प्रोक्तं प्रायश्चित्तमितीदृष्णम् ।
सुन्यन्तर-प्रणीतानां खल्पानां महतामि ।
व्रतानासुपयोगः स्थात् कलौ, (१)पूर्व्वीक्तनीतितः ।
सुनिनैकेन यत् प्रोक्तं तदन्योन निषेधति ।
प्रत्युतादाहरेत् तस्थात् पूर्व्वीक्तं मर्व्वसम्थतम् ।
(१)हन्तवं सति, मीमांसा निष्पत्ता ते प्रसच्चते ।
धास्त्रान्तर-प्रणीतानां गुणानामप्यसंहतेः ।
ध्रणु मीमांसकर्मन्यः सुनि-वाक्येषु किं बलात् ।
उत्पाद्यातिविरोधन्तु पाण्डित्यं खञ्यतां तव ! ।

<sup>\*</sup> तैरचैरिष, - इति स॰ सा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> पूर्वोत्तरीतितः, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> उतपाद्यापि विरोधन्ते पाखिखं यज्यतां त्या,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) प्रतिज्ञ प्रतिज्ञातवान्।

<sup>(</sup>२) पूर्वीतानीतितः पूर्वीतान्यायात् । महाव्रतानुष्ठाने सुखादिश्रेयःप्राप्ति-रिति पूर्वीता न्यायः । समुखयेने।भयानुष्ठाने अर्थता व्रतस्य महला-दिति भावः। अथवा स्वद्येतस्य पापस्थेत्यादिपूर्वीतान्यायाऽच द्रस्यः।

<sup>(</sup>३) पूर्वपची प्रकृते इन्तेति । स्वं सित पेन केनचित् वतेन यस्य कस्य-चित् पापस्य चयेसित । मीमांसा निष्मतियत्र हेतुरुत्तराद्धं । पूर्वीत्त-स्मीमांसयार्गुं वोपसंदारस्य सिद्धान्तितत्वात् अवच तद्यवस्थापनात् मीमांसा वर्षेतिभावः ।

(१) त्रतान्तरे। किमाचेण क विरेष्धः प्रमच्यते।

समुचये विकल्पे वा का द्वानिस्त्रच ते भवेत्।

स्वानं दानं जपे। होम दित नैमित्तिका यथा।

उपरागे समुचया स्तथा त्रत-समुचयः (१)।

(१) एकेन नामिते पापे दितीयं चेत् निर्धिकम्।

न, तपोष्ट्वपतस्तस्य स्वर्ग-हेतुल-सभ्मवात्।

(४) चान्द्रायणादावस्त्वेवं तपस्त्वेन तदीरणात्।

भिचा-त्रद्वाकपालादौ स्थात् कथं नष्टपामनः।

(४) एवं तद्दी दृशे स्थाने विकल्पोऽस्तु निजेक्क्या।

(१) सुन्यन्तरवाक्ये त्रतान्तराभिधानादेव विरोध इत्याप्रद्याह, त्रतेति।

(२) समुचये दछान्तमाच सानेत्यादिना। उपरागीयच्याम्।

'(३) पूर्व्यपची समुचयपचामाचिपति एकेनेति। व्रतेनेति श्रेषः। सिद्धान्ती समाधत्ते नेति। तस्य वृतस्य। स्पष्ट मन्यत्। न तयारभयान्तस्येति पाठे, उभयार्वतयार्मध्ये तस्य दितीयवृतस्य स्वर्गचतुत्वसम्भवात् न निर्धकत्वं तस्येत्वर्थः।

(४) पूर्वपचीग्रङ्गते चान्त्रायणादाविति। चान्त्रायणादौ तपस्वस्य समरणात् चन्त्रवेशकाव्यादि पान्त्रवणात् च तादृशस्थवे दितीयस्य स्वर्गहेतुत्व मन्तु, भिद्यादौ तपस्वानभिधानात् पानविग्रेषाश्रवणात् च कथं तस्य स्वर्गहेतुत्वक ज्यनमिति पूर्वपद्यार्थः।

(४) सिद्धान्ती समाधत्ते एवं तर्हीति। तथाच यत्र स्वर्गादिहेतुलं शास्त्रा-दवगम्यते, तत्र नानासुन्युक्तव्रतानां ससुद्धयः एकेन पापनाग्रेऽप्यपरेषां स्वर्गहेतुलसम्भवात्। यत्र तु स्वर्गसाधनलं शास्त्रावावगम्यते तत्र

<sup>\*</sup> व्रतान्तरीति मानेपि,-इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> सानिमित्यारभ्य समुचय इत्यन्तं स॰ सा॰ पुस्तकयानी स्ति।

<sup>‡</sup> न तयारुभयात्तस्य,-इति स॰ सा॰ पुत्तवयाः पाठः।

<sup>§</sup> स्टितिस्वेव तदी चाणात्,—इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठः।

न्यूनाधिकल-मन्देहे दत्तमेवोत्तरं पुरा ।

(१) मर्व्वयाऽपि लया गोकां निर्मू जां बृद्धि-किन्पताम् ।

कामाकामादि-भेदेन नाङ्गीकुर्मा व्यवस्थितिम् ।

वचनेव्येव कामादि-व्यवस्थाः सम्यते यदि ।

सुखेनाम्युपगच्छामा वाक्येक-भरणावयम् ।

(१) "कपिली यदि मर्व्वद्यः कणादोनेति का प्रमा" ।

दति न्यायः प्रमच्येत बुद्धिमाच-व्यवस्थितौ ।

मीमांसकलमेतत् स्थादाक्यानुसरणेन यत्—

(१) व्यवस्थापनमन्यन्तु पाण्डित्य-स्थापनं परम् ।

"द्यं विद्यद्भिदिता(१) प्रमाणाकामतादिनम्" ।

## \* तथा, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

नानावतानामिक्काविकल्परवेति सिद्धान्त निष्कर्षः। ननु न्यूनाधि-कानां वतानां कथिमक्काविकल्पः "तुल्यवलिदिश्चे विकल्पः"—इति गौतमविदेश्वादित्याशङ्काद्व न्यूनाधिकत्वेति। दत्तमुत्तरमिति 'तस्मात् शास्त्रेश यस्मेता प्रसंशा तन्मद्दावतम्'—इत्यादि ग्रञ्चेनेत्वर्षः।

(१) उपसंचरित सर्व्यापीति । निर्मू ललेहेतुः नुद्धिकिष्यतामिति ।

- (२) बुद्धिमात्र व्यवस्थायामे केन कित् (वेषय्यवस्था बुद्धा किस्ता तद्नीन च तिद्वपरीता, तत्र कस्था व्यवस्थायाः प्रामाख्यं स्थात्, द्वयाः प्रामाख्ये च सवाव्यवस्था, तस्मात् बुद्धिमात्राद्यवस्था न युक्ता पुरुषबुद्धेरप्रति-स्थानित्वाग्रयेन चात्मतत्त्वविवेके न्यायाचार्योक्तं न्यायमुदाहर्रत किषक इति। "उभा च यदि सर्वज्ञौ व्यास्थाभेदस्तु किं कतः"—इत्यत्तराद्धं। परन्तु मुद्रितातमविवेकप्रश्चे किषकपदस्थाने जैमिनिपरं, सर्वज्ञपदस्थाने वेदज्ञपदं, क्यादपदस्थाने किषकपदस्थाने दिश्वते।
- (३) व्यवस्थापनमितिच्छेदः। वाक्यानुसारेगा यत् व्यवस्थापनं तदेव मीमां-सकत्वमित्वर्थः।
- (४) प्रमाप्य मार्यिता।

दत्यकाम-क्षते पापे नागो निःगेष उच्यते।
न तु काम-क्षते ग्रुद्धेरिकिञ्चित्करते। च्यते ।
स्नृत्यन्तरेषु तच्छुद्धेः (१) सामान्येनाभिधानतः।
विग्रेषादर्भनं यावत् तावत् सामान्य-दर्भनम्।
(१)मानमेवान्यया ते स्थात् सर्वज्ञलेऽधिकारिता।
ग्रुणोपसंहतिश्चवं वयादर्भनमिव्यताम्(१)।
श्रदृष्टानुपसंहारेणाकिञ्चित्करतेव ते ।
यया च दृष्यते वाक्यं श्रक्ति-श्वेवास्य यावती ।
तावत् कार्यं नद्वपेक्षा युक्ता वेगुण्य-श्रद्धया।
प्रायश्चित्ते तथाऽऽचारे यानि स्नृत्यन्तराण्डम्दृष्टवांस्तान्युदाहृत्य संहरिक्ये गुणांस्ततः।
पिषयस्य व्यवस्थां च मन्द-व्यत्पत्ति-सिद्धये—

<sup>\*</sup> गुगोपसंहतिचैव, - इति स॰ से। पुक्तवयाः पाठः।

<sup>†</sup> खट्छानुपसंद्वारे न किञ्चित् करतावते, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> यत् यावत् दृश्यते वाक्यं श्रक्तिसात्रास्य यावती,—इति स॰ सा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) तथा चाकामक्रतपापं निःश्रेषाद्मश्चिति, कामक्रतन्तु निःश्रेषं न नश्चिति खंश्रतन्तु नश्चत्वेव, इत्येव इयं विश्वद्विरित्वादेक्तात्पर्यं न तु काम क्रतपापस्य तद्विशुद्धा सर्व्वयवानाश्च इति ।

<sup>(</sup>२) ब्रह्महा दादभवाधिकं कुर्थादिखेवं सामान्यरूपेगोत्वर्थः ।

<sup>(</sup>३) मानमेव,—इतिच्छेदः। अन्यथा सर्व्यविशेषदर्शनेन सामान्यस्य प्रामा-स्यमित्रभ्यागमे।

<sup>(8)</sup> यथा दृश्यते तथा गुणानुससंहृत्यानुष्ठानं कर्त्तवं। खदृद्धाशकागुणाना-मनुपसंहारे तु न देशिः। गुणोऽङ्गम्। गुणोपसंहारख पूर्व्वभीमांसायां दितीय-चतुर्ध-दितीये, शारीरके हतीय-हतीय-दितीये चाधिकरणे विचारितकात्रैव सदृष्टः।

प्रवच्छामि, यथा पूर्वे निवन्धन-कतस्वया\*।

(१) यत् यस्मिन् विषये प्रोक्तं तत्र तस्य प्रमस्तता—
विविचिता, नेतरस्य निषधे।ऽच विवच्छते।

(१) तदिवेकाय कुर्वेऽइं खाख्यां पारामर-सृतेः।

(टीकाकारे।पक्रमणिका समाप्ता)

(२)प्रारिप्रित-प्रतिपत्तये श्रोतुर्ब्धुद्ध-ममाधानाय । संबन्धाध-कारि-विषय-प्रयोजनहृपमनुबन्ध-चतुष्ट्यमादौ श्लोक-द्रयेने।पनिब-भ्राति,—

श्रियाताहिम-शैलाग्रे देवदार-वनालये। व्यासमेकाग्रमासीनमप्टक्कृषयः पुरा॥१॥ मानुषाणां हितं धर्मा वर्त्तमाने कलौ युगे। शौचाचारं यथावच वद सत्यवती-सुत!॥२॥

- \* निबन्धनक्तत स्ततः, इति सु॰ पुस्तने पाठः।
- † प्रारिश्वितग्रश्चे श्रोह बुद्धिमनः समाधानाय, हित सु॰ पुक्तके पाठः ।

  ‡ सदाभिव-सुतं वन्दे विदारित-विपद्भयम् ।

  सुदे जगन्त्रयामीद-कारणं वारणाननम् ।

  इत्ययं श्लोकः खाषात इत्यादिश्लोकात् पूर्व्वं सा॰ मू॰ पुक्तके वर्त्तते ।
- (१) खसिद्धान्तमुपसं इरित यदिति।
- (२) तदिवकाय कुत्र कस्य प्रशक्तत्विमित्येतदिवेकाय।
- (३) उपोद्वाताग्रतं विचारं समाप्य ग्रत्यं व्याचिख्यासुर्भूमिकामारचयित प्रारिश्वितेति।
- (8) अनुवध्यते इति खुत्पत्था अनुबन्धपदं सम्बन्धादिचतुष्कपरं। प्रयोजनः मन्तरेश न लेकः प्रवर्त्तते, एव विषयोऽपि प्रवत्ती प्रयोजकः। तदु-भयास्त्रितः सम्बन्धः। एवमधिकार्यभावे कस्य प्रवत्तिः स्थात्। अत-क्षत्रुष्टकं शास्त्रादी वक्षयं। एतच मीमांसा-प्रथम-प्रथम-प्रथमसूत्र-वार्त्तिने स्थरं।

दति। श्रयक्रद श्राननार्थार्थः, श्रननारमप्रक् न्—इत्यन्वेतं योग्यलात्। (१) श्रारक्षार्थतायाम्, श्रामभ्यते श्रप्टक्कन्—इत्यनन्वयः स्थात्।
प्रश्नार्थन्वेऽपि मएव देषः। प्रक्राते श्रप्टक्कन्—इति पुनद्दतियु।
कात्र्वेगर्थतायां, क्रत्नमप्रक्कन्—इति मत्यप्यन्ये, मंबन्धान स्वितः
स्थात्। श्राननार्थ्यार्थतायान्तु, तत् प्रतियोगिनः पूर्व-वृत्तस्य उत्तरकालीन-प्रश्रस्य च हेतु-हेतुमङ्गावः स्विताभवति(१)।

नन, "हृदयस्थायेऽतद्यत्यथ जिज्ञाया श्रय वत्तमः"-इत्यत्र सत्यप्यानन्तर्थे हेतु-हेतुमङ्कावानास्ति-इति चेन्। नायं देावः, तत्रापेतितस्यानुष्ठान-क्रम-मात्रस्थाभिधानात्<sup>(२)</sup>। प्रकृते तु, <sup>(४)</sup>सामग्री-तत्कार्ययोर्थः क्रम-विश्रेषः, सएव परिग्रह्यते, सुख्यत्वात्। विस्तम्कव्यभिचारयोरभावेन हि\* सुख्यत्वम्। न सनु सत्यां सामग्र्यामस्थाश्रभिनिर्वन्थां कार्यं विस्तम्बते व्यभिचरति वा। एतच,—"श्रथाते।

<sup>\*</sup> हि, — इति सु॰ पुक्तके नास्ति। † खखा खभिनिर्व्वर्धः, — इति सु॰ पुक्तके नास्ति।

<sup>(</sup>१) "मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्र्रीं ख्रेष्टा चथ" - इति केषि क्षेष्ठ च्यारम्भाद्यधानामसम्भवं प्रकृते प्रतिपादयति च्यारम्भार्थताया-मित्यादिना।

<sup>(</sup>२) बानन्तयों चि पूर्वापररूपप्रतियागिदयनिरूपं। तथास पूर्वस्य चेतुत्वं उत्तरस्य च चेतुमत्त्वं गम्यते, चेताः पूर्ववर्त्तित्वनियमादित्यभि-प्रायः।

<sup>(</sup>१) पश्चीरवदानचयं विचितं स्तच युगपत् कर्तुमश्चामिति क्रमोऽवश्यम-पेचितः। तदयेचितक्रममाचं 'हृदयस्य' हत्यादिकया सुत्योच्यते।

<sup>(</sup>४) सामग्री कांरसक्वापः।

ब्रह्म-जिज्ञासा" (ग्रा॰१,१,१स०) दत्यच विवरण-कारेण प्रप-चितम्। सामगी च प्रश्नस्थ, प्रष्ट्य-विषयं सामान्यज्ञानम्(१)। श्रत्यन्तमज्ञाते विशेषेण ज्ञाते वा प्रश्नादर्शनात्। धर्म-विषयन्तु सामान्यज्ञानं—"धर्मेण पापमपनुदति" "धर्मे चरेत्" — दत्यादि-वेद-वाक्याध्ययनाद्पञायते। (१)तसादध्ययनानन्तर्थमयग्रद्धार्थः। श्रयवा। 'वर्त्तमाने कली'—इति विशेषणात् युगान्तर-धर्मज्ञानान-सर्थमस्त् (१)।

नन्, ग्रन्थारको मङ्गलाचरणस्य जिष्टाचार-प्राप्तलात् माङ्गल्यम् है (४) स्त्रकादि-ध्वनिवद्य-मञ्द-स्थ-मान्नेण माङ्गल्य विद्वेरिति ब्रूमः । स्नत्यविक्तम्,—

- (१) सावधारकोऽयं निर्देशः। तेन प्रख्यविषयसामान्यज्ञानं ति विषयित्रो-वज्ञानाभावस्य प्रश्रहेतुरिति लभ्यते। स्तश्चानुपदमेव स्पष्टम्
- (२) यसादिदाध्ययनात् धर्माविषयं सामान्यज्ञानं ज्ञायते, तसादिदाध्यय-
- (३) अध्यक्तार्थः, इत्वनुक्त्व्यमाग्रेन संबन्धः।
- (३) मनुलमेव मानुल्यं। खार्च तद्धितः।
- (॥) कुतानाभिधीयते,—इत्यनेनानभिधानहेता, प्रक्रवात्तमेवाह स्ट्यू-दीति।

<sup>&</sup>quot;ॐकारश्चाय-प्रव्दश्च दावेतौ ब्रह्मणासुखात्<sup>ग</sup>।

<sup>\*</sup> तिंद्रभेषेण,-इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>†</sup> धम्मंचर, इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> विश्रेषण-प्रयोगात्, — इति से। स॰ पुक्तकयाः पाठा।

<sup>§</sup> मक्कम्,—इति सेा॰ स॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>॥</sup> माज्जल्य, - इति सा॰ स॰ पुस्तकया नीस्ति।

<sup>¶</sup> ब्रह्मणः पुरा,—इति म्ह्यासंग्रहे पाठः।

कण्डं भित्ता विनिर्धातौ तेन माङ्गलिकावुभी"।
दति। एवन्तर्हि, ॐकारोऽच प्रयुच्चतामिति चेत्। न, तस्य सुतिविषयलान् । ऋतएवाचार्यैः प्रपञ्च-सारेऽभिह्तिम्।

"श्रखं(१)त वेदादिलात् धर्य-मनूनां(१) प्रयुच्यते ह्यादौ"!- इति ।
ततः स्रत्यादावयश्रद्धपव महर्षिभिः प्रयुच्यते । श्रधिकारि-पर्यास्रोत्तनेनापि१ ॐकारायश्रद्धयोक्तु-विषय-व्यवस्था सिध्यति। चैवर्णिकमाचाधिकारा हि श्रुतिः प्रसिद्धां(६) । ॐकारश्च तथाविधः(४),
भाविचों प्रणवं यजुर्कस्तीं । स्त्री-श्रूद्रयोर्नेच्छ न्ति"(६) इति श्रुतेः। श्रथ-

<sup>\*</sup> तसात्, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> श्रुतिमाचविषयत्वात्, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>्</sup>र अस्य तु वेदादित्वं सर्वमनुष्यागामप्रयुज्यत्वात्,—इति से। स॰ पुराक्याः पाठः।

<sup>🖇</sup> खिकारिपक्यां चाचनया च, - इति सुक्ष्युक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> स्त्रीश्रदायां, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) खरा ॐकारसा। तत्प्रकावे कथनात्।

<sup>(</sup>२) मनुम्मनाः। स च वैदिक स्वार्थात्।

<sup>(</sup>३) चैवर्शिकं ब्राह्मणक्वियवैश्यास्त्रयावर्णाः । खार्चे तिह्वतः । प्रसिद्धेत्य-नेन तचहेत्वपेका नास्तीति सूचनात् न हेत्वक्रथनेन न्यूनतेतिवेश्यां ।

<sup>(</sup>४) तथाविधः चैवर्णिकमाचाधिकारः।

<sup>(</sup>४) सावित्री गायत्रो। प्रयावः ॐकारः। यजः गानपादविच्छेदरित्त प्रसिष्टपितमन्त्रजातं। तथुाच जैमिनिस्त्रज्ञ। "भ्रेषे यजःग्रब्दः" (२,१,३७ इति। ऋत् सामिभिन्ने मन्त्रजाते यजःग्रब्द इति तदर्थः। स्त्रीः स्रोतीजं। स्रत्र यजुर्ग्रहणमधिकदे(पार्थं उप्रवद्धायं वा, "स्त्रोग्रद्भौ नाधीयेताम्" – इति स्रव्या वेदमात्राध्ययनस्य स्त्रोग्रद्भन्योरमधिकारादितिमन्तरम्।

श्रन्त प्रेत्वयग्रन्थानाञ्च सर्व-वर्ण-विषयलात् (१) सएव तेषु योग्यः । श्रन्तः श्रन्दोहेलर्थः । यसादेक-श्राखाध्यायिने नाशेष-धर्म-श्रानं, यसाच युगान्तर-धर्मावगत्या न कलि-धर्मावगितः, तसात्,— इति हेतुई एवः ।

श्रीष-धर्म-मूलभूतानां विषकीर्णानन्त-वेद-वाक्यानां चािन-दृष्टीव ग्राह्मवात् तस्याञ्च दृष्टेचीगावस्यायां\*(२) सभावात् तदवस्था-चाग्यं देश-विशेषं पद-दयेन निर्दिश्चति,—'हिम-शैलाये देवदार् वनालये'—इति । तत्र, 'हिम-शैलाये'—इत्यनेन सर्व-प्राणि-दुर्ग-सत्येन(२) विविक्ततामाह । तथाच, कैवल्योपनिषदि श्रूयते,—

"विविन-देशे च सुखासनस्यः"

इति । चुरेकायामपि श्रूयते,—

"नि: प्रब्दं देशमास्याय तत्रामनसुपात्रितः" । इति । 'देवदारु-वनालये'—दत्यनेन मनाऽनुकूलतामाइ । स्रतएव स्रोतास्रतराणां मन्त्रोपनिषदि स्रुतम्,—

<sup>\*</sup> युक्तावस्थायां, — इति सु॰ पुक्तके पाठः । † तत्रासनमथास्थितः, — इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) पौरुषेयग्रश्चानां सर्ववर्णविषयत्वञ्च, "चतुर्णामिप वर्णानां यानि प्रो-त्तानि श्रेयसे। धर्मग्रास्त्राणि हाजेन्द्र! प्रश्म तानि चपात्तम!" इत्यादि भविष्यपुराणवचनादिश्योमसमासतत्त्वादौ स्वत्तम्।

<sup>(</sup>२) ''यागि खत्तवित्तवाधः" (१, २स्) इति यागस्त्रम्। साष्टीऽच-रार्थः। तात्पर्यार्थस्वयता यत्रवतिव स्चियते।

<sup>(</sup>३) विवित्तातां विजनतां।

"भमे ग्रुची शर्कर-विक्व-बालुका— विवर्क्ति वाऽष्य जलाश्रयादिभिः(१)। मनाऽनुकूले न च चनुःपीड़ने गुहा-निवाताश्रयणे, प्रयोजयेत्" ।

इति । चनुःपीड्नेाममनोपेतादेशः ।

ननु "यनैकाग्रता तनाविश्वेषात्" (१) (शा ० ४,१,०स०) इत्यस्मिन् मधिकरणे (शा ० ४,१,६ त्र०) योगाभ्यासस्य दिग्देश-काल-निय-सीवारितः (१) । (४) वाड़म् । ऋषृष्ट-हेतु-वैध-नियमाभावेऽपि१ दृष्ट- चित्तैकाय्यस्य हेतुर्नियसोन निवार्यते ।

'एकायम्'—दत्यनेन पञ्चविधासु चित्त-भूमिषु (१) त्रतीन्द्रिय-वस्तु-दर्भन-थाग्या चतुर्थी भूमिर्निर्दिश्यते । तथाहि, पतञ्जलि-प्रीकानां थाग-स्वाणां व्याख्याने ॥वैद्यासिक-भाष्ये भूमि-पञ्चकं

<sup>\*</sup> प्रकरा, इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> भ्रष्टजालाश्रयादितिः, - इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> न याजयेत् - इति स॰ सा॰ पुल्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> अत्र, 'वध',─इति मृ॰ पुक्तके नाक्ति।

<sup>॥</sup> वैयासक, - इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) प्रक्राः चुद्रपाषाणाः। जलाश्रयवर्जनं ग्रीतिनवत्वर्थे।

<sup>(</sup>२) यत्रैव दिश्चि देशे काले वा मनस एकाग्रता भवति, तत्रैव उपासीत, इष्टाया एकाग्रतायाः सर्व्वत्राविशेषात् इति स्वत्रार्थः।

<sup>(</sup>३) तथाच कयं हिमग्रेलाये, — इत्यादिना यागापयागिदेशविशेषनिर्देश इति याखातमिति पूर्वपद्मार्थः।

<sup>(</sup>४) पूर्व्यपच्चमभ्युपग्रम्य परिचरति वाज्मिति।

<sup>(</sup>५) चित्तम्यभूमयाऽवस्थाविशेषाः।

प्रदर्शितम्। "चित्रं मूढं विचित्रमेकायं निरुद्धमिति चित्त-स्मयः" (यो०१,१भा०)—इति। (१)तत्र, प्रतिचणं कर्मं वायुना नानावि-धेषु भेगय-वस्तुषु व्ययतया प्रेर्थमाणं चित्तं चित्रम्(१)। निद्रा-तन्द्रादि-युक्तं मूढ़म्(१)। \*काचित्क-समाधि-युक्तं(४) चित्रादिशिष्टं विचित्रम्। (५)यम-नियमाद्यष्टाङ्गाभ्यास-पाटवादेकस्मिन् विषये दित्त-प्रवादकृषेण प्रतिष्ठितमेकायम्। (५)त्रवृत्तिकं संस्कार-श्रेषं निरुद्धम्। तत्र, चित्रमूढयोर्थोगानुपयोगः प्रसिद्धः(७)। (८)"विचि-

- (१) उदाहृतं भाष्यांग्रं व्याखातुनारभते तत्रेति।
- (२) 'चिप प्रेरसे'—इति धातुपाठादितिभावः।
- (३) 'मुच्च वैचिच्चे'—इति धातु पाठादितिभावः।
- (४) विचिप्तं हि चित्तं कदाचित् समाधीयते, चिप्तन्तु न कदाचित्, खतरव विचिप्तस्य न्तिप्तादिशिखता।
- (३) "यमनियमासनप्राणायामप्रवाहारधारणाध्यानसमाधयाऽद्यावङ्गानि"
  (२, २६स्र) इति यागसूचीक्तान्यद्यावङ्गानि। यमादय स्त्रचे च्रेयाः ।
  स्वत्र, समाधिः सिवकल्पकाऽङ्गं निर्व्विकल्प गर्रेति वेदान्तसारादयः।
  यागाङ्ग समाधिकं च्यां यागसूचीक्तान्त पश्चादच्यामः। वितिश्चत्तस्य
  विषयाकारः परिणामः। प्रवाहोऽविक्हेदः। स्यमेकाग्रावस्या पूर्वनिर्दिष्टा चतुर्थीभूमिरिति मन्तर्थं।

(६) यद्यपि चित्तं चिग्रगं परिणामसभावास गुणानापरिणम्य च्राणमप्य-वित्रस्ते इत्यद्यतिक चित्तासम्भवः, तथापि निर्देशवस्थायां निरोध-परिणामातिरिक्त परिणामाभावात् निरुद्धं चित्तमदत्तिकाभुच्यते । स्पष्टच्चेतत् पातञ्जले हतीयपादे।

(७) चित्रमूढ़ियाः सत्यपि परस्परापेच्या रितिनरोधे पारस्पर्येगापि नि श्रेयसच्चेतुलाभावात् प्रत्युत तदुपघातकालावतयार्थागापयागः।

(०) विचित्रे चैतसीत्यादिकं यागभाष्टं (११स्) विचित्रेपात्यंश्रता विकलस्य

<sup>\*</sup> कादाचित् क, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

प्रेऽपि चेतिस, विचेपे।पसर्ज्जनीस्तः समाधिर्न योगपचे वर्त्तते"\*।

(१)विपचत्रगान्तर्गतवेन दहनान्तर्गत-वीजवदिकञ्चित्करत्वात्। (१)"य-स्वेकाये चेतिस सङ्गतमर्थं प्रद्योतयित, चिणोति च क्षेणान्, कर्म-वन्धनानि स्रथयित, निरोधमिभमुखं करोति, स संप्रज्ञाते। योगः,—दत्याख्यायते"। तत्र संयमविश्रेषात् नानाविध-योगेश्चर्यमाविभ-

(१) विच्लेपायसच्नानीभूतः, - इत्यनेने। दृष्टिनं चेतुमाच विपच्नवर्गेति।

पनर्पि यागभाष्यं (१, १स्) पठित यस्त्रेकार्ये इति। य इति समाधेः परामर्भः। भूतं सत्यं। अनेनारापितार्थयवक्कदः आरे।पितस्यासत्य-लात्। सत् श्रोभनम्। अनेन निदावत्तेर्थवक्कदः। विदावतिर्हि खाबलम्बने सत्ये तमसि भवत्येकाया, किन्तु तदबलम्बनं तमान श्रीभनं क्राप्रहेतुलात्। द्यातनं तलज्ञानं, प्रशब्देन तस्य साचात् कारतामाच्। प्रास्त्रानमान-प्रभव-परोत्त्व-तत्त्वज्ञानस्यापरीत्त्वमिष्याज्ञाननिवर्त्तकभा-वात्, दिङ्गोद्वादौ तथाऽदर्शनात्। तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानरूपा-विद्याविनाश्ये सतरां तन्मलानामित्रातादीनामिपनाशः - इत्याच चि-बोर्ति च क्रीशान् इति। क्रीशा र्वावदास्मितादयः। तथा च पातञ्चल-स्चम्। "अविद्याऽस्मितारागदेघाभिनिवेशाः स्रोशाः" (१, स्)। इति । यषां विवर्णं तत्रेवदृष्यं। कर्मार्णेव बन्धानानि स्वययति-खकार्थादवसादयति । कर्मापदेन धर्माधर्मयोः परिग्रहः कार्थेकार-गोपचारात। निरोधममंप्रचातं निर्वीजसमाधिं। न तत्र किश्चितं-प्रजायते इत्यसंप्रजातः । तदानीं चित्तस्य संस्कार ग्रीवलात् तथालं। संप्रजातेतु सवीजसमाधी धोयं धानच जायते। स्पष्टमेतत्सर्वे पात-चले समाधिपादे।

<sup>\*</sup> विद्येपायसर्ज्जनः समाधि न यागः,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

पठित विचित्तेऽपीति । समाधिर्द्धर्त्तिनिरेधः । 'न यागपचेवर्त्तते' — इत्यत्र हेतुगर्भविश्रेषणं विचेपापसर्जनीभूत इति ।

वित<sup>(१)</sup>। धारणा-ध्यानसमाधि-त्रयमेकिबषयं संयमः,—इत्युच्यते<sup>(१)</sup>। ध्रारणा-ध्यानसमाधि-त्रयमेकिबषयं संयमः, तेनाभेष-प्रब्दादि-सा-चात्कारे सति पच्यादिभाषाज्ञायन्ते,—इति पतञ्जिलेनेकिम्<sup>(१)</sup>।

(१) तत्र एकाग्रेचेतसि, संयमविश्रेषात् ये।गशास्त्रोत्तेषु तेषु विषयेषु संयमात् नानाविधयोगेश्वर्यपादुर्भावे।भवतीत्वर्थः। एतत् सर्वमिष पातञ्जले विभृतिपादे स्पद्यम् ।

- (२) अत्र यथाक्रमं ये।गसूचाणि। "देशवन्धिस्तस्य धारणा" (३,१सू)। यत्र देशे ध्ययं चिन्तनीयं तत्र देशिवशेषे हृदयपुण्डरीकादौ चित्तस्य स्थापनं धारणेति सूचार्थः। "तत्र प्रव्ययेकतानताध्यानम्" (३,२सू)। तस्मिन् देशे ध्येयगोचरप्रव्ययप्रवाहि।ध्यानिर्मिति सूचार्थः। "तदेवार्थ-माचिन्भीसं खरूप श्रून्यमिवसमाधिः" (३,३सू०) ध्यानमेव ध्येयमाचिन्भीसंसमाधिः। यदा तदेवध्यानं ध्येयाकारेणेव साद्धिणिनिर्भासते नतु प्रव्ययाकारेणे, तदाध्यानमेव समाधिक्चते द्रव्यथः। माच्याव्दिव्ययं खरूपश्रूमिवेति। खंध्यानं। तदानीं ध्यानस्थापि सत्वात् द्वप्रव्यः। (से। द्रयं देशविशेषे समाधिर्यागाष्ट्रं।) "स्यभक्षचसंयमः" (३,३सू०)। धारणाध्यानसमाधित्रय मेकविषयञ्चेत् संयम द्रव्यचेत द्रति सूचार्थः।
- (३) "शब्दार्थप्रवयानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंयमात् सव्यंभूतकतन्तानम्" (३, १०स०) इति पातञ्जनस्त्रम्। शब्द-तदर्थतद्दगोचरप्रवयानां वस्तुतः प्रविभक्तानामिष इतरचेतरस्याध्यासात् सङ्वराभवति, तत्प्रविभाग-विषयक-संयमात् सान्तात्कारपर्यन्तात् सर्वप्राण्यानां शब्दन्तां यागिनः सम्पद्यते इति स्त्रचार्थः। तत्र, गौरितिशब्दो गौरिवर्ष्या गौरितिप्रव्यय इति सङ्गरस्थादान्तरम्। प्रविभागस्वभीषां श्वेतते इति श्वेत इति चैवमादिरीत्या शब्दभेदेषि श्वेतगुणस्पार्थाभेदात् श्वेताकारप्रव्ययाभेदाच शब्दादर्थप्रव्ययोभिन्ना। रवमेकस्मिनेव श्वेतगुणे, तदाकार-नाना-प्रव्ययादर्थ-प्रव्ययो। परस्पर भेदः।
  तथा स्वस्ववस्थाभः परिणम्यभाणाः शब्दार्थप्रव्यया न तुत्वकालाः,
  नापि तुत्वरेशाः। शब्दोन्धाकाभे, प्रव्ययानुद्धौ, स्वर्थस्तु श्वेतगुणादिः
  प्रासादादावित्यभीषां प्रविभागः। स्पद्यभेतत् पातञ्चले विभूतिपादे।

(१)तेनैव न्यायेनानेकविध-वेद-ग्राखा-ज्ञानमभिष्रेत्य 'एकाग्रम्'— इत्युक्तम् ।

एकाग्रतामाधीनस्य मन्वानः "श्राधीनम्'—इत्याइ। तथा च स्थास-स्वन्। "श्राधीनः संभवात्" (श्रा०४,श्र०१पा०,०स०) इति। (१)श्रयानस्थाकसादेव निद्राभिभवात्, उत्यितस्य देच-धाणोचित-स्थापारात्,(१) गच्छतोधावतोवा विचेप-वाङस्थात्, परिश्रेषेणाधीन-स्थैवैकाग्रता-सम्भवात् श्राधीनायोगमभ्यस्यनुपाधीतेत्यर्थः।

श्रन्वय-विकिरेकाभ्यां प्रश्नस्थावगत्युपायतामभिष्रेत्य, 'श्रप्रस्कन्,— इत्युक्तम् ।

"ति दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्लोन सेवया"। इत्यन्वयः। "नाष्ट्यः कस्यचिद् श्रूयात्" – इति व्यतिरेकः।

'ऋषि' प्रब्दाऽतीन्द्रियार्थ-दर्भनमात्रष्टे<sup>(४)</sup>। ज्ञास्यमान-धर्मा-नुष्टानात्त्रतास्त्रिकष्टित्वम्। (४)यथा भाविन्या मंज्ञया 'कटं कुरु'—

<sup>\*</sup> ऐकाग्राक्षतामासनस्य मला, - इति म॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) यथात्तसंयमात् स्रनेकविधभाषाद्यानवत् स्रनेकविधवेदशाखाद्यानमपि संभवतीत्यभिप्रायः।

<sup>(</sup>२) वाससूत्रं वाचरे प्रवानस्ति।

<sup>(</sup>३) तथाविध-व्यापार-व्यापतस्य मनसान ध्येयगाचर-व्यापार-सम्भवः,— इति भावः।

<sup>(8)</sup> ऋषेर्भत्यर्थलात् गत्यर्थानाच ज्ञानार्थलात् । तथाच ग्रङ्कोचकाभावात् प्रसिद्धेच अतीन्त्रियार्थद्शिनां ऋषित्विभिति भावः।

<sup>(</sup>५) तथाच, भाविनि भूतवदुपचारः — इति भावः। तत्र द्रष्टान्तो यथिति। संज्ञिनमन्तरेण संज्ञाया क्रसम्भवात् उत्पत्तेवत्तरकालमेव संज्ञापदित्तः संज्ञ्या व्यवद्वारन्तु प्रामण्युत्यत्तेरिति यथित्यर्थः।

इति व्यवहारः, तदत्। श्रन्यया, श्रतीन्द्रियाधं पश्चतां तेषामवुभुत्तु-तया प्रश्नोन मंगच्छेत । श्रय वा, खयमवुभ्द्रत्यूनामपि मन्द-बुद्धानुग-हाधं श्राचार-भिचाधं वा (१ प्रश्नोऽस्तु ।

श्रृक्कन्—दत्यनेनैवातीतकालले सिद्धे (१) 'पुरा' शब्दं प्रयुद्धानः सर्वेखिप कर्षेष्यीदृशी \*धर्मशास्त्र-प्रवृत्तिरासीदिति स्वचयि । तच विश्वासातिश्रयोत्पादने कारणम् । श्रन्यान् सुनीनुपेच्य व्यासमेव पृक्कतास्वीणाम्,—वैदिक-धर्मी वेदयासः प्रवीणः,—दत्याश्रयः ।

तदेवं चिकीर्षितस्य यन्यस्य मृति-प्रश्नेन साचात् संबन्धः,
पिष्टिक्षितेत्वादन-दारेण श्रध्ययनेन संबन्धः,—इति संबन्ध-दयसिसान् श्लोके प्रतिपादितम्। श्रधिकार्यादि-चयन्तु (१) दितीय-श्लोके
प्रतिपाद्यते ॥

नन्, "ब्राह्मणावृष्टस्पतिमवेन यजेत" "राजा रात्स्ययेन यजेत" वैश्वीवैश्वस्तोसेन यजेत,"—इत्यधिकारि-विशेषोयथा श्रूयते,
न तथा पराश्चरोक्तधर्माः ईदृशैरनुष्ठेयाः ,—इति किञ्चित् वचनसस्ति,
तत् कथं निर्णयः,—इत्यतश्राष्ट् भानुषाणाम्'—इति । श्र्य्वाचीनानां

<sup>\*</sup> धन्मशास्त्र, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> ग्रम्थ, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयार्गान्ति।

पराप्रराक्तिमदमीदप्ररनुष्ठेयम्, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः प ठः।

<sup>(</sup>१) अस्मदृष्टान्तेन मन्दनुद्धयापि धर्मा प्रच्यन्ति, ततन्तेभ्यः सन्तोधन्तम्पदे-च्यन्ति, ते च तदाचर्योन पानभाजाभनेयरिति मन्दनुद्धनुग्रमः। धर्मानुभुत्सूनां तिज्जित्तासायः वर्त्तवसाचारः।

<sup>(</sup>२) चप्रच्न्-इति लङोऽतीतकालयव विधानादितिभावः।

<sup>(</sup>३) खिकारि-विषय प्रयोजनरूपम्।

पश्चादीनामसामर्थात् (१) उत्तमानां देवादीनां धर्मानुष्ठाने प्रयोज-नाभावाच मनुष्याएव परिशिष्यन्ते । विशेषानिर्णये तु, सर्वेषां मनुष्याणामधिकारे। ऽस्तु ।

नन्, नचने छादी देवाना मधिकारः श्रूयते,—"श्री श्र्वां श्रकामयतः श्रमादोदेवानां खामिति, स एतमग्रये क्वत्तिकान्यः पुरोडाग्रमष्टाकपाडं निरवपत्"—इति । मैनम् । मनुष्यस्थैव कस्यित्
यजमानस्य भाविनीं संज्ञामाश्रित्य प्रथमान्तेनाग्निग्रब्देन व्यवहारात्<sup>(१)</sup> । श्रन्यथा युगपदग्नि-दय-सृष्टि-प्रसङ्गात्<sup>(१)</sup> \*। नन्, यन
देवगुण्य-दोषोनास्ति तनास्तु देवताऽधिकारः । तथाहि श्रूयते ।
"वृहस्यितरकामयतः, श्रन्से देवादधीरन् गच्छेयं पुरोधामिति, स एतं
चतुर्व्विग्रितरात्रमपन्यत्, तमाहरत् तेनायजतः, ततोवै तसी देवाः
श्रद्धन् श्राच्छत् पुरोधाम्"—इति । श्रन्॥ विश्वासम्। से मिर्याः

<sup>\*</sup> संविष्टप्रसङ्गात्, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> देवदेशुय्य,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> अद्धां देवानाम्, - इति स॰ सा॰ मुस्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> तसी श्रद्देवा खदधत,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> अद्धाम, - इति स॰ सा॰ पुत्तकयाः पाठः।

ग मे मयि, - हित स॰ सा॰ पुक्तकया नाकि।

<sup>(</sup>१) मन्तपाठद्रवात्वागाचसामर्थादित्वर्थः।

<sup>(</sup>२) किस्वनमृद्योगचाचेष्टिं क्रता चित्रतं वत्यवान्। तस्य चामित्ववाभी-त्तरकावभाविन्या चित्रसंज्ञ्या पूर्व्यमेव व्यवहारोऽधिर्व्या सकामयत हति, भाविनिभृतवदुपचार हित न्यायादिति भावः।

<sup>(</sup>३) खमुद्दिश्य खस्य त्यागासमावात् रकाऽिकस्यका, व्ययरख त्यागाद्देश्य इत्यिदयकस्यना।

पुरोधाम्, पौरोहित्यम्। चतुर्व्विंग्रतिराचम्, एतन्नामक-सचयागमित्यर्थः। दत्यादौ फलअवणात् कर्मानुष्ठाने कथं प्रयोजनाभावः, —
दति चेत्\*। मैतम्। अचापि भावि-संज्ञायाएवादरणीयलात्।
अन्यया, वृहस्पतेः कञ्चित् कालं विश्वमनीयल-पौरोहित्ययोरभावप्रसङ्गात्। तच्च, अत्यन्तरिकद्भम्। "वृहस्पतिर्वे देवानां पुरोहित
आसीत्"—दति अत्या पौरोहित्य-पुरःसरःसरएव वृहस्पति-सङ्गावः
प्रकायते। अयवा। स्वोपयोगाभावेऽपि मनुष्यान् प्रवर्त्तयितुं देवा
कर्माण्यनुष्ठितवन्तः।

"यद्यदाचरति श्रेष्टसत्तदेवेतरे। जनः"।

दित न्यायात् । श्रम्तु वा खोपयोगोऽपि, जगन्त्रिर्वाहेऽधिकतानां देवादीनां तद्धेतोः तपमञ्चरणीयतात् (१) । "वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमाद-धोत, ग्रीम्मे राजन्यश्रादधीत ग्ररदि वैश्वश्रादधीत"—इति विहित-खाधानस्य देवेखनैवर्णिकेख्यसभावः ११ – द्वित चेत् । न, रथकारव-

<sup>\* &#</sup>x27;इत्यादी' - इत्यादि 'इति चेत्'—इत्यन्तं स॰ सेा॰ पुक्तकया नास्ति।

<sup>†</sup> सम्भवः,-इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>‡</sup> देवेष्वपि चैवर्शिकेष्विवासम्भवः, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) देवाहि जगित्रक्षे हेऽधिकताः धर्माय च तज्जेतुलं खता देवानां कर्मी-पयागः। महाभागत्वाद्वानां विनापि कर्मा जगित्रक्षे हः स्यादिति न प्रश्चनीयं, स्नृप्तकारणं विना कार्यात्पत्ते देवानामप्यभावात्, भावे वा तस्य कारणत्वमेव न भवेत् यभिचारात्। महाभागत्वस्यापि कर्मा-साध्यताच ।

<sup>(</sup>२) 'खनैवर्णिकेषु'-इति हेतु-गर्भ-विद्येषणम्। ब्राच्यणत्वादि-पुरस्का-

दुपपत्तेः (१) । श्रय मन्यमे, — 'श्रम्ति रयकारस्य समन्त्रकाधान-विधान्यकं वचनम्, — "स्रक्षणां ला देवानां त्रतपते त्रतेनादधामीति रयकारस्य," — इति श्रुतेः, न लेवं देवानां विधिरस्ति, — इति । एव-नार्षि निषादस्यपति न्यायोऽस्तु । यथा निषादस्य प्रभाराधान – विध्यश्यादेषे यागोऽस्युपगतः, तथा देवानामभ्युपेयताम् । "एतया निषाद स्यपतिं याजयेत्" — इत्यस्ति निषाद – विषयं वचनम्, — इति चेत् । किं लया विस्तानि देव – विषयाणि पूर्वीदाह्यत – वचनानि ? । (१) तेषामर्थवादलेपि मानान्तराविरोधात् श्रननुवादात् स्वार्थेऽपि तात्पर्यं किं नस्यात् (१)।

श्रधाचित, स्तिनां धर्मशास्त्रतात् तासु धर्म-मीमांसा श्रन्-सर्ज्ञा, तस्त्रञ्च न कस्त्रापर्यवादस्य वाच्यार्थे प्रामाण्यमभ्युपगतम् — इति । तदेतद्वनं स्ति-भक्तस्य मीमांसकंमन्यस्य चानर्थायैव स्ति । 'सुषिक-भिया स्व-ग्रहं दम्धम्', इति न्यायावतारात् ।

<sup>\*</sup> अत्र, 'अननुवादाच'—इति पाठा भवितुं युक्तः । † स्मृति-निर्वाहनम्मन्यस्य, -इति सु॰ पुक्तने पाठः ।

रेण वसन्तादिष्वाधान-विधानात् देवानाच ब्राह्मणत्वाद्यभावात् चा-धाने तेषामधिकारान सम्भवतीत्वाशक्वार्थः। तथाच, कथं देवाना-माधान-साध्याद्य-सम्पाद्य-याग्रेष्वधिकारः,— इत्वाशयः।

<sup>(</sup>१) रथकारः,—"माहिष्येग करण्याञ्च रथकार उदाहृतः"—इत्यक्त-ग्रक्वीर्या-जातिविग्रेषः। तस्य यथा चैवर्णिकभिन्नस्याप्याघानेऽधिकारः
तथा देवानामपि स्याटित्यर्थः।

<sup>(</sup>२) नन् तेघामर्थवादत्वात् खार्थे प्रामार्णं नास्तीत्वाप्रद्धाच्च तेघामिति ।

<sup>(</sup>३) विरुद्धानुवादयारेवार्घवादयाः खार्घे तात्पर्धाभावाभ्युपगमादितिभावः।

कस्यचिदर्शवादस्य खार्थे प्रामाण्यं भविस्यति,—इति भयेन प्रयंवादेक-प्रसिद्धानां सार्त्तृणां मन्वदीनां मीमांसा-मानः कतोजिमिनेस्य
सद्भावस्थेव । परित्यक्तव्यवात्। प्रश्नेषेतिहाससीप-प्रमङ्गात् (१)।
तस्मात् प्रमाणमेव भृतार्थवादः (१)। तथाच सित, "तं मनुराधन्त",
"तं पूषाऽऽधन्त", "तं व्याऽऽधन्त" "तं धाताऽऽधन्त",—इत्यर्थवादवग्नादाधानमपि देवानां किं नस्थात्। ब्राह्मणाद्यभावे तु । कामं
वमनादि-काल-विशेष-नियसेमाभभत्; किमायातमाधानस्थ?।
किञ्च, श्रन्तरेणापि श्राधानं सौकिकेऽग्नी यागः कचिदुपसभ्यते।
"श्रवकीर्ण-पश्चस्य तद्दाधानस्थाप्राप्तकास्त्रतात्" (मी० श्र०१
पा०१स०) इति जैमिनिस्चात्। "योब्रह्मचारी स्त्रियसुपेयात् स गर्दभं पश्चमासभेत"—इत्यवकीर्ष्णपग्धः। यथा उपनयन-होमोसीकिकाग्नौ, तथा श्रमौ पग्नुः,—इति स्वचार्थः।
एतावता प्रयासेन देवानां कर्माधिकारे साधिते किं तव फलिस्थित?
तथा मीमांसायां१ किं किद्यते?। श्रभिनिवेगः केवलं श्रस्थते,

<sup>\*</sup> मीमांसा सप (मीमांसामास्त्र?) इति स॰ सेा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> सङ्गावस्वं, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> स्त्रन, 'ब्राह्मणलाद्यभावे तु'—इति पाठा भवितुं युक्तः।

<sup>§</sup> तव वा भीमांसायां,— इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) तेघामर्थवादैकगम्यत्वादितिभावः।

<sup>(</sup>२) विषद्धानुवादिभिन्नोऽर्घवादे।भूतार्घवादः। तथा चेत्रास्। "विरोधे गुणवादः स्वादनुवादोऽवधारणे। भूतार्घवादस्तद्धानावर्धवादस्तिधा सतः"—इति।

फंखं तु जगित्रव्याहः,—इति पूर्वमेवात्रम्। अग्रेषाश्च पुराणादयः एवं सित श्रनुग्रहीताभविन्तः। मनुष्यबह्वानां खर्गाय कर्माणि माभ्रवन्, जगित्रव्याहाय तु भविष्यन्ति। तपमैव तिन्नव्याहः,—इति चेत्। न, "दान-याग-हाम-मान-ध्यानादि-व्यतिरिकस्य तप-से। जुपख्यात्। श्रतएव सत्य-सङ्ख्योऽपि परमेश्वरः राम-क्रण्णाद्य-वतारेषु खौकिक-वैदिक-कर्म-नटनेनेव जगित्रवहत्। देवाश्रपि तथा नटन्तु,—इति चेत्। एवमपि नटनीय-कर्माधिकारे।भवता-ऽभ्युपगम्यताम्। एवं तर्हि, 'मनुष्याणाम्'—इति कथ्युक्तम्,—इति चेत्। पाक्षेय-ग्रन्थापेच्या न दित वदामः। न खुन् ख्यंप्रभात-निख्छ-वेदानां देवानां धर्म-श्वानाय पौक्षेय-ग्रन्थापेचा श्रस्ति। मनुष्याणान्तु श्र-तथाविधत्वात् श्रस्थपेचा ।

नन्, पश्चनामपि धर्मी श्रधिकारः श्रूयते ;—"गावा वाएतत् सत्रमासताश्चङ्गाः सतीः ग्रङ्गानि ने।जायन्ता,—इति कामेन, तासां दश्च मासा निष्णाश्रासन्, श्रय, श्चङ्गाण्णजायन्त, ताजदितष्ठन्नरात्-स्म इति, कामिताः । संवत्सरमाष्ट्रीदितष्ठन्नरात् सा"—इति श्रुत्या तिरश्चां गवां सत्रानुष्ठाव्यवाभिधानात् । श्ररात्सा इति, कामितार्थ-सिद्धिं प्राप्ताः,—इत्यर्थः । नायं देषः । श्रस्याः श्रुतेरर्थवाद्यात् ।

<sup>\*</sup> खन, 'खान'-इति खधिनं स॰ से। पत्तकयाः।

<sup>†</sup> वचन।पेद्यया,—इति सु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>‡</sup> खयं प्रमात, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> श्रत्यन्तमपेचा,—इति मु॰ एक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> खथ यासां नाजायन्त, ताकु—इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः ।

"यएवं विद्यात्, स संवत्मरसुपयन्ति" म्दित वृद्धिकामस्य सर्वे विधातुं प्रयमतः, — "गो-सत्रं वै संवत्मरः" — इति प्रशंसा कता, तां समावियतुं 'गावावा' — दत्यादि पिठतम्। न चैतस्यार्थवादस्य, "यदै किञ्च मनुरवदत् तद्भेषजम्" — दत्यादिवत् स्वार्थेऽपि तात्पर्यं वर्णियतुं शक्यम्। प्रत्यत्वेण श्रुत्यन्तरेण च विरुद्धलात् (१)। तिरञ्चां हि मन्त्रोचारणे कसीन्ष्ठाने च सामर्थ्याभावः प्रत्यच-स्टिद्धः।श्रुत्यन्तरेच, — "अर्थतरेषां पश्चनां श्रश्मनाया-पिपासे वा श्रभिज्ञानं वदन्ति, न विज्ञातं पश्चन्ति, न विदुः श्रस्तनम्" — इति पश्चनां विवेकाभावं दर्श-यति। श्रस्तु वा, श्रस्तार्थवादस्य स्वार्थे तात्पर्य्यम्, गो-श्रब्देन गवा-सिमानि-देवतानां विविध्वतलात्। श्रत्यत्व "श्रभिमानि-व्यपदेशस्तु" (शा०२श्र० १पा०५स०) इति स्वे भगवान् वादरायणः सर्वेषां स्टादि-वस्त्वनां श्रुतिमूललेनाभिमानि-देवताः प्रतिपाद्यामाम । सर्वथा, मनुष्यमात्राधिकारकं स्टितिशास्त्रम्।

'हितम्'—द्रित, त्रनेन शब्देन प्रयोजनं निर्दिखते। त्रभिमन-फल-साधनलं हि धर्मस्य हितलम्। तच फलं देधा;—ऐहिकमासु-शिकञ्च,(१)—द्रित। त्रष्टकादि-साधं(१) पृष्ठादिकमैहिकम्। त्रासुधिकं

<sup>\*</sup> स य एवं विदान् संवत्सरमुपयन्ति,— इति स॰ से।॰ पुन्तकयोः पाठः । † न विज्ञातं,— इति स॰ से।॰ पुन्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) विरुद्धानुवादरूपस्याधेवादस्य न खार्थे प्रामाण्यभिति पूर्वीत्तमत्र स्मर्त्त्रथम्।

<sup>(</sup>२) अमृश्मिन्-परलेको भवमामृश्मिकं पारलेकिकिमित्यर्थः।

<sup>(</sup>२) "अष्टका राचिदेवता पृष्टिकर्मा" (३ प्र०१, का०१, रस्०) इति ग्रीभिनस्त्रवादश्कायाः पृष्टिसाधन्त्रवं वे।ध्यं।

देशा,—त्रभ्युदयोनिःश्रेयसञ्च<sup>(१)</sup> । तचाभ्युदयस्य साचात् साधनं धर्मः \* <sup>(१)</sup> । निश्रेयसस्य तु तत्त-ज्ञानात्पादन-दारेण । तथा च स्मर्थते,—

"धर्मात् सुखद्य ज्ञानद्य ज्ञानासोचोऽधिगम्यते"।

इति । श्रव केचिदाङः—"नित्य-कर्मणां फलमेव नास्तिः श्रकरणे

प्रत्यवायाद्गीतेः केवलमनुष्ठीयते ; तच, कुतोऽभ्युदय-हेतुलं निश्रेयसहेतुलद्य,"—इति । श्रपरे † पुनराङः,—"श्रभावाद्गावात्पत्तेरदर्भनात्

(१)श्रकरणे प्रत्यवायोन युक्तिसहः, नापि, तच प्रमाणमस्ति । ननु,

उपनयनाध्ययनादि-विहितानामकरणे प्रत्यवायः स्मर्थते,—

"त्रतर्जर्डे पतन्थेते यथाकासमसंक्रताः। सावित्री-पतितानात्याभवन्यार्थ-विगर्हिताः"। "योऽनधीत्य दिनोवेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।

<sup>\*</sup> साचात् साधनत्वं, — इति सु॰ पुक्तको पाठः। † पुनरन्यथाज्ञः, — इति स॰ सा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) खभ्यदयः खर्गादिः। निःश्रेषं श्रेयानिःश्रेयसं सुतिः। तत्र हि सर्वे श्रेयः समाप्यते, न निश्चिदविश्वयते ।

<sup>(</sup>२) यतच विचितित्रयाजन्यमदृष्टं धन्मः, — इति न्यायादिमतावन्तम्बनेनाभिचितं । यत्रेदमुत्तं । "विचितित्रययासाध्योधन्मः पुंचागुणोमतः"— इति । विचित्रतन्मंणामेव धन्मंत्रमिति मीमांसानये तु
च्यपूर्वदारेव तस्यान्युद्यसाधनत्वं मन्तयं । तच मीमांसा-प्रथमदितोयाधिकरणे शावरभाष्यादौ स्पष्टम्।

<sup>(</sup>३) स्थावस्य सर्वदा सर्वत्र सौजभीन सर्वदा सर्वत्र सर्वेत्रासिप्रस-क्रात्। कार्यकार गयाः सारूप्यनियमाचेति भावः। स्पष्टिमदं न्यायग्रारीरकादौ प्रायः सर्वत्र ।

स जीवनेव शुद्धलमाश्च गक्कति सान्वयः"। "श्रकुर्वन् विहितं कर्षा निन्दितञ्च समाचरन्। श्रनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृक्कति"(१)।

दित । मैतम् । एतानि वचनानि नित्य-कर्माननुष्ठायिनः श्राखस्य-निमिक्तं पूर्व-सञ्चितं दुरितं यत्, तत्-सद्भावं स्वयन्ति । एतच तैक्तिरीयोपनिषद्धास्थाने भाष्य-कार-वार्क्तिक-काराभ्यां (१) प्रतिपादि-तम्" । (१) यदि श्रकरणं प्रत्यवायस्थात्पादकं यदि वा स्वकम्, स्थायस्याऽपि नित्य-कर्मानुष्ठानेन प्रत्यवायस्य प्रागभाव-परिपासनं प्रध्वंसाभावोत्पादनञ्च सम्पद्यते । दुरित-प्रध्वंसित्वञ्च, विसन्ध्यमनु-ष्ठीयमानेषु, "स्र्योञ्च" "श्रापः पुनन्तु" "श्रिप्रञ्च",—दित मन्त्रेषु (४)

(श) यत्र या वाखेयया शानुसारि भिः पर्दे प्री वाखाया व सपदार्घ स्व वर्षाते, तद्भाष्यम्। यत्र तु उक्तानुक्त-दुरक्त-चिन्ता क्रियते तदार्त्तिकम्।

(8) रतन्मन्त्रत्रयं यथाक्रमं प्रातम्भधाक्र सायाक्रकानीनसन्थोपासनीयाच-मने विनियत्तम् ।

<sup>(</sup>१) अस्य श्लोकस्य प्रथमाडं मानवीयं, दितीयार्डन्तु याच्चवस्कारीयम्। मानवीयस्थात्तरार्डं यथा,—"प्रसनंश्चेन्त्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः"— इति। याच्चवस्कारीयस्य पूर्वार्डं यथा,—"विद्यतस्यानुस्थानात् निन्दतस्य च सेवनात्"— इति। सम्भावयामः — श्लोकद्यमेव ग्रज्यकारियोड्द्रुतं वेखकप्रमादादिना तु पूर्वञ्चोकस्थात्तरार्डं उत्तरश्लोकस्य पूर्वार्डश्च चादर्भपुक्षकेषु मस्मिति।

<sup>(</sup>३) यवं मतदयमुपन्यस्य उभयमतेऽपि नित्यक्रमीयां सपाकत्वमाद्य यदीति। ध्वकर्यां प्रत्यवायस्योत्पादकमिति पद्ये नित्यक्रमीकर्यात् प्रत्यवायाः नेत्यदाते खपि तु प्रत्यवायपागमावस्वावतिष्ठते इति प्रत्यवायस्य प्राग्नभावपरिपालनं भवति । इदद्यानृत्पत्यस्यमानस्यापि प्राग्नभावाः क्तीति वैप्रेषिकादिमतावलम्बनेनाभित्तितम् । नित्यकर्मग्रोऽकर्यां पूर्वेसिवतस्य प्रत्यवायस्य सूचकमितिपद्ये तु नित्यकर्मकर्णात् पूर्वेसिवतः प्रत्यवायः प्रध्वंसते इति विवेकः।

विस्पष्टमवभाषते। (१) "एवस्च यति, उपभोग्य-फल-रहितानां नित्य-कर्मणां त्रम्युद्य-फल-हेतुलं दूरापेतम्"—इति। त्रनोच्यते। त्रस्त प्रत्यवाय-विरोधिलम्। नैतावता फलाभावः(१)। मन्त्रलिङ्गेन स्रुति-स्रुति-वाक्याभ्यास्च तत्तत्-फलावगमात्। "मयि वर्चेवलमी-जेविधत्त"—इति मन्त्र लिङ्गम्। हान्दोग्य-वाक्यं त्र, त्रात्रम-चयस्य लेविक-हेतुतां, चतुर्घात्रमस्य मेविक-हेतुतां(१) दर्भयति। "चयोधर्म-स्त्रम्यः,—यज्ञोऽध्ययनं दानम्—इति, प्रथमस्वपएव, दितीयो ब्रह्मवार्यात्रार्यनुलवामी, त्रतीयोऽत्यन्तमात्मानमात्त्रयं कुलेऽवसाद-यन्,(४) सर्वएते पृष्य-लोका भवन्ति, ब्रह्म-संस्थोऽस्त्रत्वमेति" इति। एतस्य वाक्यस्य त्रात्रम-परलम्,—"परामभं जैमिनिः" (भा १ इत्र १ ४पा १ दस्र १) दत्यादिभित्व्याम-स्त्रचेः प्रतिपादितम्। स्ति-वाक्यं त्रेतत्,—"तद्यया,—त्रास्ये फलार्थे निर्मिते ह्यायानस्यंद्रत्यनूद्यते, एवं धर्मे चर्यमाणमर्था त्रनूद्यन्ते । दित्र दस्य वाक्यं निर्मित्वक्यं वर्षान्यक्यं त्रव्यमाणमर्था त्रनूद्यन्ते । दित्र । (१) ददस्य वाक्यं निर्मित्वक्यं वर्षान्यक्यं निर्मित्वक्यं निर्मित्वक्यं निरम्भः वर्षान्यक्यं वर्षान्यक्यं त्रव्यक्यं वर्षान्यक्यं त्रव्यक्यं वर्षान्यक्यं निरम्भः दित्र । (१) ददस्य वाक्यं निरम्भः विषयलेन वार्त्तिके विश्वक्रपात्रार्यं उदात्रहारः;—

<sup>\*</sup> मान, — इति स॰ से।॰ पुक्तकयानीकि। † खनुत्पद्यते, — इति स॰ से।॰ पुक्तकये।ः पाठः।

<sup>(</sup>१) 'खत्र केचिदाज्ञः'—इत्यादिने।पक्तान्तं पूर्वपच्तमुपसंहरति रवश्चेति । मतद्वयेपि समाने।ऽयमाच्चेप इत्यनुसन्धेयम्।

<sup>(</sup>२) खत्र पालपदं उपभाग्यपालपरम्।

<sup>(</sup>३) चलारः खन्वाश्रमिणः ब्रह्मचारि-ग्रहस्थ-वानप्रस्थ-भिच्-सरूपाः। तेषां पूर्वे चयः पुर्वे क्याः । तेषां पूर्वे चयः पुर्वे क्याः । तेषां पूर्वे चयः पुर्वे क्याः । तेषां पूर्वे क्याः क्याः

<sup>(</sup>४) याचार्थ्यकुते अत्यन्तमात्मानमवसादयन् त्रतीयाधर्माकान्धा भवतीत्वर्धः।

<sup>(॥)</sup> स्त्रानुपूर्वस्थवदेवर्थः - उत्पत्तिः, इति मन्त्रथम्।

<sup>(</sup>६) उदाह्यतस्त्रितवाकास्य नित्यक्रमिविषयत्वे प्रमार्थं नास्त्रीत्वाप्रक्राह्य, इदञ्ज वाक्यमिति ।

(१) "त्राम्ने फलार्य-इत्यादि ह्यापस्तम्ब-स्मतेर्व्वचः। फलवन्त्रं ममाच्छे नित्यानामपि कर्माणाम्"। इति । तथा च मनुः,—

"वैदोदितं खकं कर्म नित्यं कुर्यादतिन्त्रतः । तद्धि कुर्वन् यथामिक प्राप्तोति परमां गतिम्"। इति । कूर्मपुराणेऽपि,—

> यथाश्राति चरेत्वर्म निन्दितानि विवर्क्ययेत् । विधूय सोइ-कलिलं लब्धा योगमनुत्तमम् । यहस्थासुत्र्यते वन्धात् नाव कार्या विचारणा"।

इति । ननु, ऋखेवमभ्युदय-हेतुलं, निःश्रेयस-हेतुलन्तु न सम्भवति, प्रमाणाभावात् । प्रत्युत श्रुति-सर्रतिभ्यां तन्त्रिषिध्यते । "न कर्मणा न प्रजया धनेन"—

इति श्रुतिः ।

"ज्ञानादेव तु कैवल्यम्"।

इति स्रितः । मैवम् । परमातम-प्रकरणे निःश्रेयम-हेतु-वेदनेन्द्रा-साधनलेन यज्ञादीनां विधानात्, "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद्षन्ति; यज्ञेन दानेन"—इति श्रुतेः । निषेधस्तु साचान्तिः-श्रेयम-साधनलं गोचरियस्यति । तस्मात्,—न सुकानां श्रम्याधा-नाहि-कर्मापेचा श्रस्ति । वेदनेत्यन्ते सा विद्यते । एतच जम-यम्,—"श्रतएव चाम्रीन्धनाद्यनपेचा" (शा०३श्र०४पा०२६स्व०) "सर्व्यापेचा च यज्ञादिश्रुतेः" (शा०३श्र०४पा०२६स्व०)

<sup>(</sup>१) तदात्तिकं पठित खाम इति।

इत्याभ्यामधिकरणाभ्यां निर्णीतम्। तथा च, कर्मणां परम्परया माचहेतुलं वायवीयमंहितायामभिहितम्,—

"कर्मातिश्रयमामाद्य पश्चीः "पाप-परिचयः(१)।
एवं प्रचीण-पापस्य वद्यभिर्जन्मभिः क्रमात्।
भवेदिषय-वैराग्यं वैराग्याद्भाव-श्चोधनम्।
भाव-श्रुड्युपपत्रस्य श्विव-ज्ञान-समन्वयः।
ज्ञान-ध्यान-नियुक्तस्य पुंचायोगः प्रवर्त्तते।
योगेन तु परा भिकः प्रसादस्वदनन्तरम्।
प्रसादान्युच्यते जन्तुर्मृकः श्विव-सभो भवेत्"।

दित । ननु, "प्रत्यवाय-परिहाराय, पुष्य-लेकि-प्राप्तये, ब्रह्म-वेद-नाय च, प्रतिदिनं ं नित्य-कर्माणस्ति-प्रयोगः प्राप्तः" (२) । तन्न, खादिरवत् मकत् प्रयुक्तस्यैव वचन-संयोग-भेदेन फलभेदे।पपत्तेः । "खादिरोयूपोभवति"—दिति क्रलर्थं वचनम् । "खादिरं १ तीर्थ-

<sup>\*</sup> पाश, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> ज्ञान-ध्यानाभियुक्तस्य, - इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

प्रतिपादितं, — इति स॰ सा॰ पुलक्याः पाठः।

<sup>§</sup> खादिरं,-इति मु॰ पुस्तके नास्ति।

<sup>(</sup>१) पश्चित्रीवाः। पापमधर्माः। पाश्चिति पाठे मल-कर्म माया-रेधिश्चित्तलच्च श्चित्रविधः पाश्चित्रव्यः। रतच श्चित्रर्शने प्रसिद्धम्। याग्नः
चित्तदारेशात्मेश्वसंवद्ध इति पाश्चपतदर्शनोक्षोवोध्यः। प्रसादः श्चितदर्शनोक्तः श्चित्रस्य प्रसन्नताविश्चेषः। याग्रप्रसादौ यथाक्रमं चित्तरित्तिरोध-परवैराग्यापरनामधेयच्चानप्रसादलच्चशा पातञ्जलोक्षो
वा दर्श्वा।

<sup>(</sup>२) प्रयोगीऽनुष्ठानम् । यागसिद्धिधकरणसिद्धान्तवत् अत्रापि प्रयोग-भेदादेव फलभेदेग्युक्त इत्यभिमानः।

कामस्य यूपं कुर्वीत"-इति वचनं पुरुवार्थम्। तदेतत् वचन-दयम् एकस्वैव खादिरस्य प्रयोजन-देविक्ये हेतुः। "एकस्य त्रभयने संयोग-पृथक्लम्"-(मी ० ४ त्र ० ४ पा ० ३ ९ स ०)-इति जैमिनि-स्चात्। एवमचापि पूर्वेदाइत-वचन-चय-वजात् प्रयोजन-चैवि-ध्येऽपि सक्तदेव प्रयोगः । तच्च, "विहितलाचाश्रम-कर्मापि" (गा॰ ३ % १ पा ० ३ २ स ०) — इत्यसिवधिकरणे निर्णीतम्। नित्यसापि फलवन्ते नित्य-काम्ययोर्भेदाभावः,-इति ग्रङ्कनीयम्, कर्णे फल-साम्येऽपि श्रकर्णे प्रत्यवाय-तदभावाभ्यां तद्भेदात्। न खलु, त्रायुष्कासेष्टि-वृष्टिकासेश्वाद्यकरणे \* कश्चित् प्रत्यवायः श्रूयते । एषएव नित्य-न्यायोनैमित्तिनेध्वत्रमन्तवः । "खन्ने जुहाति" "भिन्ने जुहाति"—दत्यादि श्रनियत-भेदनादि-कार्य्यविश्रेषणापेतं नैमित्तिकम्। 'नित्यवत् काम्यखापि विहितलेन (१) ग्रुद्धि-हेतुलात् मेाच-माधनलम्'—इति चेत्। न, राग-प्राधान्यात्<sup>(१)</sup>। इइद्विस्त उपमर्ज्ञनलेन राग-विषय-भागं मन्पाद्योपचीयते। गीतायां भगवता सुसु वोरर्ज्जुनस्य फलासिकिनिषद्धाः (र)—

<sup>\*</sup> चायुष्काम-रिकामेवादि पाठः मु॰ पुक्तके।

<sup>(</sup>१) शुद्धिः पापच्तयः।

<sup>(</sup>२) रागोऽत्र नेच्हामात्रं, मुमृत्ताया चिष तथात्वात्। किन्तु विषय-गो-चराभिनायः। "सुखानुष्रयी रागः" (२ पा० ७ स०) इति योग-सूत्रात्। "सुखाद्रागः" (६ च० २ चा० १० स०) इति वैषेषिक-सूत्राच। रागन्तु वन्धहेतुरेव, न मोत्त्रहेतुः। "रागस्य वन्धनसमा-ज्ञानात्"—इति गौतमस्त्रात्।

<sup>(</sup>३) पानासितानु रागरवेति वेध्यम्।

"योगस्यः बुद्द कर्माणि मङ्गं त्यक्ता धनञ्जय!। । मिद्यमिद्योः समेश्वता, समनं योगज्ञते। कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्म फल-हेतुः————"।

क्ष्यादिना । नित्य-कर्षाणि तु बुद्धि-इउद्धिरेव प्रधानम्; फलमुप-मर्ज्जनम् (१) । श्रतएव, भुज्यमानेनापि फलेन तदनित्यल-सातिशयल-दोष-दर्शन-रूपाविवेकान प्रतिवध्यते (१) । तदुकं वार्त्तिककारेण,—

"नित्येषु ग्रुद्धेः प्राधान्यात् भागोऽप्यप्रतिवन्धकः । भागं भङ्गरमीचन्ते वृद्धि-ग्रुद्धानुराधतः"।

दित । नित्यं च कर्ष दिविधम्; संस्कारकं विविदिषा-जनकञ्च । विदितल-माच-बुद्धा क्रियमाणं संस्कारकम् । तथा च सर्य्यते । "यस्यैते त्रष्टाचलारिंग्रत् संस्काराः" स ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतां गच्छति" दिति । देश्वरापण-बुद्धा क्रियमाणं विविदिषा-जनकम् । तस्त, भगवतेरितम्,—

(१) पालपदमत्र पापच्चयातिरिक्तानुषिक्तकपालपरं। तस्योपसर्जनत्वादेवा-नृषिक्तिकत्वं।

(३) चष्टाचलारिंग्रत्संखाराकु गौतमारिभिरताः।

<sup>\*</sup> यस्येते चलारिं प्रत्संस्कारा खटावात्मगुगाः ब्राह्मगः, — इत्यादिपाठः मु॰ पुस्तके।

<sup>(</sup>२) अनित्यत्वच पानस्य सत्त्वे सति कार्य्यत्वादनुमितम्। "तद्यचे कर्म-चिते ति कार्यते, स्वमेवामुच पुर्व्यचिते ति कार्यते"— इति अतिसिक्षच । साति प्रयत्वं तारतम्यवन्त्वम् । परसम्पदुत्वर्षे चि चीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति इति तस्य विवेको प्रयोगः।

"यत् करेषि यद्श्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत् तपस्यसि कीन्नेय! तत् कुरुव्य मद्र्णणम्"। इति गीतायामिति। तच, संस्कारेण चित्तस्य वेदन-योग्यता-माचं सम्पद्यते,\* विविदिषा तु प्रवृत्तिसुत्पाद्य श्रवस्यं वेदनं सम्पाद्यति। तस्मात्, सुसुचोरीश्वरार्पणं प्रश्रस्तम्। तदेवं हितश्रव्देन धर्म-स्थाभिमतसाधनवाभिधानात् 'श्रभीष्ट-सिद्धिः, प्रयोजनम्'—दत्युत्रं भवति<sup>(१)</sup>।

'धर्म, - प्रब्देन विषयोनिर्दिश्यते । श्रम्युदय-निःश्रेयसे साधन-लेन धारयित, - इति धर्मः । स च, लचण-प्रमाणाभ्यां चोदना-सूचे<sup>(२)</sup> व्यवस्थापितः । ननु, "चोदनाऽवगम्यस्य न स्प्रतिविषयलम्, सर्वचानन्य-लभ्यस्थैव विषयलावगमात् । श्रथ, मन्यसे! - चोदना-गम्योऽपि, श्रर्थवाद-परिद्वारेण, श्राखान्तर-गत-विश्वेषोपसंद्वारेण च, श्रनुष्ठान-क्रम-सैक्यांय संग्रह्मते,' - इति । तस्न, कस्प-सृचेषु<sup>(२)</sup>

<sup>\*. &#</sup>x27;विविदिषा जनकम्'— इत्यारभ्य, 'सम्पद्यते'— इत्यन्तं मु॰ पुक्तके नाक्ति।

<sup>(</sup>१) 'चितिमित्यनेन प्रब्देन प्रयोजनं निर्दिश्यते'—इति यत् पूर्वमुपक्रान्तं, तस्यैवायमुपसंद्वारः संदत्तः। खता न पौनरुत्त्यं।

<sup>(</sup>१) चिर्तना जन्न मोऽर्थी धर्माः १, १ २०१ पा॰ १ सू॰) इत्यसिन् मी-मांसासूचे इत्यर्थः । तचेतत् सिद्धम्, — श्रेयस्तरत्वं जन्न गां, चोर्तना प्रमायम्, — इति । तच्च, तच्चे भाष्यादौ विस्तरते । व्यान्तव्यम् ।

<sup>(</sup>३) कल्पस्त्राणि च नानाभाखागतिक क्वादिक ल्पितानि प्रत्यच्चवेदमूल-कानि स्रोतधन्मानुखानक्रमप्रतिपादकानि। तानि च, लाखायन-वौधायनादिभिः प्रश्वोतानि, तत्तनामा प्रसिद्धानि, स्रोतस्त्रापर-नामधेयानि वह्ननि।

तथा मंग्रहीतलात् । त्रतेन धर्मस्य विषयलम्"—इत्याश्रङ्घारः, 'श्रीचाचारम्'—इति । त्रयं भावः । दिविधोधर्माः ; श्रीतः सार्त्तश्च । तच, \* त्राधानादि-पूर्व्वकाऽधीत-प्रत्यच-वेद-मूलोदर्श-पार्णमासादिः श्रीतः, त्रनुमित-परोच-श्राखा-मूलः श्रीचाचमनादिः सार्तः । तच श्राधानादेः कच्य-स्रचेषु मंग्रहेऽपि श्रीचादेरसंग्रहात् विषयलम्,—इति।

ननु स्वत्यन्तरेष्विप ग्रीचादिरुकः,—इत्यतश्राह,—'वर्त्तमाने किला युगे'—इति । कला युगे वर्त्तमाने सित, याजनाध्यापनादीनां जीवनाय श्रमणूर्त्तः, मानुषाणां जीवनाय, श्रम्युद्याय, निःश्रेयसाय च, हितः, स्करोयोधर्मः,—ब्राह्मण-कर्त्वकः क्रम्यादः, सोऽच प्राधा-न्येन प्रतिपाद्यते, इति श्रन्य-सम्यतात् विषयत्वम्,—इत्यर्थः ।

'यथावत'—इतिपदेन कार्त्ज्ञाभिधायिना महीचं निवारयति। नलन्यथा कथनम् निवार्थ्यते, सार्द्धणां भान्ति-विप्रसम्भाद्यप्रसकः १<sup>(९)</sup>। श्रतएव 'सत्यवती-सुत!'—इति सम्बोधनम्। यदा, योषिदपि सती॥ माता, सत्य-वादिनी, तदा किसु वक्तथं वेदाचार्थस्त्न-पुत्रः सत्य-वादी,—इति। 'च'कारेण सु-यद्त्रं ससुचिनाति।

<sup>\*</sup> खान्याधानादि, - इति स॰ से। पुस्तक्याः पाठः।

<sup>†</sup> जीवनाभ्युद्याय, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> कात्र्क्वामिद्धानः - इति स॰ सा॰ पुत्तकयाः पाठः ।

कर्त्तृंगामभान्यविप्रसम्भाभ्यां तदप्रसक्तेः,—इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः
 पाठः ।

<sup>॥</sup> याचिद्रि सत्यवती, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) श्रमादिभिरेव मिळाक्यनं सम्भवतीतिभावः। इदमत्रावधेयम्। सर्म्यूयां सर्वेषां श्रान्यप्रसित्ताः प्रमायविश्रेषाभावादसम्भतेव प्रति-

श्रव, प्रोक्तानाम् \* श्रधिकारि-प्रयोजन-विषयाणां परस्परसम्बस्थोविस्पष्टः । तच, प्रयोजनाधिकारिणोरर्थ्यमानार्थित्वम्; श्रधिकारिभिः प्रयोजनमर्थाते । प्रयोजन-विषययोश्च जन्य-जनकभावः; ज्ञाते धर्मे तदनुष्टानेनाम्थुद्य-निःश्रेयस-सिद्धेः (१) । श्रधिकारि-विषययोः योपकार्थापकारकभावः; विषयः प्रयोजनमुत्पाद्य श्रधिकारिणं प्रत्युपकरोति । विषय-ग्रन्थयोश्च प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावः । तदेवमनुवस्थ-चतुष्ट्यस्य सुन्तभावत् समाहित-मनस्कैः श्रोहभिरस्मिन्
यन्थे प्रवर्त्तनीयम्, इति श्लोक-द्रयस्य तात्पर्यार्थः ॥

ननु, पराधर-स्रत्यवतारे व्याधं प्रति-प्रश्लोव्यधिकरणः,—इत्या-ष्रद्या स्रोक-दयेन परिचरति,—

तत् श्रुत्वा ऋषि-वाक्यन्तु स-शिष्याऽग्न्यर्क-सिन्नभः । प्रत्युवाच महातेजाः श्रुति-स्मृति-विशारदः ॥३॥ न चाहं सर्व्व-तत्त्व-द्यः कयं धस्म वदास्यहम्। श्रुस्मत्-पितेव प्रष्टव्यः—इति व्यासः सुते।ऽत्रवीत् ॥४॥

<sup>#</sup> पूर्वीक्तानाम्, इति सु॰ पुक्तं पाठः।

<sup>†</sup> समिडाग्रार्कसन्निभः-इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> स्तावदत्,-इति स॰ मू॰, स॰ सा॰ प्रत्तकेषु पाठः।

भाति। प्रत्युत, नीमांसायाः प्रथमेऽध्याये स्वतिपादे विरोधाधिकरणे भाष्यकारादिभिः स्नर्त्तृंगामिष भान्तिः समर्थिता दृश्यते। स्वत्यव, "विरोधे त्वनपेत्तं स्यादसति ह्यनुमानम्" (मी॰ १स० १पा॰ १स०) इति भगवतार्जामनेः सूत्रम्, "श्रुति स्वतिविरोधे तु श्रुतिरैव गरी-यसं" इत्यादि जावाजादिवचनस्व संगच्छते इति।

<sup>(</sup>१) धर्मस्याभ्यदयचेतुलं साचात्, निःश्रेयसच्तुलन् चित्तश्रुद्धिदारा वेदनात्पादनेनेति सार्त्तवम् ।

इति । सुमन्न-वेश्वयायन-जैमिन-पेलेः चतुर्वेद-प्रवर्त्तकैः; पुराषप्रवर्त्तक-स्रत-सहितैः, श्रिक्षेः सह वर्त्तते,—इति सिश्वयः। वया अग्निर्व्वालाभिर्देपतः, वया स्व्यारिम्मिभः, एवससौ खसमान-विद्यैः श्रिक्षेरूपेतः । अत्यव महातेजस्त्वम् । तेजः-श्रन्देनाच ब्रह्म-वर्चसं (१) विववितम्, इतरेष तेजसा प्रयोजनाभावात् । तामेव विवनां "अति-विश्रारदः'—इत्यनेन स्वष्टयति । अति-स्वत्योः क्रमेणाम्यर्क-दृष्टान्तौ
योजनीयो । अग्निः सन्तिकृष्टसेव दहन्नपि, श्रहिन रानौ चाविशेषेष
दहितः एवमधीयमान-प्रत्यन-अतिषु कतिपयाएव धर्माः नेश्वायमानाभवन्ति । युक्तावस्त्रायाम्यकावस्त्रायाद्याविशेषेष्यं श्रायन्ते ।
अर्कोदिवेव भासयन्ति , सिक्तष्टं विप्रकृष्टस् श्रिखलं भासयित । एवं
युक्तावस्त्रायासेव सर्व्यमानाश्रपि, विप्रकृष्टि श्रिक्षं भासयित । एवं
युक्तावस्त्रायासेव सर्व्यमानाश्रपि, विप्रकृष्टि श्रिक्षः ।
सर्वेऽपि स्वर्यक्ते । श्रय वा,—तपमा श्रत्यन्त-परिग्रद्धोऽयम्,—
इत्यस्तिन्नर्यं, श्रिन-दृष्टान्तः । "श्रिगः ग्रद्धिन्तत-तमः" इति श्रुतेः ।
वज्ञ-विषयाभियक्ति-न्याले, श्रकं-दृष्टान्तः ॥

ननु, एवं सति, 'न चाइं सर्ज-तत्त-ज्ञः'--इति वचनं व्याहतम्, न, तस्य पित्र-प्रश्नंसा-इत्पार्थ-वादलात्। "त्रप्रधवेशवात्रन्ये गो-

<sup>\*</sup> श्रुतिस्रुतिविद्यारदः, - इनि स॰ से। पुक्तकयेाः पाठः।

<sup>†</sup> जायमाना, - इति सु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>‡</sup> युक्तावस्थायाच विभेवेग, - इति स॰ सेा॰ प्रस्तकयोः पाठः ।

<sup>§</sup> जायन्ते,—इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> शुचित्रंततमः, - इति स॰ सा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) अञ्चावर्षसं वेदाध्ययनतद्यं ज्ञानप्रकर्वकतं तेजः।

म्रम्भेशः"—इति वचनं यथा गवाय-प्रशंसार्थं, न लजादीनां पग्रुलं निषेधितः प्रत्यच-विरोधात्, श्रग्नीषोमीयादि-पग्रु विरोधाच, एव-मिदं यास-वचनं न व्यासस्य सर्व्यञ्चलं निषेधितः, किन्नु पितरं प्रशंसित। यदा,—गृह-विषये विनयः कर्त्तव्यः,—इत्याद्याचार-श्रिचा-र्धामदमुक्तम्। श्रय वा,—'नचाहम्'—इति वदताव्यासस्यायमाश्रयः;—संप्रति किन्धिमाः पृच्छान्ते, \*न तावदहं स्वतः किन्धिमा-तन्तं जानामि, श्रस्मत्-पितुरेव तच प्रावीस्थात् अत्रप्त, "किन्धा पाराश्रर-स्टितः"—इति वच्यते, यदि, पिट्ट-प्रसादात् मम तदिभज्ञानम्, निर्दे, सम्व पिता प्रष्टवः; न हि, मून-वक्तरि सम्बमाने, प्रसा-दिका(१) युज्यते,—इति ।

पालनात् 'पिता'। पालकतं च श्रव, कलि-धर्मीपदेशेन,—
इति प्रसावानुसारेण द्रष्टव्यम्। श्रनयैव विवचया जनक-तातादि 
ग्रन्दानुपेच्य पिष्ट-श्रन्दं प्रयुद्धे। 'एव'कारेण, श्रन्ये सार्त्तारे।व्यावर्च्यंन्ते । यद्यपि, मन्याद्यः कलि-धर्माभिज्ञाः, तथापि, पराशरस्थासिन् विषये तपाविशेष-वलादसाधारणः कश्चिद्विश्ययोद्रष्ट्यः।
यथा, काख-माध्यन्दिन-काठक-कै।युम-तैत्तिरीयादि-श्राखासु कखादीनामसाधारणलम्, (१) तददवावगन्तथम्।

<sup>\*</sup> अत्र, 'तत्र'— इति अधिकं स॰ से।॰ पुक्तकयेाः।

<sup>†</sup> मदभिज्ञानं,--इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> गुर्वादि, - इति स॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> नवावक्तंनो, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) प्रवाडिका-परम्परा।

<sup>(</sup>२) वैश्रम्पायने हि सर्वां श्राखामधीतवान्, कठः पुनरेकां, स तत्र इत-

• 'वासः सुतः' द्रत्युक्तेरयमाश्रयः; - किल-धर्म-सम्प्रदायोपेत-स्थापि पराश्रर-सुतस्य यदा तद्धर्म-रहस्थाभिधाने सङ्गोतः, तदा किसु वक्तव्यमन्येषाम्, - दति । तदेवं व्यास-सुखेन पराश्ररे गौरवा-तिश्रय-बुद्धिसुत्पादयितुं पराश्रर-स्रत्यवतारेऽपि व्यासं प्रति प्रश्नोन व्यधिकरणः, --दत्यवगन्तव्यम् ॥

यथाविधि-गुरूपमत्था विद्या-प्राप्तिः,—इत्यभिष्रेत्य, उपमत्तिं दर्भयति,—

ततस्ते ऋषयः सव धर्मा-तत्त्वार्थ-कांक्षिणः। ऋषिं व्यासं पुरस्क्रत्य गत्वा\* वदरिकाश्रमम्॥५॥

दित । धर्म वस्तुनि सामान्येन ज्ञाने विश्ववेणाज्ञाते ज्ञाना-काङ्का भवति । धर्म-श्रन्दोऽच सामान्यमभिधन्ते, तत्वार्थ-श्रन्दो विश्वेषम् । तच, सामान्यम्—श्रधीत-वेदेन श्रुत-व्याकरणेन सवण-प्रमाण-कुश्वेन (१) पुरुषेण ज्ञायते । वेदोहि धर्म-सामान्यं निरूप-यति;—"धर्मोविश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा"—दिति । (१)श्राखान्तराध्यायि-

<sup>\*</sup> गताः,—इति स॰ सेा॰ सु॰ मू॰ पुक्ततेषु। जग्मः,—सेा॰ मू॰ पुक्ततेषा । जग्मः,—सेा॰ मू॰ पुक्ततेषा ।

वज्ज-परिश्रमालकातिश्योऽन्येभ्योविशिष्यते। रतिवन्धनेव कठादिः संज्ञाविश्रेषाः शाखाविश्रेषाणाम्। तथा च जैमिनिसूचम्। "आखा- प्रवचनात्" (मी०१ च०,१ पा०३ सूः) इति। प्रक्रष्टं वचनं प्रवचनम्। तत्क्रता कठादिसमाखा वेदशाखानामिति सूचार्थः।

<sup>(</sup>१) समानासमानजातीयेभ्यो व्यवच्छेदकम् यत्, तत् लच्चणम्। प्रमिति-साधनं प्रमाणम्।

<sup>(</sup>२) ननु यस्यां शाखायामियं श्रुतिनीत्ति तच्छाखाध्यायिनां कथं सामान्यतो

श्रव, प्रोक्तानाम् \* श्रधिकारि-प्रयोजन-विषयाणां परस्परसम्बस्थोविस्पष्टः । तच, प्रयोजनाधिकारिणोरर्थ्यमानार्थितम्; श्रधिकारिभिः प्रयोजनमर्थाते । प्रयोजन-विषययोश्च जन्य-जनकभावः; ज्ञाते धर्मे तदनृष्ठानेनाम्युदय-निःश्रेयस-सिद्धेः(१) । श्रधिकारि-विषययोन्धे योपकार्थीपकारकभावः; विषयः प्रयोजनसुत्पाद्य श्रधिकारिणं प्रत्यपकरोति । विषय-ग्रन्थयोश्च प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावः । तदेवमनुवन्ध-चतुष्टयस्य सुलभवात् समाहित-मनस्कैः श्रोत्वभिरस्मिन्
ग्रन्थे प्रवर्त्तनीयम्, इति स्नोक-द्वयस्य तात्पर्यार्थः ॥

ननु, पराधर-स्रात्यवतारे व्यासं प्रति-प्रश्लोव्यधिकरणः,—इत्या-बङ्घ स्रोक-दयेन परिचरति,—

तत् श्रुत्वा ऋषि-वाक्यन्तु स-शिष्याऽग्न्यर्क-सिन्नभः । प्रत्युवाच महातेजाः श्रुति-स्मृति-विशारदः ॥३॥ न चाहं सर्व्व-तत्त्व-ज्ञः कयं धमा वदाम्यहम्। श्रासात्-पितेव प्रष्टव्यः—इति व्यासः सुतेऽक्रवीत् ॥४॥

<sup>#</sup> पूर्वीक्तानाम्, इति सु॰ पुक्तंनं पाठः।

<sup>†</sup> समिद्धान्त्रकंसन्निभः-इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> स्रतावदत्,-इति सु॰ मू॰, स॰ सा॰ पुस्तकेषु पाठः।

भाति। प्रख्नत, मीमांसायाः प्रथमेऽध्याये स्वतिपादे विदेशिधिकरणे भाष्यकारादिभिः स्नर्त्तृंगामि मान्तिः समर्थिता दृश्यते। स्वत्यव, "विरोधे त्वनपेत्तं स्यादसति द्यनुमानम्" (मी॰ १ स्व॰ १पा॰ १सू०) इति भगवतानंमिनेः सूचम्, "अति स्वितिविरोधे तु श्रुतिरैव गरी-यसं" इत्यादि जावालादिवचनस्य संगच्छते इति।

<sup>(</sup>१) धर्मस्याभ्युदयच्चेतुलं साचात्, निःश्रयसच्चेतुलन्त् चित्तश्रद्धिद्वारा वेदनात्पादनेनेति सार्त्तवम् ।

इति । सुमनु-वैद्यायाग-जैमिनि-पैनेः चतुर्वेद-प्रवर्त्तनेः; पुराषप्रवर्त्तन-सृत-सहितेः, ग्रियोः सह वर्त्तते,—इति सिग्रयः। यथा त्रग्निक्वांलाभिरुपेतः, यथा स्र्योरिमिभिः, एवमसौ स्रमान-विद्यैः ग्रियोरुपेतः । त्रतप्त महातेजस्तम् । तेजः-ग्रन्देनाच ब्रह्य-वर्चसं (१) विवचितम्, इतरेण तेजसा प्रयोजनाभावात् । तासेव विववां "श्रुति-विग्रारदः'—इत्यनेन स्पष्टयति । श्रुति-स्रत्योः क्रमेणाम्यर्क-दृष्टान्तौ
योजनीयौ । त्रग्निः सिन्तकप्टमेव दहन्नपि, श्रहिन राजौ चाविभेषेण
दहितः एवमधीयमान-प्रत्यच-श्रुतिषु कतिपयाएव धर्माः । ज्ञायमानाभवन्ति । युक्तावस्थायामयुक्तावस्थायाञ्चाविग्रेषेण् ज्ञायन्ते । एवं
युक्तावस्थायामेव सार्यमानात्रपि, विप्रकिष्टञ्च त्रस्तिः भासयति । एवं
युक्तावस्थायामेव सार्यमानात्रपि, विप्रकीणानेक-ग्राखा-निष्ट-धर्माः
सर्वेऽपि सार्यन्ते । त्रय वा,—तपसा त्रत्यन्त-परिग्रद्धोऽयम्,—
इत्यस्मिन्तर्ये, त्रग्नि-दृष्टान्तः । "त्रग्निः ग्रुति-व्रत-तमः" इति श्रुतेः ।
वड्ड-विषयाभियिति-चराले, त्रर्क-दृष्टान्तः ॥

ननु, एवं सति, 'न चाइं सर्ज-तत्त-शः'-इति वचनं व्याहतम्, न, तस्य पित्र-प्रशंसा-इपार्थ-वादलात्। "अपश्रवीवाश्रन्थे गो-

<sup>\*</sup> श्रुतिस्रतिविद्यारदः, हिन स॰ से। पुस्तकयेाः पाठः।

<sup>†</sup> जायमाना, — इति सु॰ पुत्तने पाठः।

<sup>‡</sup> युक्तावस्थायाच विशेषेण,—इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> जायन्ते,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> श्रुचित्रततमः, -इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) ब्रह्मवर्षसं वेदाध्ययनतदर्धज्ञानप्रकर्वकृतं तेजः।

मसु व्याकरण-विषात् तदिशिज्ञानम्। श्रम्थुदय-निःश्रेयसे धारयित,—इति व्युत्पत्तिर्दिर्शितलात्। (१) श्रीणादिक-प्रक्रियायामकुश्रकयेत् खन्रणेन जानाति । श्रयंने सित चोदना-गम्योधर्यः,—इति खन्रणम्। तत्र, श्रयं-श्रव्देन ग्रेनाद्यभिचाराणाम्। श्रन्यानां निष्टित्तः। "ग्रेनेनाभिचरन् यजेत"—इति श्रृष्युक्तस्यां ग्रेन-नामक-याग-फलस्य श्रन्-वधस्य "न हिंस्यात् सर्वास्त्रतानि" हित निषेध-विषयलेन श्रम्यंलात् तद्धेताः ग्रेनस्यायनर्थलम् । ग्रेनस्य खन्रपतानिधेशः विषयलात् विधेयलमयविषद्धम् (१)। न च, निषेध-विषयलेनाशीवोमीय-वधस्यापि श्रयंश्रव्देन व्यावर्त्यलाद्याप्तिः,—इति श्रद्धनीयम्। वोमीय-वधस्यापि श्रयंश्रव्देन व्यावर्त्यलाद्याप्तिः,—इति श्रद्धनीयम्। तत्र, विश्रेष-विधिना सामान्य-निषधस्य श्रपोहितलात्॥। चोदना-

<sup>\*</sup> जानातु,—इति स॰ सा॰ युक्तकयाः याठः।

<sup>†</sup> प्रोगिभिचरणादीनाम्, हित सु॰ पुक्तके पाउः।

<sup>‡</sup> इति अतेबत्तस्य, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> सर्वभूतानि,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> खगोपितलात्, - इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

धर्मा ज्ञानिम त्याप्रक्याच प्राखान्तराध्यायिन इति । कर्त्तरि वस्रीयम् । कर्तत्वश्वाभिज्ञानिकयापे ज्ञाया दस्यम्।

<sup>(</sup>१) दर्शितायायुत्पत्तरीयादिकप्रक्रियासाध्यत्वात् तत्रायुत्पद्मस्य सामा-न्येन धर्माज्ञाने उपायमाच् खीयादिकेति ।

<sup>(</sup>२) तथा च ध्रेनादेः खरूपताविश्वेयत्वं वास्तवमेव। पाणदारा त्वनर्धत्व-मीपचारिकामेवेति भावः। तदुक्तम् (मी॰ श्लो॰ वा॰ १ ख॰ १ पा॰ १ स्र०)। "श्लेनादीनां विश्वेयत्वादिखस्थापि च साधनात्। उपचारा-दनर्थत्वं पाणदारेखा वर्ण्यते"—इति। सर्व्यमेतत् चोदनासूचवात्तिके विसारता विचारितम्।

शब्देन प्रत्यचादेखी हित्तः। 'घटं जुर'—इति खौकिक-विधावति-याप्तिः(१)—इति चेत्। न, चौदना-शब्दख वेद-विषये प्रसिद्धलात्, पद्मजादाविव श्रवयवार्थस्य प्रदन्यनिमित्तलात्(१)। जक-खन्नणाभि-धानेनैव 'धर्मो चौदना प्रमाणम'—इत्यर्थादभिष्टितं भवति(१)। एवं खन्नणादिभिः सामान्येन ज्ञातेऽपि स्वीणां तदिश्रेष-ज्ञाने भवत्ये-वाकाञ्चा।

तच, विशेष-प्रश्न-कुश्रस्तात् व्यासस्य पुरस्कारः (४)। कलि-कस्मय-विमाचन-हेतुलात् श्रचय-फल-हेतुलास वद्रिकाश्रम-निवासः (६)। तद्कां कूर्य-पुराणे,—

> "वद्यात्रममागाद्य मुचेत किन किन्नवात्। तम नारायणोदेवानरेणास्ते मनातनः। त्रचयं तम दत्तं स्वाक्ष्यं वाऽपि तथाविधम्। महादेव-प्रियं तीर्थं पावनं तिद्वशेषतः। तारयेष पितृन् मर्वान् दत्ता त्राद्धं विशेषतः"।

इति ॥ भू॥

<sup>(</sup>१) तस्यापि क्रियाप्रवर्त्तकवाक्यत्वेन चोदनात्वाविश्वेषादित्विभगानः।

<sup>(</sup>२) तथाच चोदनाग्रन्दः पञ्चजादिग्रन्दवत् यागरूषः, इति न यागार्थमाचं तच प्रवित्तिनिमत्तं येन लीकिकविधावतिथाप्तिः स्थात् । किन्तु प्रसिद्धा वैदिकविधिवास्त्रमाचे तस्य प्रवित्तिरितभावः।

<sup>(</sup>३) "चोदनालक्त्रगोऽर्थोधर्मः"—(मी० १००, १ पा०, २ स्०) इति सूर्वं प्रमायता जैमिनिनेतिश्रेषः।

<sup>(</sup>४) पुरस्ताराऽयतः करग्रम्।

<sup>(</sup>५) पराष्ट्रस्थिति श्रेषः। पराष्ट्ररं प्रस्कृत्विषां तत्र ग्रमनेन तस्य तिवा-सत्य प्रतीतेः।

पराषरस्य तपोमहिमानं प्रस्थापयितुमात्रमं विधिनष्टि,— नाना-पुष्प-स्ता-ऽऽकीर्षं फस-पुष्पेरसङ्कृतम्। नदी-प्रस्वयोपेनं पुष्य-तीर्थोपशोभितम्॥ ६॥ स्ग-पिस-निनादाद्यं देवताऽऽयतनारुतम्।। यस-गन्धर्व-सिडीयऽ () नृत्त-गीतरसङ्कृतम्॥॥ ७॥

इति । श्रत्युन्कटेन तपमा फलमिहैवाविर्भवति । तथा मित, यादृशं फलमुत्कष्टमुपलभ्यते, तादृशस्य तपमजत्कर्षानिस्रोतयः; इद च, तेषु तेषु ऋतुषु मक्षायमानानां पृष्पाणां नानाविधानां । निरन्तरं मङ्गीर्णत्वसुपलभ्यते, तते।देवार्षन-लचणं तपः पक्षम्,—इति गस्यते । एवं फल-दृन्दोत्कर्षात् श्राहार-नियतेः (१) परिपाको-

<sup>\*</sup> नानाटचासमाकोर्यंम, - इति सु॰ मू॰ सा॰ मू॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> सगपिचगणाण्यस,—इति सु॰ मू॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> देवतायतनास्पदं, - इति सेा॰ मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>∮</sup> यचित्रवरिसद्धेख, -- इति से। ॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> चत्यगीतरलङ्गतम्,—इति स॰ सा॰ पुल्तकयाः, चत्तगीतसमाकुतं,
—इति स॰ मू॰, सेा॰ मू॰ पुल्तकयोः पाठः।

ग ऋतुषु, - इति स॰ सेा॰ पुस्तकयार्नास्ति।

<sup>\*\*</sup> नानाविधानां पुष्पासाम्, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) "न्द्रत्यं पदार्धाभिनयान्द्रत्तं ताजनयात्रितम्", - इति चन्द्रिका ।

<sup>(</sup>२) नियतिर्नियमः । स्रमिनावनियमने खल्नभिनवनीयसौकर्यं पतञ्जलिना प्रायः सिद्धिपानतया कथितम् । यथा, स्रक्तेयसिद्धौ सत्यां रत्नानामु-पस्थानम् । तस्र स्रक्तं पातञ्जल-साधन-पादादौ । तुल्यन्यायतया प्रक्त-तेपि स्राहार्योत्कर्षः स्राहार-नियमस्य पानतया प्रक्रमते,—इति भावः । एवं परजापि ।

निश्चीयते । घर्म-कालेऽपि श्रविक्तिने नदी-प्रवाहेण स्नान-निय-ति-पाकावगमः । पुख्यतीर्घं \* विष्णु-गङ्गादि । पुख्य-तीर्घ-भ्रोभया च श्रात्रमस्तेतस्य तपाऽतिभ्रय-जनकले हेतुरूपन्यस्तः॥

मृगादीनामन्योन्य-वैर्-त्यागेन निर्भयाणां विस्रश्चोयोनिनादः, तेनास्त्रिंगऽनुष्ठान-सिद्धिर्दर्शिता । तथाच योग-शास्त्रे पतञ्चलिः, यम-नियमादीनां क्रमेण सिद्धि-लिङ्गानि<sup>(१)</sup> स्वयम् श्रसिंग-सिद्धिं स्वच्यामासः,—"तत्मिन्धो वैर-त्यागः"—(२पा० ३ ५स०)<sup>(१)</sup> द्रति।

पूर्वे महर्षयोऽच नपश्चरनाः एकैकं देवालयं निर्मिमरे! तैः सर्वेराष्ट्रतत्वम् श्रस्थाश्रमस्य तपोऽतिश्रय-हेतुतायां, सर्व-सम्प्रतिप-नेर्िक्षम् । श्रस्थवा, —चन्द्र-सर्व्यादयोदेवाः पूर्वस्मिन् जन्मिन मनुष्याः सन्ते। श्रस्थवा, —चन्द्र-सर्व्यादयोदेवाः पूर्वस्मिन् जन्मिन मनुष्याः सन्ते। श्रेवे नानाविधेष्वायतनेषु तपस्त्रा देवलं लेभिरे, —इति विव-चया देव-नामाङ्कितैरायतनेरावतम्, —इत्युक्तम् । यन्तादयः १ पूर्व-जन्मानुष्ठित-तपः-प्रलं देव-योजिलमनुभवन्ते। ऽप्यचागत्य एतदीय-

<sup>\*</sup> उषाती धं, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> विष्णुगयादि, - इति स॰ से। पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> निर्मितवन्तः, — इति स॰ से।० अस्तकयाः पाठः।

<sup>ं</sup> पच्यादयः, — इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाँठः। एवं परच।

<sup>(</sup>१) यमनियमादयस्य, "यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रवाहार धारणा ध्यान-समाधयाऽष्ठावद्गानि" (२ पा॰, २६ स्र॰) इति यागसूत्रोत्ताः। एषां विवरणं तत्रैव दृष्ट्यम्।

<sup>(</sup>२) तस्य खर्हिसा-प्रतिष्ठस्य सिवधानात् प्राश्वितिक-वैराणामप्यहि-नकुला-दीनां वैरत्यामो भवतीत्यर्थः।

<sup>(</sup>३) यदि चि खाखात्रमस्य तपे। तिश्य-चेतुतायां कस्यचिदिप्रतिपत्तिः स्यात्, तदा सर्वेषास्योगां तत्र तपश्चरणं देवालर-निर्माणस्य ने।पपद्यते, — इति भावः।

तपे।ऽतिश्रयं दृष्ट्वा इक्षन्तानृत्यन्ति गायन्ति च। श्रनेन देवैरिप श्रयंनीयलम् श्राश्रमस्य पदिर्शितम्। युक्तं चैनत्, देव-जन्मने।ऽप्युत्त-मस्व<sup>(१)</sup> फलस्याच मन्पादियतुं श्रव्यालात्। श्रयवा,—यत्तादयोसुनु-स्वः मन्तोऽचागत्य \*मोत्त-साधनलेन नृत्त-गीताभ्यां देश्वरं भजन्ते। श्रतएव याजवक्कोनेदमुक्तम्—

> "वीणा-वादन-तत्त्वज्ञः श्रुति-जाति-विशारदः । ताल-ज्ञश्वाप्रयासेन से।च-मार्गं निगच्छति" (१) ॥

इति॥

गुरूपयत्तावनुष्ठेयं प्रकार-विशेषं दर्भयति,—
तिसानृषि-सभा-मध्ये म्यक्ति-पुचं पराशरम्।
सुखासीनं महातेजाः भुनि-मुख्य-गणादृतम्॥८॥
इताञ्जलि-पुटेामृत्वा व्यासस्तु च्यिषिभः सह॥।
प्रदक्षिणाभिवादैश्व स्तुतिभिः समपूजयत्॥ १॥

<sup>\*</sup> मान्त,-इति मु॰ पृक्तके नास्ति।

<sup>†</sup> न्त्यगीताभ्यां,-इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> शक्ति, - इति सु॰ मू॰ पुस्तके पाठः।

अम्हात्मानं, ─ इति सु॰ मू॰ पुक्तके, महातेजे।सुनिमुख्य,─इति सेा॰
मू॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>॥</sup> व्यासस्य ऋषयस्तथा, - इति सा॰ मू॰ पुस्तके पाठः।

१ पर्यपूजयत्, इति सा॰ मू॰ पुक्तके पाठः

<sup>(</sup>१) माच्चरूपखेळार्थः।

<sup>(</sup>२) श्रुतिनीम खरावयवः प्रव्दिविशेषः। जातयः षड्जाद्याः खरभेदाः सप्त श्रद्धाः, सङ्गीर्यास्वेकादशः। मिलित्वा त्वस्यादशः भवन्ति। तानः कालिकयामानं गीतप्रमायमिति यावत्।

दति । 'तस्मिन्', -दिति श्राश्रमे। किः । वच्यमाण-धर्माणामश्रेषमुनि-सम्मतलं दर्शयितुम्, 'ऋषि-सभा'—दृत्युक्तम् । ऋषिव्यपि विश्रेषेण स्रिति-कारिणां गोत्र-प्रवर्त्तकानां (१) च, श्रवि-याञ्चवस्त्रादीनां
सम्पत्तिं विविचला श्राह, 'मुनि-सुख्य'—दिति । न केवलं तपाबलेन
पराश्ररस्य महिमा, किन्तु विश्रिष्ट-जन्मनाि, -दृत्याह, श्रक्ति-पुत्रम्, दिति । श्रयञ्च महिमा, 'पराश्रर'—श्रव्द-निर्व्वन-पर्याले। चनया
विस्पष्टमवगस्यते । तच्च निर्व्वनं महिद्वहृद्वहृतम्, --

"पराक्तताः ग्रराः यसात् राचमानां बधार्थिनाम्। श्रतः पराग्ररोनाम ऋषिरुकोमनीषिभिः। परस्य कामदेवस्य ग्रराः मंमोहनादयः (१)। न विद्यन्ते यतस्तेन ऋषिरुकः पराग्ररः। परेषु पाप-चित्तेषु नादत्ते के।प-खन्नणम्। ग्ररं, यसात् ततः ग्रीक ऋषिरेष पराग्ररः। परं मातुर्निजायायदुदरं तदयं यतः। स्वसुद्वार्थं निर्भिद्य निर्गात् स पराग्ररः"।

इति । 'सुख'-शब्देनैकाय्यं च विवचितम्; -चित्तस्याश्रेष-विचेप-

<sup>\*</sup> ऋषिरेव, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) गात्रं वंशपरम्पराप्रसिद्धमादिपुरुषत्राद्धाणसरूपम्। तच काश्य-पादि प्रसिद्धमेव।

<sup>(</sup>२) सम्मोद्दनादयञ्च, — "सम्मोद्दनीन्मादनी च श्रीष्ठगास्तापनस्तथा। स्तम्भ-नञ्चतिकामस्य पञ्च वागाः प्रकीर्त्तिताः"— इत्यनेनोक्ताः।

परिहारेणैकाय्य' यथा भवति, तथापविष्टमित्यर्थः । ऐकाय्य-श्रासीनं-महातेजः-पदानि पूर्वे व्याखातानि ॥

'श्रञ्जिलि'-पदेन भक्तातिश्रद्योद्योत्यते । परया भक्ता गुरूपदि-ष्टार्थ-तत्त्वमाविभवति । तथाच, श्वेताश्वतर-श्राखायां श्रूयते,→

"यस्य देवे परा भिक्तर्यया देवे तथा गुरी। तस्वते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः"।

इति । श्रन्तरेण गुरुभित्तसुपदिष्टोऽप्यर्थेनिष्मलोभवति । तदपि कचित् श्रूयते,—

"त्रधापिता ये गुरून्" नाद्रियने विप्रावाचा मनसा कर्माणा वा । यथैव ते न गुरूभिभीजनीयाः † तथैव तान् न सुनिक्त अतं तत्"।

इति । यथा गुरुमनाद्रियमाणाः शिखाः न गुरुणा पालनीणः (१)
तथा तत् श्रुतमपि तान् । शिखान् ख-फल-दानेन न पालयित,—
हत्यर्थः । देववद्गरोः पूजनीयलात् तिसान् प्रदिचणादयोयुज्यन्ते ।
तिर्हे, श्रावाहनासन-खागतादयोऽप्युपचाराः प्राप्यन्ते,—इति चेत्,
प्राप्यन्तां नाम, प्रदिचणादीनासुपलचणलात् । श्रथवा,—दूरादागत्य

<sup>\*</sup> गुरं, - इति स॰ से। पुक्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> गुरोभीजनीयाः, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> तत् श्रुतमधीतान्, - इति मु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>(</sup>१) 'भुजपालनाभ्यवहारयाः'—इति धातुपाठादयमर्थे।लभ्यते।

गुंद-दर्भनं कुर्व्वतासु चिताः प्रदिचणादयएव,—इति तावन्ते।उन निर्दिश्यन्ते॥

ज्ह्रोपमत्तर्थयाविधितं द्यातियतुं, गुराः परितोष-पूर्व्वकं छपा-विशेषमादर्भयति,—

ततः \* सन्तृष्ट-हृद्यः । पराग्रर-महामुनिः । श्राह सुस्वागतं ब्रूहीत्यासीनामुनि-पुङ्गवः ॥१०॥

इति । गुर-मन्तेषस्य श्रेयोद्देत्वमन्वय-यतिरेकाभ्यां पुराणमारेऽभि-दितम्,—

"गुरावतुष्टेऽतुष्टाः खुः सर्वे देवाः दिजात्तमाः!।
तुष्टे तुष्टायतस्तसात् सर्व-देवमयोगुरुः।
श्रेयोऽर्थी यदिः गुर्वाज्ञां मनसाऽपि न सङ्घोत्।
गुर्वाज्ञा-पासकायसात् ज्ञान-सम्पत्तिमश्रुते"।

दित । त्रादर-पूर्वितेण खागत-प्रश्नेन क्याविश्वेषोदिर्शितः । त्राद-राष्ट्रा सु-श्रन्दस्य दिक्तिः (१) । त्रयत्रा, —सु-श्रन्देनेकेन त्रागमने । स्नोकिकं सास्त्रमुक्तम्, दितीयेन यथाविध्युपसत्ति-सचणं शास्त्रीयं स्रोष्ठवसुच्यते । च्छिष्यागतेषु पराश्ररेणाभ्युत्थातव्यम् १ दित श्रङ्कां

<sup>\*</sup> खय, - इति स॰, सेा॰, सु॰ मू॰ पस्तकेषु पाठः।

<sup>†</sup> सन्तुष्ट-मनसा, - इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> खागमने, - इति मु॰ पुन्तके नास्ति।

प्राथित्याप्यस्थात्यम्,—इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) खागतशब्देपि सुशब्दस्य प्रविद्यलात् यस्य दिवितिरिति बाध्यम्।

वार्यित 'त्रामीन:'—इति । तत्र हेतुलेन पराप्ररोमहामुनि-मुनि-पुङ्गव-प्रब्द-द्वयेन\* विशिष्यते । महामुनि-मुनिपुङ्गव-प्रब्दी क्रमेण वयमा विद्यया च ज्येष्ठलमाहतुः । उभयविध-ज्येष्ठरात् न त्रनेना-भ्यत्यातव्यम् ॥

श्रामीनेन यथा खागतं पृष्टम्, एवमागतेनायवस्थितस्य कुशलं प्रष्ट्यम्। श्रतः प्रथमं तत् पृष्ट्यां गुरूषां खकीये कुशलेऽभिहिते यति पञ्चात् वुभुत्मितायें पृच्छति,—इत्याह,—

कुश्लं सम्यगित्युका व्यासः पृच्छत्यनन्तरम् ।

रित । जिक्का, गुरु-मुखान् कुश्चलं श्रुला च,—दत्यध्याहृत्ये योज-नीयम् ॥

वुभुत्सितार्थे प्रश्न-प्रकारं दर्भयित,—

यदि जानासि भिर्त्तां मे॥ खेहादा भक्त-वत्सल ॥११॥ धर्मी कथय मे तात! अनुयाह्योह्यहं तव॥।

<sup>\*</sup> पराग्ररः ग्रब्ददयेन, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> ततः प्रथमं तत्त्वविदा, — इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>्</sup>रे शासः सुखागतं ये च ऋषयम् समन्ततः। कुग्रनं सम्यगित्युक्ता व्या-से। एच्छ्त्ततः परम्, — इति से। मू पृक्तके पाठः। मृ मू पृक्तके तु, पूर्वीर्डमेवमेव। उत्तरार्ड तु, — कुग्रनं कुग्रने युक्ता व्यासः एच्छ-त्यतः परम्, — इति विशेषः।

<sup>§</sup> इत्याखत्या,—इति स॰ से ा॰ पुस्तकयोः पाठः ।

<sup>॥</sup> मे भितां - इति से। मू॰, मु॰ पुस्तकयाः पाठः।

श ह्यन्याह्योप्यचं तव, इति मृ॰ पुक्तके, अन्याह्योजनस्तव, इति से। मृ॰ पुक्तके पाठः।

इति । प्रियः प्रियः पुत्रोवा रहस्रोपदेशमईति, नेतरः । साऽयमर्थः क्न्दोगैर्मधु-विद्यायामाद्यायते । "इदं वाव च्छेष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् प्रणाय्याय<sup>(१)</sup> वाऽन्तेवासिने नान्यसी कसीचन"— इति । श्रते। त्र व्यासस्य पुत्रलं श्रिष्यलं च श्रस्ति, - इत्यभिप्रत्य पच-द्योपन्यासः। यदि लिङ्गिर्मदीये मानसे भित-विशेषोऽनुमीयते, तदा तव भक्त-वत्यललात् शिया-बुद्धा मामनुग्रहाण, श्रननुमानेऽपि पुच-स्नेहात् ऋनुगाह्योऽहम्। सर्वयाऽप्युपदेष्टव्यएव धर्माः॥

नन्, सन्ति बहवेाधर्माः मन्वादिभिः प्रोक्ताः, तत्र कोधर्माः भवता बुभुन्सितः? द्त्याश्रङ्खा, वुभुन्सितं परिशेषयितुं बुद्धान् धर्मानुपन्यस्ति,—

श्रुतामे मानवाधर्मावाशिष्ठाः काश्यपास्तथा॥ १२॥ गार्गेयागातमीयाश्व तथा चाश्रनसाः श्रुताः !। अवेर्व्विष्णोय संवत्तीत् दक्षादि इरसस्तया । १३॥

<sup>\*</sup> प्रामान्यायसेऽन्तेवासिने वाऽन्यस्मे, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> गार्गेय-गीतमीयाख, - इति मु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>‡ &#</sup>x27;श्रुताः' इत्यत्र, स्रुताः—इति स॰ से।॰ पुस्तकयोः पाठः। इदं स्नी-कार्डमेवान्यवान्यथा पठितम्। तथाहि, -गार्गेया गीतमास्रेव तथा, चां प्रनसाः स्रताः, - इति मृ॰ मू॰ पुक्तने, गार्गेय-गातमाधर्माः तथा ग्रीपालकस्य च, - इति सा॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> अने विष्णाे सांवत्तांदाचा चाङ्गिरसत्त्रथा, - इति मृ॰ मू॰ पुस्तके, अवेर्वियोश्य संवर्ताह्याद्रियस एव च,-इति से। मू॰ पुस्तके-पाठः।

प्रगाज्याय सन्मताय।

शातातपाच हारीतात् याज्ञवक्कात्तयैव च\*। श्रापस्तम्ब-क्रता धर्माः शङ्खस्य लिखितस्य च॥ १४॥ कात्यायन-क्रताश्चैव तथा प्राचेतसान्मुनेः।

इति । 'से श्रुताः' सया श्रुताः,—इत्यर्थः । संबन्ध-सामान्य-वाचिन्याः षष्ठ्याः ! कर्त्तृ-क्रित-लचणे विश्वेषे पर्यवसानात् । 'श्रुतः'—इत्यादीनां पश्चम्यन्तानां 'श्रुताः'—इत्यनेनानुषकेन संबन्धः । श्रापलम्बेन कृताः प्रोक्ताः,—इति यावत् । श्रृङ्खास्य लिखितस्य च संबन्धिनेधिर्माः (१) । ताभ्यां प्रोक्तलं तत्संबन्धिलम् । प्रचेताएव प्राचेतसः । वायस-राच-सादावित स्वार्थे तद्धितः (१) । श्रस्त वा, प्रचेतसः पुत्रः कश्चित् धर्मा-श्रास्त्वतारः ।

ननु, मानवादयः(२) सार्त्त-धर्माः श्रुताश्चेत् , तर्हि मा नाम ते वुशुत्खनां श्रीतास्त्वि श्रिहा वादयोवुशुत्सियान्ते दित्याश्रद्धाह,—

<sup>\*</sup> प्रातातपास हारीता याज्ञवल्काकतास ये, - इति मु॰ मू॰ पुक्तको, प्रातातपस्य हरितः याज्ञवल्काकतास्त्रथा, - इति से।॰ मू॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> प्राचितसक्तास्त्र ये,—इति मु॰ मू॰ पुस्तके पाठः। स्रापस्तम्ब,— इत्यादि, कात्यायन, इत्यादि स्नोकार्डदयं विपर्यस्य पठितं मु॰ मू॰ पुस्तके, से।॰ मू॰ पुस्तके च।

<sup>‡</sup> संवद्धसामान्यवाचिन्या षष्ठ्या,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🖇</sup> वृभुत्यन्ते,—इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) श्रुताः, - इत्यनुषक्तेनान्वयादस्यः।

<sup>(</sup>२) वयः (पत्ती) एव, वायसः, रत्त एव रात्तसः, - इति खार्थे ति द्वतः।

<sup>(</sup>३) मनेशिमे मानवाः (प्रोक्तत्वं तत्सम्बन्धः) ते खादयायेषां स्मार्त्तधम्मागां ते तथाक्ताः।

श्रुताह्यते भवत्-प्रोक्ताः श्रुत्यर्थामे न विस्मृताः॥१५॥ श्रुस्मिन् मन्वन्तरे धर्माः कत-चेतादिके युगे।

दित। ये प्रत्यच-श्रुतीनामर्थाः श्रिय्यद्योधर्माः, एते मया
श्रुताः। तदेतत् तवापि प्रसिद्धम्,—दित द्योतनार्थोद्धि-श्रन्दः। तन
हेतुः; 'भवत्-प्रोक्ताः'—दित। व्यामः पराश्ररादधीतवान्,—दित
पौराणिकाः। श्रुतानामपि विस्मृतिश्चेत्, पुनरपि स्मरणमपेच्छेत्।,—
द्याश्रद्ध्य 'न विस्मृताः'—दत्युक्तम्। प्रायेणाग्निहोत्तादीनां कला
दुर्जभलमिप्रत्य 'क्षत-चेतादिके' दत्युक्तम्। श्रादि-श्रन्देन द्यापरं
ग्रद्धाते। 'श्रस्मिन् मन्यन्तरे'—दित निर्देशः प्रदर्शनार्थः। नतु, मन्यनाराण्यतीतान्यनागतानि वा व्यवच्छियन्ते। तद्धावच्छेदे प्रयोजनाभावात्। न हि, नानाविधेषु मन्यन्तरेषु धर्मां भिद्यमानं किचिदुपलभामहे। श्रस्मिन् मन्यन्तरे क्षतादिकेषु युगेषु प्रायेण सम्भावतानुष्ठानाः प्रत्यव-श्रुत्यर्थाः ये धर्माः, तेऽिप मानवादि-स्मार्त्तधर्मवत् श्रुतलान्न वृशुत्सिताः॥

इदानीं परिणिष्टं बुभुत्मितं एच्छति,—

सर्वे धर्माः क्रते जाताः सर्वे नष्टाः कलौ युगे ॥ १६ ॥ चातुर्व्वर्ण्य-समाचारं किच्चित् साधारणं वद ।

इति । सर्व-प्रव्होदेश-कालावस्थादि-भेदेन धर्माणां वज्जविधलमा चष्टे । एतच महाभारते त्रानुशामनिके पर्वणि उमा-महेश्वर-संवादे प्रपश्चितम्,—

<sup>\*</sup> श्रीतार्थास्ते,-इति स॰, सा॰, सु॰ मू॰ पुत्तवेषु पाठः।

<sup>†</sup> अवग्रमपेच्येत, - इति समीचीनः पाठः।

"धर्माः वज्जविधाः" लोके श्रुति-भेद-सुखोद्भवाः (१) । देश-धर्माश्च दृश्यन्ते कुल-धर्मास्त्रचैव च । जाति-धर्माः वयो-धर्माः गुण-धर्माश्च श्रोभने ! । श्रुरीर-काल-धर्माश्च श्रापद्धर्मास्त्रचैव च(१) । एतद्धर्मस्य नानातं क्रियते लोक-वासिभः" ।

दति। ते च सर्वे धर्माः प्राणिभिः कत-युगे ययावदन्षिताभवन्ति, युग-सामर्थेन धर्मास्य चतुष्पदे।ऽपि त्रपरिचयात् । चेतादिषु क्रमेण चीयमाणाधर्माः कलि-युगावसाने सर्वात्मना विनष्टाभवन्ति । तदेतत् सर्वे पुराण-सारे विस्तरेण प्रदर्शितम्,— "क्रते चतुष्पात् सक्लोत्याजापाधि-विवर्ज्ञितः १ ।

<sup>\*</sup> चतुर्विधाः, - इति स॰ सा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> खपरिच्चयः, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> पुरामकारेम, — इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> निर्धाजापाधिवर्ज्जितः,—इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) मुखग्रब्दोऽच खादार्थः। श्रृतिभेदमुखेभ्य उद्भवायेषां ते तथाक्ताः।

<sup>(</sup>२) देश्रधमीः प्राचादिभिरन्छीयमानाहै। लाकादयः। कुलधमाः, "वा शिष्ठाः पञ्च चूडाः स्यूः"— इत्यादयः। जातिधमीः ब्राह्मणादीनां याजनादयः। वयाधमीः खरुवर्षस्योपनयनिमत्येवमादयः। गुण-धमीः खभिषिक्तस्य प्रजापालनिमत्यादयः। यचेदमुक्तम्, "यागुथेन प्रवर्त्तेत गुणधमीः स उच्यते। यथा मूर्डाभिषिक्तस्य प्रजानां परिपालनम्"— इति। प्ररीरधमीः द्वाष्णकेप्रस्याधानं पलितिप्ररिक्तस्य प्रजानां स्वान-ग्रमनिमत्यादयः। कालधमीः संक्रान्त्यादौ दानादयः। खाप द्वमीः खपिद सर्वेषामनन्तरादित्तिस्यादयः।

हवः (१) प्रतिष्ठिते धर्मी मनुष्ये खभवत् \* पुरा ।
धर्मः पाद-विद्यीनस्तु चिभिरंगः प्रतिष्ठितः—
चेतायां, दापरेऽर्द्धेन व्यामित्रोधर्माद्यते ।
चि-पाद-दीनस्तियो तु सत्ता-माचेण तिष्ठते" ।
दिति । तियः किलः । तथा व्हस्यतिरिपं—
"कतेऽस्वत् मकले धर्मास्तेतायां चिपदः १ स्थितः ।
पादः प्रविष्ठोऽधर्मस्य मत्सर-देष-सम्भवः (१) ।
धर्माधर्मी समी स्वता दिपादा दापरे स्थिता ।
तियोऽधर्मस्तिभः पादः ॥धर्मः पादेन संस्थितः" ।
दिति । तथा खेन्न-पुराणे किली धर्म-नागं प्रस्तुत्य तद्वेत्वेन पुरुष-

"श्राद्ये क्रते तु योधर्मः स चेतायां प्रवर्त्तते । दापरे व्याकुलीभृतः प्रणयति कली युगे । तिक्ये मायामस्याञ्च वधर्चैव तपस्विनाम्—

दोषचपन्यसः,—

<sup>\*</sup> मनुष्येव्यवसत्, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> दापरे लर्जं तथा धर्म्माऽवितिष्ठते, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> व्हर्स्पतिनापि, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> त्रिपदि, - इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>॥</sup> तिथ्ये धर्माः स्थितिः पादैः, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) वधः वधरूपी।

<sup>(</sup>२) मत्सरदेवसम्भवाऽधर्मास्य पादः धर्मास्य चीयपादस्थाने प्रविष्ट इत्यर्थः।

साधयन्ति नरास्तत्र तमसा व्याकुलेन्द्रियाः"। इति । विष्णु-पुराणेऽपि,—

"वर्णात्रमाचारवती प्रवित्तर्न कली नृणाम् \*।

न साम-यजुर्ऋम्वर्ग-विनिष्पादन-हेतुका" ।

इति । त्रादित्य-पुराणेऽपि-

"यस्तु कार्त्त-युगे धर्मीन कर्त्तवः कली युगे। पाप-प्रस्तास्तु यतः कली नार्थीनरास्त्रया"।

द्रित । श्रतः कलौ प्राणिनां प्रयाम-साध्ये धर्मो प्रवृत्त्यसभावात् सुकरे।धर्मोऽत्र वुशुत्सितः। स च दिविधः चतुर्णां वर्णानां साधा-रणोऽसाधारणस् । तत्र, साधारणोग्टइस्पतिना निरूपितः,—

"दया चमाऽनस्या च शौचानायाय-मङ्गलम्<sup>(१)</sup>। श्रकार्पण्यास्पृद्वे च सर्व-साधारणाद्दमे" !

इति । तथा विष्णुनाऽपि,—

"चमा सत्यं दमः ग्रीचं दानमिन्त्रिय-संयमः । श्रिचंसा गुरु-ग्रुश्रृषा तीर्थानुसरणं दया ।

<sup>\*</sup> युगे,-इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> न सामऋग्यज्ञर्कभविनिष्पादनहेतुकी, -इति स॰से। पुक्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> सर्वेसाधारणोविधिः, — इति स॰ सा॰ पुक्तक्रयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) दयादिलच्चणानि व्हस्पितनेव दिश्तिति। परन्तु प्रसिद्धलात्तान्यु-पेच्य नेवलमनायास—मङ्गलयार्लच्चणमुच्यते। ''प्रारीरं पीद्यते येन सुत्रभेनापि नर्माणा। ज्ञावन्तं तम्न कुर्व्वीत खनायासः स उच्यते। प्रश्नाचरणं निव्यमप्रश्नाविवर्जनं। एतद्धि मङ्गलं प्रोत्तम्यप्रभित्त-न्वदिश्रीभः"—इति।

त्रात्म-पत्नमखेश्मतं \*(१) देवतानाञ्च पूजनम् । श्रनभ्यस्या च तथा धर्मः सामान्यउच्यते"। त्रसाधारणाऽपि वहस्यतिना सार्यते!—

'खाधायोऽधापनञ्चापि यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिग्रहश्चापि षट् कर्बाण्यग्रनस्नः। द्ज्याऽध्ययन-दाने च प्रजानां परिपालनम्। प्रास्त्रास्त्र १ धारणं(१) सेवा कर्माणि चित्रयस तु। खाध्यायोयजनं दानं पपूर्तां पालनं तथा। कुमीद-कषि-वाणिज्यं(१) वैग्र्य-कर्माणि सप्त वै। ग्रीचं त्राद्मण-ग्रुप्रुषा सत्यमकोधएवच । ग्रुट्र-कर्म तथा मन्त्रानमस्कारे। उस चोहितः"।

इति । गीताखपि भगवानाइ,-"ब्राह्मण-चित्रय-विशां ग्रह्माणाञ्च परनाप!। कर्माणि प्रविभनानि खभाव-प्रभवेर्गणैः।

ज्यातमत्रतमत्रोभतं इति स॰ द्वा॰ पुक्तकयाः। ज्यानंवत्वमत्रोभन्दः,— इति सु॰ वि॰ स॰ पाठः।

<sup>†</sup> देवब्राद्मणपूजनम्, — इति सु॰ वि॰ स॰ पाठः।

<sup>‡</sup> असाधारणास वहस्पतिना सार्थन्ते, — इति सु॰ पुलके पाठः।

<sup>§</sup> ग्रभास्त, - इति मु॰ पुक्तके पाउः।

<sup>(</sup>१) आतमपलमातमरिजलम्।

<sup>(</sup>२) येन ग्रहीतेन परोहन्यते, तत् प्रस्त्रम्। येन च मुत्तेन, तदस्त्रम्।

<sup>(</sup>३) कुसीदं दृद्धिजीविका।

श्वमादमस्तपः श्रीचं चान्तिरार्ज्ञवमेव च । श्वानं विद्यानमास्तिकां ब्राह्मं कर्मं स्वभावजम् । श्रीयां तेजाधितदीच्यं युद्धे चाष्पपलायनम् । दानमीश्वरभावश्व चाचं कर्मा स्वभावजम् । कृषि-गो-रच-वाणिज्यं वैश्यं कर्मां स्वभावजम् । परिचर्थात्मकं कर्म श्रुद्रस्थापि स्वभावजम् ।

इति । एवं दैविश्वे मित माधारणोऽस्मिन् स्नोके ! एच्छाते । 'किञ्चित्' — इति क्रिया-विश्रेषणम् । तथा मित, किमः मङ्गोचवाचिलात् मंचे - पेणेत्यर्थः मन्यद्यते । (१) युक्तञ्चेतत्, श्रमाधारण-धर्म-प्रश्ने "विखरात्" इति वच्चमाणलात् (१) इति ॥ श्रय, श्रमाधारणं धर्मं एच्छति,—

चतुर्णामिप वर्णानां कर्त्तव्यं धर्मा-के।विदैः ॥ १७ ॥ ब्रुह्मि धर्मा-स्वरूप-ज्ञ! स्रक्षां स्यूचच्च विस्तरात्।

इति । धर्म-खरूपे वादि-विप्रतिपत्तेः तदीय-विवेकस दुःशक-

<sup>\*</sup> ब्रह्मकर्म्म, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः, ह॰ गीतासु च पाठः।

<sup>†</sup> वैद्यक्रमं,-इति स॰ सा॰ पुत्तकयाः, इ॰ गीतासु च पाठः।

<sup>‡</sup> कलौ, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🖇</sup> स्नाकाऽयं मु॰ मू॰ पुक्तके नाक्ति।

<sup>(</sup>१) खत्र स्नोके साधारणधर्मप्रत्र इत्येतदुपपादयति युक्तस्वेतदिति।

<sup>(</sup>२) तथा च, साधार गाधर्म्यस्य संचोपेग कथनं चसाधार गास्य तु विक्तरेगा, — इति प्रस्टराष्ट्रयः।

लांत् च \* तच प्रावीष्यं विविचिता 'धर्मा-खरूप-ज्ञ!' इति संवाध्यते । (१)तार्किकास्तावत् त्रात्म-गुणा धर्माधमा,—इत्याद्धः ।

"विहित-क्रियया साध्याधर्मः पुंचागुणामतः । प्रतिषिद्ध-क्रिया-साध्यः स गुणाऽधर्माउच्यते !"।

इति । मीमांसकास्तु, "चोदना-लचणोऽर्थोधर्मः" (मी०१ त्र १ पा० १ स्तृ०) इत्यस्त्रयन्। तच, भाद्वामन्यन्ते,—

"द्रव्य-किया-गुणादीनां धर्मातं स्थापिय्यते । तेषामेन्द्रियकत्वेऽपि न ताद्रूषेण धर्माता । श्रेय:-साधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते । ताद्रूष्येण च धर्मातं तसान्नेन्द्रिय-गोचरः" ।

दति। प्राभाकरास्तु, कार्य-नियोगापूर्व-श्रन्देर्चमानं धालर्थ-मार्थं स्वर्गादि-फल-माधनमात्म-गुणं धर्ममाजः। (१)दुर्विवेचलञ्च श्रे महा-भारते ध्रष्टदुष्वेनेकम्॥—

> "श्रधर्मी धर्मदित च व्यवसायोन श्रकाते। कर्त्तुमस्रदिधैर्त्रह्मन्! श्रतोन् व्यवसाम्यदम्"।

<sup>\*</sup> दुःशकतात्, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> पुंसाधर्मागुणामतः, - इति मु॰ पुत्तके पाठः।

<sup>‡</sup> पुंगुणोऽधर्माउच्यते, - इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>ऽ दुर्व्विवेचलच्च,─रित स॰ सेा॰ पुन्तकयाः पाठः।</sup> 

<sup>॥</sup> अत्र, द्रागपर्विण, इत्यधिनं स॰ सा॰ पुक्तनयाः।

<sup>¶</sup> ततेान, ─इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) धर्मे वादिविप्रतिपत्तिं दर्भयति तार्किका इति।

<sup>(</sup>२) धर्माविवेषस्य दुः प्रवालमाइ दुर्व्विवेचलञ्चेति।

इति । ईदृशसापि धर्मस्य सहपमयाकुले।जानातीत्यस्ति तने प्रावीत्यम् । धर्म-सहपञ्च विश्वामिनप्राह,—

"यमार्थाः क्रियमाणन्तु ग्रंसन्यागमवेदिनः"। सधर्मीय विगईन्ते तमधर्मे प्रचवते । दृदृशस्य हि धर्मस्य खद्धपं व्याकुलान तु। जानातीत्यस्ति तत्रापि प्रावीण्यं धर्म-ग्रालिनाम्" ।

इति । अनुरपि,

"विदक्षिः सेवितः सिद्धिनित्यमदेष-रागिभिः। इदयेनाभ्यनुज्ञातोयोधर्मासं निवेधित"(१)।

इति । नन्वेवं धर्म-खरूपमनिरूपितमेव स्थात् ॥ तथाहि, विश्वामित्र-मनु-वाक्याभ्यां तावत् सामान्याकारः प्रतीयते, नतु द्रव-गुणादि-

<sup>\*</sup> प्रांसन्यागमवेदिभिः,—इति तिथितत्त्वे ग्राठः। "आगमवेदिभिः क्रिय-माणमिति संवन्थः,"—इति व्याख्यातश्च तत्र।

<sup>†</sup> विगर्चिन्त, - इति तिथितन्ते पाठः।

<sup>‡</sup> स्तरनन्तरं 'इति'श्रब्दोम्हितप्रस्तके प्रामादिक इति लच्यते। उत्तर-श्लोकस्यापि विश्वामित्रीयत्वं वक्तयं अन्यथा असङ्गतेः। विश्वामित्र-वाकायोर्भध्ये च 'इति'श्रब्दो न सङ्गच्छते।

<sup>§</sup> ख्वाकाऽयं स॰ सा॰ पुस्तकयानास्ति।

<sup>॥</sup> धर्माऽनिरूपितरव स्थात्, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) विद्वद्भिरित्यस्य वेदविद्भिरित्यर्थः। वेदविद्भिः सेवितः,—इत्यनेन वेद-प्रमाणकत्वमृत्तं। हृदयेनाभ्यनुद्धातद्वत्यनेन अयःसाधनत्वमृत्तं। तत्र हि हृदयमिमुखीभवति। तथा च, वेदप्रमाणकः श्रेयःसाधने।धर्मा इत्युक्तं भवति।

रूपे।विशेषाकारः, वादिनस्तव विप्रतिपन्नाः,—इति भवतेवेशकम्। एतदेवाभिषेत्य महाभारते राज-धर्मी सार्थते,—

> "न कल्याघोन कपिलान कृष्णोन च ले। हितः। ऋषीयान् बुर-धारायाः, कोधसीं वक्त्मईति"।

दित । नैष दोषः । उत-अक्ययोरधर्भ-व्याटक्त स्वाकार-विशेषस्य स्कृटं प्रतीयमानलात् । वादि-विप्रतिपक्ते समाधातुं शक्यलात् । स्वर्गादि-साधनस्य श्रास्त्रे तसमधिगम्यस्यातिशयस्य धर्माले न सर्व-सम्प्रतिपक्तेः । स चातिश्रयोद्धिविधः द्रव्यादि-निष्ठः, त्रात्म-निष्ठः । तचात्म-निष्ठ-स्यातिश्रयस्य साचात् फल-साधनलात्, फल-निष्यक्ति-पर्यन्तं चिर-कालसुपस्यानाच तद्दिव तया त्रात्मगुणाऽपूर्व-शञ्द-वाच्योधर्मः,——दित तार्किक-प्रभाकराबाहतुः । उत्तस्यापूर्वस्य फलोत्यक्ति-द्रशा-लमभिष्रेत्य तत्-साधनस्ते । उत्तस्यापूर्वस्य फलोत्यक्ति-द्रशा-लमभिष्रेत्य तत्-साधनस्ते । स्ववहारे भट्ट-नयः" (१)दत्यस्युपग-मात् । एवं धर्म-स्वह्ये निरूपिते सित, श्रव्याकुललेन तदिभन्नलं सम्भवति\*।

चतुर्णां वर्णानां मध्ये धर्मा-के विदेशाधारण-धर्माभिष्ठीः कर्त्तव्यं विस्तराद्वृहि। स च कर्त्तव्योधर्भी दिविधः, —स्वृतः स्टब्स्य । मन्द-

<sup>\*</sup> भवति, — इति सु॰ पुक्त वो पाठः।

<sup>(</sup>१) यद्यपि अद्देतवादिनां नास्येव ब्रह्मातिरिक्तं किश्चित्, तथापि तेषां मतेऽपि परमार्थदशायामेव तथान्वं। व्यवचारदशायान्त् भाट्टमतं तरन्छियते, — इति भावः।

मितिभरिष सुखेन बुध्यमानः श्रीचाचमन-सम्ध्या-वन्दनादिः खूल-धर्मः। श्रास्त्र-पारङ्गतैः पण्डितैरेव बाद्धं थोग्यः; दतरेषामधर्मत-श्रान्ति-विषयोद्रीपदी-विवाहादिः सुद्धोधर्मः। तथा च महाभारते,— द्रपदः एकखाः योषितो वज्ञ-पतिलं लेक-वेद-विरुद्धं मन्वानः श्रिधिचिन्नेपं । तत्र, लेक-विरोधः स्पुटएव तिर्यच्चिष, एकखां गवि द्रषभ-दय-युद्ध-दर्भनात्। वेदेऽप्येवं श्रूयते। "एकस्य बह्यो जायाभवन्ति, नैकस्यावहवः सुः! पतयः"—दति। "यदेकस्मिन् धूपे दे रश्रने परिव्ययति, तस्तादेकादे जाये विन्दते, यन्नैकागुं १ रश्रमां दयोर्थूपयोः परिव्ययति तस्तान्नैका दे। पती विन्दते"— दति च। तत्र, द्रुपद-श्रान्ति-निष्टक्तये युधिष्ठरश्राह,—

"लोक-वेद-विरुद्धोऽयं धर्मी धर्मस्तां वर ! ॥ ।
सूच्मोधर्मी महाराज ! नास्य विद्या गतिं वयम्" ।
इति । धर्मावञ्च बद्ध-पतिलस्य तत्रैव वद्धधा प्रपञ्चितम् । एवं धर्मव्याधीपास्त्राने,—विद्याऽभ्यासाद्गरीयसी मातापित्व-ग्रुप्रूषा, विनाऽप्यभ्यासं तच्छु श्रूषयैव तस्य ज्ञाने त्यन्तेः,—इति प्रतिपाद्य स्ट्यालं

धर्माख निगमितम्,—

<sup>\*</sup> कन्यायाः,—इति स॰ सा॰ पुस्तक्षयाः पाठः।

<sup>†</sup> खाचचची,-इति मु॰ पृस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> खुः, - इति स॰ सा॰ पुत्तकयार्नात्ति।

<sup>🐧</sup> यंत्रेकां,-इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>॥</sup> धर्मावतां वर, इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) एकखादीपद्याः पश्चभिः पाखवैर्व्विवाहमधिविप्तवानित्वर्थः ।

"वडधा दृश्यते धर्माः सृद्धाएव दिजात्तम !" इति । इत्यं स्थूल-सृद्धायोः मङ्गावात् युक्तसादुभय-विषयः प्रश्नः॥ एक-प्रश्नस्य वद्धामाणोत्तरस्य च श्रमाङ्गर्यायोत्तरमवतार्यति,—

ब्यास-वाक्यावसाने तु मुनि-मुखः पराश्ररः ॥ १८॥ धर्मास्य निर्णयं प्राइ स्टब्सं स्थूलच्च विस्तरात्।

दित । 'मुनि-मुख्य'—दित विशेषणेन सृद्ध-निर्णय-कौशनं दिर्शतम्। ननु, "कस्यायं स्रोकः?, न तावत् व्यासस्य, प्रश्न-रूपताभावात्, नापि पराश्वरस्य, उत्तर-रूपतायाः श्रभावात्। 'ननु,
श्रत्यन्पिमदसुच्यते, श्राद्य-स्रोकेऽपि समानिमदं चोद्यम्'। एवन्तर्दि
देदृशेषु सर्वेषु परिचारोऽन्वेष्ट्यः"। उच्यते,—पराश्वरएव भाविश्रिष्य-बुद्धि-समाधानाय स्वकीय-वृत्तान्त-श्लापकान् देदृश-स्लोकान्
निर्मासे,—दित द्रष्ट्यम्। भारतादी व्यास-वृत्तान्त-स्लोकानां व्यासेनैव निर्मात्वेन सर्व्व-संप्रतिपन्तेः(१)॥

वच्यमाण-धर्म-रइख-ग्रइणाय श्रप्रमत्तवं विधत्ते,-

<sup>(</sup>१) 'खाचार्थाणामियं श्रेली, —यत् खाभिप्रायमपि परे।परेश्रमिव वर्णयन्ति'—इति न्यायाऽत्र सर्म्त्यः। अनयेव रीत्या, — "कर्म्मास्कृपि
जिमिनः पालार्थलात्" (मी॰ ३ च॰ १ पा॰ ४ सू॰) इति जिमिनः,
"तदुपर्य्यपि वादरायणः सम्भवात्" (शा॰ १ च॰ ३ पा॰ २६ सू॰)
इति वादरायणस्य च सूत्रमुपपद्यते। यदि तु पराश्ररोक्तोधर्मः
केनचित् तिच्छ्येण पस्चादुपनिवद्धः, — इति समाधीयते, तदा न
काचिदक्तुच्चतिः। पराश्ररोक्तधर्म्भप्रतिपादकतया तु यश्चस्यास्य पराश्ररीयलस्याप्यपपत्तिरिति ध्येयन्।

## ऋणु पुच! प्रवस्थामि ऋखन्तु मुनयस्तथा ॥ १८ ॥

इति । तत्र, सुनि-मम्बोधनेनैव प्तस्य सम्बोधने सिद्धेऽपि सम्प्र-दाय-प्रवर्त्तकलेन विशेषतस्तत्-सम्बोधनम्॥ धर्मो अद्भातिशयाय धर्मस्य प्रवाह-रूपेण श्रनादितां वन् स्थित-शास्त्रस्य कर्तृणां च सृष्टि-मंहारी मंतिपाह,-

कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्ती\* ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः। श्रुति-स्मृति-सदाचार-निर्णेतारश्च सर्वदा । १०॥

इति । कल्प्यते जगदिमान् काले, इति सृष्ट्यादिमारभ्य प्रलयो-पक्रम-पर्यान्तोजगदविच्छित्रः कालः कल्यः । स च दिविधः,— महाकल्पोऽवान्तर-कल्पश्च । (१)मूल-प्रकृतेर्थः सर्गः, तमारभ्य चतु-र्मुखायु:-परिमिते।महाकल्पः, चतुर्मुखस्य दिनमात्रमवान्तर-कल्पः। तद्तं कूर्मप्राणे,—

<sup>\*</sup> च्योत्पत्या, - इति सु॰ पुक्तके, चये वत्ते, - इति से। मृ॰ पुक्तके

<sup>†</sup> सर्विषा'—इति सु॰ पुक्तके पाठः। चतुर्घचरगो, 'न च्रायन्ते कदाचन' इति से। मू पुक्तने पाठः। 'श्रुतिः स्ट्रितः सदाचारानिर्वेतयास सर्वदा, - इति मु॰ मू॰ पुस्तके उत्तरार्द्वपाठः।

<sup>‡</sup> जगदवच्छित्रः, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

मूलप्रकृतिः समस्तजगदुपादानं कारणद्रथम्। तच साम्यावस्थोप-(8) लिह्नतं सत्तादिगुणवयम्। सत्त-रजन्तमसाञ्च जगदुपादानतया इयालं बाध्यम्। तेषु नुगालयपदेशः पुरुषोपकरगाल। दिना भाताः, एतत् सर्वे साखदर्शने यताम्।

"ब्राह्ममेकमदः कल्पसावती राचिर्चते । चतुर्युग-सदस्रन्तत् कल्पमाद्यमेनीषिणः"।

दित । सेाऽयमवान्तरः कच्यः । महाकच्यस्त ब्राह्मेण मानेन<sup>(१)</sup> श्रत-मंत्रसर-परिमितः, -दित पुराणादिषु प्रसिद्धम् । 'कच्ये कच्ये', — दित वीपाया दिविधानामपि कच्यानामसंख्यतं विविधातम् । तथा ' च लिङ्ग-पुराणे, —

"एवं कल्पाम्त संख्याताः इह्मणोऽव्यक्त-जन्मनः । कोटि-कोटि-सदस्वाणि कल्पानां सुनि-सत्तमाः !"। इति । तत्र, दयोर्दयोः कल्पयोर्मध्ये चयोभवति । स च चयञ्चतु-र्व्यिधः ; —नित्योनैमित्तिकः प्राष्ठतिकश्चात्यन्तिकश्चेति । तदुकं कूर्य-पुराणे,—

> "नित्योनैमित्तिकसैव प्राह्मतात्यन्तिकौ तथा। चतुर्धाऽयं पुराणेषु प्राच्यते प्रतिमञ्चरः(१)। योऽयं मंदृश्यते नित्यं लोके भूत-चयस्तिह। नित्यः मंकीर्त्यते नामा मुनिभिः प्रतिमञ्चरः। ब्राह्मोनैमित्तिकोनाम कल्पान्ते योभविष्यति।

<sup>\*</sup> यवं कल्पाक्वसंख्याताः, — इति पाठा भवितुं युक्तः।

<sup>†</sup> स्वत्र, नित्यः स की चर्यते, — इति पाठे। भवितुं युक्तः।

<sup>(</sup>१) ब्रह्मयोमानच,—''देविकानां युगानान्तु सद्दखं परिसंख्याया। ब्राह्म-मेकमद्द्वीयं तावती राचिरेव च"— इति मन्वायुक्तम्।

<sup>(</sup>२) प्रतिसञ्चरः प्रलयः।

(१) महदादि-विशेषानां यदा संयाति संचयम्।
प्राकृतः प्रतिसर्गाऽयं प्रोच्यते काल-चिन्तकैः।
श्वानादात्यन्तिकः प्रोक्तोयोगिनः परमात्मनि''(१)।
इति । तत्र, प्राकृतः प्रलयः स्कृन्द-पुराणे सृत-संदितायासेवं निरूपितः,—

"विश्वतैः षष्टिभिः कल्पैर्बद्धाणोवर्षमीरितम्। वर्षाणां यत् श्वतं तस्य तत्परार्द्धमि हे न्यते। ब्रह्मणोऽन्ते सुनि-श्रेष्ठाः! मायायां लीयते जगत्। तथा विष्णुश्च रुद्रश्च प्रकृती विलयं गता।

<sup>(</sup>१) प्राक्तप्रजयमाइ महदादीति। महदादिविग्रेषान्तमिति महदहद्वारपञ्चतन्मानेकादग्रेन्त्रियपञ्चमहाभूतानीव्यर्थः। तत्र महत्तत्वं प्रक्षतेः
प्रथमः परिणामः, तत् नृद्धितत्त्विमव्यप्रच्यते। तत्रेकादग्रेन्त्रियाणि
पञ्चमहाभूतानि च,—इति घोड्ग्रकोग्रग्रोविग्रेषहृत्यचेते। व्यहद्वारः
पञ्चतन्मात्राणि च इति षड्विग्रेषाः। तत्राहद्वारस्याविग्रेषस्य विग्रेषा
रकादग्रेन्त्रियाणि,तन्मात्रलच्,णानाञ्चाविग्रेषाणां विग्रेषाः पञ्चमहाभूतानीतिविवेकः। महत्तत्वन्तु न विग्रेषोनाप्यविग्रेषः किन्तु लिङ्गमात्रमित्याख्यायते। प्रकृतिञ्चालिङ्गमित्युच्यते। रुतत् सर्व्वं पातञ्जले
सांख्ये च यक्तम्। अत्र महदादीनां सर्व्वेषां प्रकृतो लयात् प्राकृतोऽयं
प्रजयः। प्रतिसर्गः प्रजयः।

<sup>(</sup>२) ज्ञानात् सत्त्वपुरुषान्यता-साद्यात्कारात् यागिनायः परमात्मनि लयः से । उपमात्मनिकः। न तस्य पुनरावित्तरित्तः, "न स पुनरावर्त्तते"— इति श्रुतेः। प्रकृतिलीनस्य त्वस्ति पुनरावितः ऋते विवेकस्थातेरिति सांस्थे पातञ्जले च खक्तम्। तस्मात् प्रकृतिलयस्य नास्यात्यन्तिक-प्रज्ञयत्विमिति वेध्यम्।

ब्रह्मणञ्च तथा विष्णोस्तथा रुट्रस्य सुव्रताः! "।

मूर्त्तयो विविधास्तेषु कारणेषु लयं ययुः।

माया च प्रलये काले परिसान् परमेश्वरे।

सत्य-वेधि-सुखानन्ते ब्रह्म-रुट्रादि-संज्ञिते"।

तथा कूर्ने ब्रह्म-विष्णादि-लयाननारं पञ्च-स्रताति

इति । तथा कूर्वे ब्रह्म-विष्लादि-लयानन्तरं पञ्च-भूतादि-लयः। पद्यते,—

(१) संस्थितेष्वय देवेषु ब्रह्म-विष्णु-पिनाकिषु।
गुणैरश्रेषै: पृथिवी विलयं याति वारिषु।
तदारि-तन्तं सगुणं ग्रसते ह्य-वाहनः।
तेजस्तु गुण-संयुक्तं वाया संयाति संचयम्।
श्राकाश्रे सगुणोवायुः प्रलयं याति विश्व-स्थत्।
स्वादी च तथाऽऽकाश्रोलीयते गुण-संयुतः।
इन्द्रियाणि तु सर्व्वाणि तेजसे यान्ति संचयम्।
वैकारिकसीजस्य स्थतादियति सत्तमाः!।
विविधाऽयमहङ्कारोमहति प्रलयं ब्रजेत्।
महान्तसेभिः सहितं प्रकृतिर्यसते दिजाः!"।

<sup>\*</sup> सुत्रत! इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्रलयानन्तरं, - इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>।</sup> पश्चभूतादिप्रलयः, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) संस्था मरणं प्रलय इति यावत्।

इति । एवं विष्णु-पुराणादिषु प्राक्त-प्रलयोद्रष्ट्यः । एवसेव प्रलयमभिप्रत्य भगवान् वादगायणः सुचयामासः;—"विपर्ययेण तु क्रमाऽतउपपदाते च" (ग्रा०२ ग्र०३ पा० १४ स्०) इति। श्रतोऽसात् सृष्टि-क्रमात् विपर्ययेण प्रलय-क्रमाऽभ्यूपगन्तयः । सृष्टि-क्रमस्य तत्रत्येषु पूर्व-सत्तेषु विचारितलात् 'त्रातः'शब्देन परामर्शः। उपपद्यते ह्ययं वि गरीत-क्रमः, उपादान-कारण-स्रतायां स्टबविस्य-तायां कार्यस घटस विलीयमानलात्। यदि सृष्टि-क्रमएव प्रलये-ऽषाद्रियेता तर्द्धात्रस्थिते घटे स्टिनाशः प्राप्तृयात्। न लेवं कचित् दृष्टम्। तसार्पपन्नोविपरीत-कमः। तथा सति, सृष्टी परमात्मा-देरसाद्देशनास्य क्रमस्य वच्यमाएलात् प्रलये तिद्वपर्ययेण श्रसाद्दे-हादिः परमात्मानाः कसे।यकः। प्राक्त-प्रलये प्रक्रत्यनाः कसे।वक्तयः, —इति चेत्। वाढम्। उच्चते एवामी,(१) परमात्मनः प्रकृति-लात्। तथा च, वङ्घ्चोपनिषदि परमात्मनोजगत्-प्रकृतित्वं श्रूयते,— "श्रातमा वाइद्मेकणवायश्रामीत्रान्यत् किञ्चनमिषत्, स ईचतः लोकान्तु स्जा इति, स दमान् लोकानस्जत"-इति।

<sup>\*</sup> पाञ्चतलयाद्रख्यः, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्रलयस्यादियेत, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> परमात्माद्येतदे हान्तस्य,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) खसौ प्रदायनाः जमा उचारवासाभिरियर्थः । ननु परमाताः नाः-क्रमस्य पूर्वमुक्तः न प्रदायनाः क्रमः इयाप्रङ्माच् परमातानः ति । तथा च परमातानः प्रदातितात् परमातानाः क्रमस्य प्रदायनाः क्रमहित भावः ।

ं ननु, 'श्वेताश्वतरे।पनिषदि मायायाः (१) प्रकृतिलं परमात्मन-सन्नियन्तृलं श्रूयते,—

''मायान्तु प्रकृति विद्यान्तायिनन्तु महेश्वरम्' । इति'। नायं देषः। मायायाः परमात्म-श्वतिलेन श्वतिमते।ऽप्यात्मनः प्रकृतिलावस्यस्थावात्। दहन-श्वति-युक्ते श्रश्ना दाहकल् व्यवहार-दर्शनात्। श्रात्म-श्वतिलञ्च मायायास्त्रस्थामेवापनिषदि श्रुतम्,—

"ते ध्यान-योगानुगतात्रपग्यन् देवात्म-प्रतिः ख-गुणैर्निगूढाम्"।

इति । वादरायणय प्रयमाध्यायस्थापान्याधिकरणे<sup>(२)</sup> माया-विशिष्टस्य ब्रह्मणः प्रकृतित्वं निमित्तञ्च,—इत्युभयविध-कारणत्रसुपपादयामास । कुलालवत् चेतनत्वात् निमित्तत्वं, घटे स्टद्दव कार्यो <sup>†</sup> तस्यानुगमात्

<sup>\*</sup> दाइक,—इति सु॰ पुक्तके पाठः। † खकार्यः,—इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) माया तु चिगुणात्मिका सदसङ्घामिक्वीचा विश्व द्व-सक्त-प्रधाना भावरूपा। यचेदमुक्तम्। "चिटानन्दमय-ब्रह्म-प्रतिविम्ब-समन्विता। तमारजः-सक्त-गुणा प्रकृतिर्व्विविधा च सा। सक्त-श्रद्धविश्व द्विश्वां मायाऽविद्ये च ते मते"—इति।

<sup>(</sup>२) "प्रकृतिस प्रतिज्ञा-दृष्टान्तानुपरे। धात्" (प्रा०१ स्व० ४पा० २३ स्व०) इत्यस्मिन् स्विधकर्यो । प्रकृतिस उपादानकार्यास ब्रह्मान्युपगन्तस्यं निमित्त-कार्यास्थ। एक-विद्यानेन सर्व्व-विज्ञान-प्रतिज्ञायाः स्टर्घटादि-दृष्टान्तस्य च स्त्रनुपरे। धोपपत्तिरित सूत्राधः । कार्यो हि विज्ञाते कार्यां विज्ञातं भवति कार्यातिरिक्तस्य वस्तुसतः कार्यस्याभावात् । विवर्त्त-वादान्युपगमेन कार्यस्य कार्यानितरेकात् । एतस्य तत्रवेव दृष्ट्यम् ।

प्रकृतित्वम्, श्रमुगम्यते \* हि जगित माया-विशिष्टं ब्रह्म । तच, मचिदानन्दलं ब्रह्मणोजन्रणं विकारित्वन्तु मायायाः । तदुभयमपि जगत्यवेनामहे; 'घटाऽसि'-इति मद्रूपलं, 'घटाभाति'-इति चिद्रूपलं,
'घटः प्रियः'-इत्यानन्दरूपलम् । 'घट जत्पचते, विनम्नति च'इति विकारित्वम् । श्रयमेवार्थः जत्तर-तापनीये श्रूयते,—"मचिदानन्दरूपमिदं मञ्जे मत् मदिति चितीत्यं मञ्जे प्रकामते च ।" इत्यादि ।
तदेवमापनिषदे मते ब्रह्मणोमूल-प्रकृतित्वात् स्पृति-पुराणयोश्च श्रुत्यनुमारित्वात् १ ब्रह्मावभेषो ॥ जगिद्दलयोऽच विवचितः—इति मन्तत्यम् । वैभेषिकादि-मत-सिद्धस्तु खयोऽसाभिनाच प्रपञ्चरते \*\*
तस्य पुरुष-बृद्धि-कृष-तर्क-भूललेन बृद्धमिद्धः स्वयमेवादितं
भक्तात् ।

श्रथ<sup>††</sup> श्रुत्यनुगरेणेत्पत्तिरिभधीयते । सन्ति हि सृष्टि-प्रति-पादिकाः बह्यः श्रुतयः । तत्र, "श्रात्मावाददमेकएवायश्रासीत्"— दत्यादि वक्वृत्रोपनिषदाकां पूर्वमुदाहृतम् । "सत्यं श्रानमननं

<sup>\*</sup> खवगम्यते, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> इत्याद्यानन्दरूपलं - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> सड़ीदं सब्बं सदिति चिदिदं सब्बं काग्रते काग्रने च,—इति सु॰ युक्तको पाठः।

स्रात्यनुकारित्वात्,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> ब्रह्माद्यशेष, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>¶</sup> इत्यवगन्तथम्—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>\*\*</sup> वैग्रेषिकादिमतप्रसिद्धल प्रलयानासाभिः प्रपश्चाते, - इति स॰ से। पुस्तकयाः पाठः।

H संप्रति, - इति स॰ सा॰ पुत्तकया पाठः।

ब्रंह्म"—इत्युपक्रम्य, "तस्रादाएतस्रादात्मनत्राकाशः सम्भूतः"— दत्यादिकं तैत्तिरीयक-वाक्यम्। 'सदेव मेग्स्येदमग्रत्रामीन्"—इत्युप-क्रम्य, "तदेचत; बद्ध खां प्रजायेयेति, तत्तेजाऽस्रजत"—इति स्क्रन्देगि-वाक्यम्।

"यथा सुदीप्तात् पावका दिस्फुलिङ्गाः सहस्राः प्रभवन्ते सरूपाः ।
तथाऽचरादिविधाः सेम्य ! भावा\*
प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति" ॥

रत्यथर्क ने वाक्यम् । "तदे दं न तर्ज्ञ वाक्यक्तमामीत् तन्नाम-क्याम्या-मेव व्याक्तियत"—वाजमनेय-वाक्यम् । ननु, नैतेषु वाक्येषु स्टिक्यंवस्थापियतुं प्रकाते, विप्रतिपत्तेर्व्यक्ठललात् । श्रम, अञ्च-सर्-श्रचरा-ऽव्याक्तत-प्रव्देर्वाच्यानि वस्ति न कारणतया श्रूयन्ते । न च, एकस्य जगतीविक्तवणानि बह्नन्युपादानानि स्क्रानि । नैष देषः । श्रात्मादि-प्रान्देरेकस्थैव वस्तुने।ऽभिधीयमानलात् । श्रात्म-अञ्च-प्रव्योस्तावदे-कार्यः स्पष्टम् । ब्रह्म वाक्यभेषे "तस्मादाएतस्मादात्मनश्राकाभः सम्भूतः"—दत्युक्तलात्। सर्-श्रात्म-प्रव्ययोश्वेकार्थलम् युक्तम् । श्रात्म-प्रव्यस्य स्वक्रप-वाचिलात्, सत्तायाश्चीपनिषदैः सर्व-सक्रपलाम्युप-गमात्, श्रमुस्यते च सत्तायाः सर्व-सक्रपलं, नर-विषाणादीनामिप

<sup>\*</sup> तथाऽच्चरात् प्रभवन्ते चि भावाः—इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> अत्र 'वेद' इत्यधिकं वर्त्तते स॰ से। प्रस्तकयोः।

<sup>‡</sup> तदेवं - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> युक्तानि,—इति मृ॰ पुस्तके नास्ति।

शान-जनकलाकारेण सत्-खरूपलात्। श्रवर-श्रव्यः,—'श्रश्रुतः'— इति वा, 'न चरित'—इति वा, परमात्मानमाचष्टे। श्रव्याक्तश्रव्दो-ऽपि, तिस्मन् योजियतुं श्रक्यते; 'वि स्पष्टम् श्रा समन्तात् क्रतम्' —इति युत्पन्या, जगतः प्रतीति-योग्य-स्यूजल-दश्रा याक्ततम्, 'न याक्रतम्'—इति, श्रव्याक्रतश्रव्दः स्रच्यल-दश्रामाद्दं । एकस्थैव वस्तुनः । स्यूज-स्व्या-दश्रे जगद्-श्रवर-श्रव्दाभ्यासुच्येते । विवर्त्त-वादिभिर-खर्षेकरसस्य ब्रह्मणोजगद्रूपेण प्रतिभासान्युपगमात् (१) । तस्मात् श्रव्याक्रतब्रह्मादीनां पञ्चानां श्रव्दानाम् (१) एकएवार्थः ।

ननु, कचित् श्रून्यस्य<sup>(२)</sup> जगत्-कारणलं श्रूयते ;—"श्रयदाददमय श्रामीत्, ततोवे सदजायत"—इति । मैवम् । तत्र, सद्-श्रमत्-श्रव्दाभ्यां व्याद्यताव्याक्षतयोरिभधानात् । श्रुत्यन्तरे, "क्रथममतः

42

<sup>\*</sup> स्त्यां दशामाइ, - इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठः।
† एकस्येव च, - इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) विवर्त्तवादे खन्यस्यान्यरूपेण प्रातेभासमात्रं मायिकम्। न तु वक्तनीऽन्यथाभावः। यथा रच्जरेव सर्पाकारेण प्रतीयते, न तु रच्चाक्यथात्वं भवति, रवं ब्रच्चेव जगदाकारेण प्रतीयते न तु ब्रच्चाणेऽन्यथाः
भावेभवति। तथा चेक्तम्। "स-तत्त्वतेऽन्यथा प्रथा विवर्त्तद्रयुदीरितः"—इति। तथाच, ब्रच्चाणः स्पूष्णरूपतं प्रातिभासिकं स्रच्चारूपः
लन्त् तात्त्विक्तमिति विवेकः। परिणामवादे तु स्पूष्णरूपत्मनायासगम्यमिति तद्रीक्तम्। खारम्भवादक्तु वैशेषिकाद्यनुमतः पृष्ठवनुद्युत्प्रेच्चामात्रमक-इति मूषप्रमाणाभावादुपेच्चित इति मन्तव्यम्।

<sup>(</sup>२) खवाक्त-त्रच्च-सत्-खन्तर-खात्म-ग्रब्दानामित्वर्थः।

<sup>(</sup>३) श्रून्यमभावः।

संज्ञायत ""-दित भून्यस्य कारणता-प्रतिषेधात् । ननु प्रतीय-मान-जगदाकार-रहितं भून्यादिप विस्तवणं चेत् ब्रह्म, तर्हि, तत् कीदृशं बुद्धावारे।पियत्यस् दितं चेत्। ददानीं प्रष्टुं यादृशमनू-दितं, तादृशसेव हे तदिति बुद्धं समाधत्स्व (१)। दृष्टान्तं चेत् प्रच्छिम, न वयं वत्तुं शक्तुमः । तत्-समस्य वस्त्वन्तरस्थाभावात्। तथा च श्रुतिः,—

> "न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते न तत्-समञ्चाभ्यधिकञ्च दृश्यते"।

द्ति। यदि, शिष्य-युत्पादनाय दृष्टान्ताभासे।ऽपेचितः॥ (१), तर्षि, श्रद्धैताकारे सुषुप्तिर्निदर्शनम्, पुरुषार्थ-खरूपत्वे च विषयानन्दो-निदर्शनीयः। "श्रानन्दे। बद्धोति यजानात्"—दिति \*\* "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म"—दत्यादि श्रुतेः। श्रश्येष-श्रद्धा निय्त्यपेचा चेत्, ब्रह्म-मीमांशां पठ,—दत्यासमितिक्तरेण।

<sup>\*</sup> सज्जायेत, -- इति स॰ पुक्तने पाठः।

<sup>†</sup> नन्,-इति मु॰ पुक्तको नास्ति।

<sup>‡</sup> बुद्धादावारीपयितत्यम् ,— इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🐧</sup> तादश्रशब्दं—इति सु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>॥</sup> द्वान्ताभ्यासाऽपेच्चितः, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

ग 'च' ─ इति सु॰ पुस्तके नास्ति।

<sup>\*\* &#</sup>x27;इति' शब्दः स॰ सा॰ पुत्तकयार्नात्ति ।

<sup>(</sup>१) तथा च जगदाकाररहितं श्रून्यादिप विषद्यां ब्रह्म, — इयेव वृद्धा-वारीपियतयमित्यर्थः।

<sup>(</sup>२) द्रष्टान्तवदाभासते,—इति दृष्टान्ताभासः, न तु परमार्थदृष्टान्त इत्यर्थः।

यावनां कालमभियक-जगदाकारोपेतं ब्रह्म पूर्वमाधीत्, तावन्त मेव कालमनभियकदशायामवस्याय<sup>(१)</sup> पश्चादभियकौ प्रयतते। ननु, महाप्रलये, कालोवा तदियत्ता वा कयं घटते? <sup>(१)</sup>। उच्चते। कं प्रत्येतचे। द्यम्?<sup>(१)</sup> न तावत् ब्रह्म-वादिनं प्रति, 'तन्मते वियदाद्यनन्त-भेद-जगत्-प्रतीतिं \* कल्पयन्यामायायाः कश्चिन्महाप्रलयः एतावत्-काल-परिमितश्चाधीत्,—इत्येवं विध-प्रतीति-माच-कल्पने को-भारः?<sup>(४)</sup>। <sup>(५)</sup>परमाणु-त्रादेऽप्यस्त्वेव नित्यः कालः। <sup>(६)</sup>प्रधान-वादे

<sup>\*</sup> भेदभिन्नं जगत् प्रतीतं—इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) खनभियत्तदशा महाप्रजवः।

<sup>(</sup>२) कालस्य कियारूपत्वात् मञ्चाप्रलये च कियाया च्यसम्भवादिति भावः। तदियत्तापि च्यादिलच्या कियासाध्येव। प्रश्लोयं 'कियेव कालः'— इति मतानुसारेग्रोति वेध्यम्।

<sup>(</sup>३) त्रियातिरिक्तः पदार्थान्तरं कालः, — इति मतमाश्रित्व प्रथमं तावत् वेदान्तमते परिचारमाच्च न तावदिति।

<sup>(8)</sup> तथा च रतन्मते व्हिप्पलयौ दावेव माया-कल्पिताविति भावः।

<sup>(</sup>प्) न्याय-वैशेषिकमते परिचारमाच परमागुवादे इति। स्तन्मते प्रतय-कालस्येयत्ताव्यवचारीध्वंसेने।पपादनीयः,—इत्याक्तरे व्यक्तम्।

<sup>(</sup>६) सांख्यमते परिचारमाच प्रधानवादे इति। प्रधानं प्रकृतिः। पश्चविंग्रति तत्त्वानि तु प्रकृतिमच्दचङ्कारपञ्चतन्माच एकादग्रेन्निय-पञ्च
मचाभूत-पृश्वक्षणाणि सांख्ये प्रसिद्धानि। एतन्मते, प्रनयेऽपि प्रधानस्य सदग्रपरिणामप्रवाचसत्त्वात् नानुपपत्तिक्तदियत्ताया इति ध्येयम्।
इदमचावधेयम्। सांख्यीये सिद्धान्ते न कान्नीनाम पदार्थोऽस्ति,
किन्तु यश्यपाधिभिरेकस्य कानस्य भूतभविष्यदादिखवचारभेदं वैग्रीवि
कादयामन्यन्ते, तर्पवापाधयाभूतादिखवचारं प्रयाजयन्तीति क्रतमच कान्नेन, इति सांख्यतत्त्वकौमुद्यामभिद्धितम्। एतच कान्तमाधवीयग्रस्य ग्रस्थकताप्युरीक्षत्त्व्।

पञ्च-विंगति-तन्नेभ्याविह्मूतस्य कालतत्त्रस्थाभावात् प्रधानमेव काल-प्रब्देन व्यवद्रियताम्। त्रतः प्रलय-कालावसाने परमेश्वरः सृष्टिं कामयते । तथाच, श्रुतयः,—"कामस्तद्ग्रे समवर्त्तताधि" "साऽकामयत बड खां प्रजायेय"—इति, "तदैचत बड खां प्रजा-येय इति" "स ईचां चक्रे"-इत्यादि। ननु, कासानाम मना-वृत्ति-विभ्रेषः, "कामः मङ्गल्पोविचिकित्मा-श्रद्धा-ऽश्रद्धा-धृतिरधृतिः श्रीधीभीरित्येतत् सब्बं मनएव,'-दति श्रुते:। मनस भौतिकम्, "श्रव्मयं हि से। य! मनः"—इति श्रुतेः । तथा सति, भ्रते।त्यत्तेः पूर्वमविद्यमाने मनिष कुतः कामः? । उच्यते । न तावत् सर्ग-समये चेाद्यमिदसुदेति, तनानसाभौतिकलाभावात्, नित्यायाः देश-रेक्शयाः मने। अनेपन्तवाच । मिस्नावन्तु सर्गापहितवाकारेण नित्येच्हायामणुपपद्यते । श्रीपनिषदे मते तु जीवेच्हायाः भौतिक-मन:-कार्यालेऽपि, देश्वरेच्छाया: माया-परिणाम-रूपलात् न मने।ऽपेचाऽस्ति। श्रन्तरेणापि देहेन्द्रियाख्योष-व्यवहार-श्रतिर-चिन्या परमेश्वरस्य श्रुतिव्यगम्यते,-

> "न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते न तत्-समञ्चाभ्यधिकञ्च दृग्यते । पराऽस्य प्रक्रिर्विधिव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च" ॥ इति ।

<sup>\* &</sup>quot;तथा च" — इत्यारभ्य, "ननु" — इत्यन्तः पाठः स॰ से। पुस्तकया नीक्ति।

''त्रपाणि-पादोजनने।यहीता पथ्यत्यचतुः स इट्णोत्यकर्णः"।

द्दित च। एवझ सित, 'श्रम् इस्य कथसुत्पादकलम्, उत्पत्समानानि वा वियदादीनि योग्य-मामग्रीमन्तरेण कथसुत्पयोरन्"—
दत्यादीनि चेाद्यान्यनवकाश्चानि । श्रनन्त-श्रत्येव श्रश्येष-चेाद्यानां दत्तोत्तरत्वात् । तस्मात्, यथाश्रुति निःश्रद्धः सृष्टिरभ्युपेतव्या ।
श्रुतिश्चैवभादः,—"तस्माद्दाएतस्मादात्मनः श्राकाशः सम्भूतः, श्राकाश्राद्यायुः, वायोरिशः, श्रग्नेरापः, श्रद्धः पृथिवी, पृथिव्यामोषधयः,
श्रीषिभियोऽत्रम्, श्रन्नात् पृक्षः"—दिति। तन, पृक्ष-श्रन्देन श्रिरःपाष्णादि-युकोदेहोऽभिधीयते । स च देहे।श्रद्धादिः स्नम्बान्तोबद्धप्रकारः । तन, ब्रह्मदस्य निरित्रश्य-पृष्य-पृष्य-पृष्य-प्रक-रूपत्वात् दतरसकल-देद-कारणलेनादित्यम् । तथाच श्रुति-स्रती,8—

"हिरष्ट-गर्भः समवर्त्तताग्रे श्वतस्य जातः पतिरेकत्रासीत्" । इति श्रुतिः । "त्रह्मा देवानां प्रथमः संबक्षतः । विश्वस्य कर्त्ता शुवनस्य गोप्ता" ।

इति च।

"स वै प्ररीरी प्रथमः स वै पुरुष च्यते। श्रादि-कर्त्ता स स्रतानां ब्रह्माऽये समवर्त्तत"।

<sup>#</sup>मृतिः, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।
† मृतिः, — इति सु॰ पुक्तको नास्ति।

इति स्वितः। एतेन, विष्णु-महेश्वर देह्योर्ष्यादिलं श्वास्थातम्। एकेनैव चेतनेन गुण-चय-व्यवस्थाय देह-चयस्य स्वीक्षतलात्। तथा च,
मौजेय-प्राखायां श्रूयते। "तस्य प्रोक्ताश्रय्यास्तनवे श्रद्धाः हद्दोविष्णुरिति श्रूयह्म योवे खलु वावाऽस्य राजसे । प्रेशे प्रमी म योऽयं ब्रह्मा,
यथाह्य खलु वावाऽस्य तामसे । प्रेशे म योऽयं हद्दः, यथाह खलु
वावाऽस्य सालिको । प्रेशे स योऽयं विष्णुः, स वाएष एक लिधा
स्वतः"—दित। तथी त्तर-तापनीये, मायां प्रकृत्य श्रूयते। "सेषा
चित्रा सहुद्धा वक्षं कुरा स्वयं गुण-भिन्नां कुरेष्विप गुणिभन्ना सर्वत्र
ब्रह्म-विष्णु-भित्र-रूपिणी चैतन्य-दीप्ता, तस्मादात्मनएव चैविध्यं
सर्वत्र"—दित। स्कन्द-पुराणेऽपि,—

"एकएव श्विवः माचात् सृष्टि-स्थित्यन्त-सिद्भये । ब्रह्म-विष्णु-श्विवाख्याभिः कलनाभिर्व्विजृक्षते" । इति । तदेवं ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः तस्मिन् ॥ महाकल्यावसाने चीयन्ते, पुन्मस्तत्-कल्यादावृत्यद्यन्ते,—इति सिद्धम् ।

श्रवरार्थस्तु, चय-महिता जत्यन्तिः चयोत्यन्तिः \*\* तर्यार स्विता अवन्ति,—दति । एवं तत्त्रद्वान्तर-कस्यानामवसाने प्रारक्षे च

<sup>\*</sup> विषा महेश्वरयारपादिमत्त्वम् , - इति सु॰ पुन्तके पाउः।

<sup>†</sup> ब्रह्मा विष्णूरुद इति, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> अथयोच्च = इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>∮</sup> खथाइ, – इति स॰ सेा॰ पुस्तकयोः पाउः।

<sup>॥</sup> खस्मिन्, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>¶</sup> स्तत्र महाकल्पादादित्यादि स॰ पुस्तके माउः।

<sup>\*\*</sup> चयात्पत्तिः—इति सु॰ पुक्तके नास्ति।

श्रुत्यादीनां निर्णेतारः चयोत्पित्तभ्यासुपलच्यन्ते। तत्र, श्रुति-निर्णेन्तारः, —वेद-विभाग-कारी व्यासः, तदेद-ग्राखा-सस्प्रदाय-प्रवर्त्तकाः कठ-कौथुमाद्यः, कल्प-स्व-काराः वाधायनाश्रुलायनापसम्बाद्यः, मीमांसा सूत्र-कृताजैमिन्याद्यश्च । स्तृति-निर्णेतारामन्वाद्यः प्रसि-द्धाः । तत्र, पैठीनिषः,—

"तेषां मन्विङ्गरे। व्यास-गीतमा युग्नने। यसाः । विष्ण्वापस्तम्न-हारीताः ग्रंखः कात्यायने। स्यान्तान्। प्रचेतानारदे। योगि (१) वे। धायन-पितामहाः । समन्तः कम्यपे। वस्तुः पैटीने। व्याप्तप्तव । सत्य-व्रताभरदाजागार्गः कार्ष्णाजिनिस्त्याः । जावास्तिजेमदिश्य स्रोकात्ति व्रह्म-सम्भवः । इति धर्म-प्रणेतारः षट्विष्णदृषयस्त्रयाः ।

ननु, किमियं परिसंख्या ? (१) । मैवम् । तथा सति, वत्य-मरीचि-

<sup>\*</sup> वसिष्ठ,-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> व्यासरव च,-इति स॰ से।॰ पुस्तनयाः पाठः।

कार्काजिनस्तथा,- इति मु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>§</sup> लागाच्चि,-इति स॰ बा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) योगी याच्चवल्काः। अयञ्च, क्वचित् योगीश्वरः—इति, क्वचित् याच्च-बल्काः—इति, क्वचिच्च योगियाच्चवल्काः,—इति च निर्दिश्चते। याच्च-बल्क्यीयात् धर्माशास्त्रात् एथक् योगियाच्चवल्कीयं धर्माशास्त्रमणः स्माभिरूपलब्धम्।

<sup>(</sup>२) परिसंख्या परितः संख्यानम्। एतावन्तरव धर्म्मप्रसेतारानलन्धे इत्यर्था किमेघा गराना इति प्रश्नार्थः। तथा चेत्तम्। ''अन्यार्थश्रूय-

देवंल-पारस्कर-पुंबस्य पुंबर-क्रत् च्या हुन-प्रह्म-प्रह्म-लिखित हागले-याचेयादीनां धर्म-प्रास्त-प्रणेढलं न स्थात्। त्रात्र मेधिके पर्व्वण्यपि तत्त्त सुनि-प्रोक्त-धर्मा नुक्रमणात् धर्मा प्रास्त-क्रनी रेशमयन्ते (१)। 'श्रुता से मानवाधर्माः'—दत्युपक्रम्य एवं पद्यते,—

> "श्रीमा-महेश्वराश्चेव निन्द-धर्माश्च पावनाः। ब्रह्मणा कथिताश्चेव कौमाराश्च श्रुतामया। धूम्रायन-कृताधर्माः काला विश्वानराश्रिप। भागवायाज्ञवल्काश्च मार्कण्डेयाश्च कौश्विकाः। भरदाज-कृताये च टहस्पति-कृताश्च ये। कुणेश्च कुणि-वाहोश्च विश्वामित्र-कृताश्च ये। सुमन्तु-जैमिनि-कृताः शाकुनेयास्त्रश्चेव च। पुलस्य-पुलहोद्गीताः पावकीया \*\* स्त्रश्चेव च। श्रुमस्य-गीतामाद्गल्याः शाण्डिल्याः केलिभायनाः ।

<sup>\*</sup> पुलस्य-इति मु॰ पुलाको नाल्ति।

<sup>†</sup> ऋतु, -इति मु॰ पृक्तके नास्ति।

<sup>‡</sup> विलिखित,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> उमामहेश्वरास्वेव,-इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>॥</sup> काव्या, -इति स॰ से। ॰ पुन्तकयोः पाठः।

<sup>¶</sup> कुश्चिता हेस्ब, -इति स॰ सेा॰ पु स्तक्येाः पाठः।

<sup>\*</sup> भावणीया, -इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>††</sup> चगस्यगीताः सेाधन्याः गाणिङ्ख्याः ग्रीलभाञ्जनाः, —इति स॰ सेा॰ पुस्तकयोः पाठः ।

मागा च यान्यार्थेप्रतिविधिका। प्रिसंख्या तु सा च्रेया यथा प्रोच्चित-भोजनम्"—इति।

<sup>(</sup>१) वत्सादय इति भ्रेषः।

वालखिन्य-कताये च ये च मप्तर्षिभः कताः । वैयाघात्रास-गीनास्य विभण्डक कतास्य ये । तथा विदुर-वाक्यानि सगोरङ्गिरसस्तथा । वैश्रमायन-गीतास्य ये चान्ये एवमादयः"।

दित । 'सदाचारः', — हे। लाके दि हवभ - यज्ञा क्री नै वुका दिः । तस्य निर्णितारस्त त्त् त्लुल - दृद्धाः । 'च'कारः जकानुक - ससुवयार्थः । जकाः, — मन्द्रयोत्रद्धादयञ्च स्ति - प्रास्त्रक त्तारः । प्रनुक स्तु, — धर्मः । तस्यापि, पूर्व - कन्यान्ते चीणस्योत्तर - कन्यादौ स्विष्टभंति । तथा च, वाजसनेय - ब्राह्मणे स्विष्ट - प्रकर्रणे, में प्रजापित मनुष्यादि - पिपीलिकान्त - प्राणिनां चतुर्व्वर्णाभिमानि - देवतानाञ्च स्विमान्ताय, प्रत्युगमपि चित्रयादिकं नियन्तुं समर्थस्य धर्मास्य स्विमान्तायते । 'स नैव स्थाव तत्त्र प्रयोद्धपमत्यस्य तत्त्र च वस्य च व यद्धाः तस्यात् परं नास्ति" दित । श्रस्थायमर्थः ; — स प्रजापित - मन्वादि - रूप - धारी जगत् - ख्रष्टा परमेश्वरः प्रजाः स्वष्ट्वाऽपि तित्रयामकाभावात् स्वतः क्रायाः रूपं विभवं नैव प्राप्तवान, तत्ते विचायं नियामकत्वेन श्रेष्टं धर्मम् त्यवेनास्य जन्, — दित । श्रहा ! महिददं धर्मस्य सामर्थः ; यत् चित्रयादिक्योमार्णे समर्थे।ऽपि धर्माद्भीतः १ कर - प्रदानाद्यनुप -

<sup>\*</sup> वितरहक,-इति स॰ सा॰ प्रक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> समाचारा लाके रुषभयज्ञादि नैर्ऋतादि, - इति सु॰ पुत्तके पाठः।

इ अत्र, प्रजापति-मनुष्यादि,--इति पाठा भवितुं युक्तः।

<sup>🖇</sup> धर्माधीनः - इति स॰ सेा॰ युक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) हालाका वसन्तात्सवविशेषः प्राचैः क्रियते, उद्दूषभयज्ञः उदीचैः, बाक्रीनेवुकादयादाचिगावैः। स्पष्टिमदं मीमांसा-प्रथम-हतीयाद्य-माधिकरमे भाष्यादी।

योगिनं याचकं विपादिकं न मारयित\*। प्रत्युत, तसी धनं ददाति, भटायातिग्रूराः धनुः-खडगादि-धारिणोलन-मखाकाः एकेनं निरा-युधेन रग्नेनं खामिना अधिनिष्यमाणां स्लाद्यमानाः मन्तोऽपि खामि-द्रोहादिभ्यति। तते।धर्माद्युक्षष्टं न किञ्चित्रयामकम-खीति। 'प्रलय-काले धर्मखापि मंहारे भाविस्पृष्टेधंमाधर्म-कार्याया अमस्थवः', (१) दित चेत्, न, पूर्व-कल्पानुष्टान-मञ्चितस्य फल-वीजस्था-पूर्वस्य मंहारानङ्गीकारात्(१)। द्रव्य-गुण-किया-रूपएव हि धर्मः मंह्रियते पुनरत्पद्यते च मर्वदा(१) दिति। अनेन, सृष्टि-मंहार-प्रवा-हस्थानादितामनन्तताञ्च दर्शयित(४)॥

<sup>\*</sup> ताड्यति, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> खकीयनेकेन, - इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> रुमेन, -इति मु॰ पुक्तने नाक्ति।

<sup>∮</sup> विन्तिप्यमाया,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) धर्माधर्मी विना जगदैचित्रासम्भवात् स्ट्रेः धर्माधर्मकार्थलमिति वेध्यम्।

<sup>(</sup>२) तथाचापूर्वरूपे धर्माधर्मी प्रवयेषि तिस्तः,—इति न विचित्र-रूष्ट्यनुपपत्तिरिति भावः। तदानीं धर्माधरमयोः सत्त्वश्च कार्य्यदर्शना-दनुमातव्यम्।

<sup>(</sup>३) द्रश्यं से।मादि, गुणः ''अरुणया पिद्गाच्या गवैत्रहायन्या से।मं र्जाणा-ति''—इत्याद्युत्तः चारुण्यादिलच्चणः, जिया च्यमिहीचादिका। धर्म-त्वद्यामीयां न खरूपतः किन्तु श्रेयःसाधनतारूपेणेति मीमांसास्रोक वार्त्तिकादौ यत्तम्।

<sup>(</sup>४) यद्यपि प्रवाहस्यावस्त्रत्वात् प्रवाहियक्तीनाञ्च सादित्वात् प्रवाहस्या-नादित्वासम्भवः, तथापि, प्रवाहियक्तीनां मध्ये अन्यतमया यक्त्या विना अनादिकालस्यानवस्थानमेव कार्यानादित्वमिति सिद्धान्तः। स्तच

यदर्थं सृष्टि-मंहारौ मंचियोकी, तत् प्रवाह-नित्यलमिदानी-माह,—

न कश्चिद्देर-कर्ता च वेदं स्मृत्वा\* चतुर्मुखः। तथैव धर्मान् † स्मर्ति मनुः कल्पान्तरेऽन्तरे । २१॥

इति । स्वित-निर्णेहणां मन्वादीनां स्वित-कर्त्तृत-दर्भनात् तथैव श्रुति-निर्णेहणामपि वेद-कर्त्तृतमाश्रङ्घा निराचष्टे 'न कश्चित्'-इति । न तावत् व्याधावेद-कर्त्ता, तस्व विभाग-माच-कारित्वात् । नापि चतुर्भुखः, ईश्वरेण चतुर्भुखाय वेद-प्रदानात्। नापि जगदीश्वरः, तस्य धिद्ध-वेदाभियञ्चकत्वात् । तदुक्तं मत्य-पुराणे,—

> "त्रस्य वेदस्य है सर्वज्ञः कल्पादी प्रसिश्वरः। यञ्जकः केवलं विप्राः! नैव कर्ता न संग्रयः। ब्रह्माणं सुनयः! पूर्वं स्ट्या तसी महेश्वरः। दत्तवानखिलान् वेदान् विप्राः! श्रात्मनि॥ संस्थितान्॥।

<sup>\*</sup> वेदं श्रुत्वा,—इति सु॰ पुक्तको, वेदं स्मर्त्ता, - इति सु॰ मू॰ पुक्तको, वेदकत्ता,—इति से।॰ मू॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> तदेव धर्मा, - इति से। मू॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> कल्पान्तरान्तरे, - इति मु॰ मृ॰, सेा॰ मू॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>ु</sup> धर्माख, — इति सु॰ पुक्त को पाँठः।

<sup>∥</sup> विप्रयात्मिन, – इति स॰ पुक्तके पाठः।

<sup>¶</sup> सुस्थितान्, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

शारीरकटीकायां रत्नप्रभायामन्यच च यहाम्। एषएव न्यायः प्रवा-इस्यानन्तत्विष योजनीयः।

ब्रह्मणा चोदिताविष्णुर्वास-रूपी दिजालमा: ! । हिताय मर्ज-स्तानां वेद-भेदान् कराति मः"।

दित । कठादीनानु कत्-कर्दलं दूरापास्तम् । उपपत्तयसु वैदापास्त्रयं । उपपत्तयसु वैदापास्त्रयं । उपपत्तयसु वैदापास्त्रयं । उपपत्तयसु वैदापास्त्रयं । उपपत्तयसु विदापास्त्रयं । विदापास्त्रयं । विदापास्त्रयं । विदापास्त्रयं विदापास्त्रयं । विदापास्त्रयं । विदापास्त्रयं प्रदर्शितम् । विदापास्त्रयं । विदापास्त्रयं प्रदर्शितम् । विदापास्त्रयं । विदापास्त्रयं प्रदर्शितम् । विदापास्त्रयं । विदापास्त्रयं । विदापास्त्रयं । विद्यापास्त्रयं विद्यापास्त्रयं विद्यापास्त्रयं विद्यापास्त्रयं विद्यापास्त्रयं विद्यापास्त्रयं विद्यापास्त्रयं । विद्यापास्त्रयं विद्यापास्त्रयं विद्यापास्त्रयं । विद्यापास्त्रयं । विद्यापास्त्रयं । विद्यापास्त्रयं विद्यापास्त्रयं । विद्यापास्त्ययं । विद्यापास्त्ययं । विद्यापास्त्ययं । विद्यापास्त्ययं । विद्यापास्त्ययं

<sup>\*</sup> इतरेघान्तु,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।
† दूरायेतम्,—इति स॰ से।॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) "वेदां चैंके सिक्क में पुरुषाखाः" (मी० १ ख० १पा० २७ सू०) इत्य-सिक्क धिकर से इत्यर्थः।

<sup>(</sup>२) शारीरक-प्रथम-प्रथम-द्वितीयाधिकरण-प्रथमवर्णके।

<sup>(</sup>३) सिद्धान्तयति निचिति ।

<sup>(</sup>१) प्रारीरक-प्रथम हतीयाद्यमाधिकर्यो ।

<sup>(</sup>५) पूर्व्वापरविरोधमुद्भावयति स्वन्तर्चीति।

<sup>(</sup>६) प्रव्यानित्यत्व वैग्रेषिक दितीयाध्याय दितीया क्रिके, न्याय-दितीयाध्याय-दितीयाक्रिके च वर्षितम्। प्रव्यानामनित्यत्वे च तत्सम्बन्धस्य
प्रव्यसमृहात्मक बाक्यस्य च सतरामनित्यत्वम्, तदिप व्यात्मतत्त्विवविके न्याय कुसमाञ्जलो च स्पष्टम्। पदार्थानां घटादीनामनित्यत्वच्च
बक्रच वर्षितम्। च्यच, विग्रिषिक कार्यादादयः,—इति पाठीलेखकप्रमादद्वात इति प्रतिभाति, क्रियादस्यैव विग्रेषिक दर्शनक त्त्रात्। किन्त

मीमांसकाः प्रथम-पादे<sup>(१)</sup> कालाकाशादीनामिव वर्णानां नित्यलं वर्णयामासुः, "व्यवहारे भट्टनयः", — इत्यम्युपगमं स्वचितं देवताधि-करणे तदे व व्यावहारिकं नित्यलं स्वचितम् <sup>(२)</sup>। त्रतः कालिदासादि-ग्रिक्षेवव<sup>(१)</sup> वेदेव्वर्थाववोध-पूर्व्विकायाः पदन्विशेषावापादापाभ्यां <sup>(४)</sup> प्रवत्तायाः वाक्य-रचनायाः त्रभावादपाक्षेयलं युक्तम्। ब्रह्म-विव-र्चलं वियदादेरिव वेदस्थापस्ति, - इति मला श्रास्त्र-योनिलाधिकरणे वेद-कर्दलं ब्रह्मणेदिश्वतम्। त्रत्रप्त भट्टपादाः सत्यपि पुरुष-संवन्धे स्थातन्त्रंयं निवारयामासुः, —

"यन्नतः प्रतिषेधा नः पुरुषाणां खतन्त्रता"। इति । तस्मात्, "खतन्त्रः कर्त्ता" (पा०९ श्र०४ पा०५४ स०) इत्यनेन खत्त्रणेन खत्तितः कर्त्तान कोऽपि वेदस्मास्ति ।

सर्वेत्र दर्शनात्तरीव रिक्ततः, — इति वेध्यम् । वेशेषिकोयः कागादः, — इति कथित्रत् सङ्गमियतयम् ।

(१) मीमांसा-प्रथमाध्याय-प्रथमपादे।

(२) व्यावचारिकं वेदान्तमते, भट्टमते तु पारमार्थिकमेवेतिमन्तव्यम्।

(३) कालिदासादिग्रश्चे यथा रुद्धिपूर्व्यिकापर्रात्म तथा बेदे, इति स्वतिरेको दछान्तः।

(8) आवापः पदान्तरानयनं उद्वापः पूर्व्वपदापनयः। पदपरिवृत्तिरिति पालितार्थः।

(4) तथाच निःश्वासवदनायासेन वेदाः ब्रह्मणः सम्भृताः, — इति ब्रह्मणाः वेदकर्त्तृत्वव्यवद्वारः खातन्त्राजदाणन्तु पारमाधिकं कर्तृत्वं नास्तीति सिद्धान्तार्थः।

<sup>\*</sup> इत्यभ्युपगतिं—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

'च'कारः तु-प्रब्दार्धे वर्त्तमानीवैसवस्त्रमाहः सन्ति हि वहवयतुर्मुख-मनु-प्रस्तवः स्वति-कर्त्तारः, वेद-कर्त्ता न के।ऽपीति वैस्तवस्वम् । 'वेदं स्वता रत्यच वाको प्रनुषङ्ग-न्यायेन दितीयार्ड्य-गतं
पदचयमन्वेतयम् । प्रनुषङ्ग-न्यायय,—(१)दितीयाध्यय-प्रथम-पाद
वर्षितः । तथाहि,—ज्योतिष्टोम-प्रक्रियायाम् उपमदासुपहोसेषु१
चयोमन्ताः श्रूयन्ते,—"यातेऽग्रेऽयाप्रया रजाप्रया हराग्रया तनु र्विषष्ठा
गइरेष्ठा, खग्रं वचे प्रपावधीत् ॥ त्वेषं वचे त्रपावधीत् खाहा" दिति । तच, 'त्रयाप्रया' 'रजाप्रया' 'हराग्रया' –दित पद-भेदान्तन्त्रभेदः (१) । तच, प्रथम-मन्त्रस्य, तन्त्रित्यादि-वाक्य-ग्रेषापेचाऽस्ति,
चरम-मन्त्रः, 'यातेऽग्रे'—दत्यमुंवाक्यादिमपे वते, मध्य-मन्त्रस्वाद्यन्तावपेचते । तचैवं संग्रयः,—किमपेचितार्थ-परिपूरणाय स्वीकिकः
कियानपि पद-सन्दर्भाऽध्याहरणीयः, किं वा श्रूयमाणं पदजातम-

<sup>\*</sup> वेदं श्रत्वा, - इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> अत्र 'पुराणानाम्'—इत्यधिकः पाठः मु॰ पुक्तके।

<sup>‡</sup> ज्योतिस्टोमिकयायाम्,-इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>§</sup> उपसद्हीमेषु,-इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>॥</sup> इत्यमेव विसन्धिः पाठः सर्वेत । एवं परत्र ।

ग मीमांसाभाष्ये तु 'यातेऽयेऽयाश्या तनुर्व्वर्षिष्ठा'—इत्यादि खाचान्तं मन्त्रं विखित्वा, पञ्चात्, 'रजाश्रया' 'इराश्रया'—इति प्रतीनद्वयं विखितम्।

<sup>(</sup>१) मीमांसायाः,-इत्यादि।

<sup>(</sup>र) धातेऽघोऽयाग्रया तनुर्व्धिष्ठा,—इत्यादिरेक्तामन्त्रः, यातेऽघे रजाग्रया तनुर्व्धिष्ठा,—इत्यादिर्द्धितीयः, यातेऽघे रजाग्रया तनुर्व्विष्ठा,— इत्यादिस्तृतीयः, इति विवेतः।

नुषश्चनीयम्? इति । वाकादेः (१) प्रथम-मन्त्रेणैव संबन्धात् वाका-ग्रेषस्य चरम-मन्त्रेणैव संबन्धात् लौकिकाध्याद्यारः,—इति पूर्वः पत्तः । वैदिकाकाञ्चायाः सित सम्भवे वैदिक-ग्रन्देरेव पूरणीयलात् श्रन्थ-मन्त्र-संबन्धानामपि पदानां बुद्धिस्थलेनाध्याद्यार्थेभ्यः पदेभ्यः प्रत्या-सन्नलाच, श्रनुषङ्गएव कर्त्त्रयोनाध्याद्यारः,—इति सिद्धान्तः । एवञ्च स्रति, प्रक्षतेऽपि 'कल्पान्तरे धर्मान् स्पर्रति'—इति पदच्यं पूर्व्यार्द्धे-ऽनुषञ्चनीयम् । (१) चतुर्मुखस्त्रसिंस्सिन् मद्दाकत्ये परमेश्वरेण दन्तं वेदं स्थला, तच विप्रकीर्णान् वर्णाश्रम-धर्मान् सङ्गलय स्यति-ग्रस्थ-क्रपेण उपनिवधाति। तथा च, पितामद्य-वचनानि तच तच निवन्धन-कारैकदान्त्रियन्ते। चतुर्मुखस्य स्यति-ग्रास्त्र-कर्द्रलं मन्नाऽप्रकृतमः,—

"ददं शास्त्रनु क्रलाऽसी मासेव खयमादितः।

विधिवद्यादयामास मरीचादीन हं सुनीन्"।

दित । यथा चतुर्भुखः, तथैव च खायभुवामनुः तिसन् तिसन्नवा-न्तर-कल्पे वेदोक्तधर्मान् यथ्वाति । मनु-यहणेन, श्रवि-याञ्चवल्क्य-विष्ण्वादयः उपलब्धन्ते । तदेवं प्रतिमहाकल्पं येन येन चतुर्मुखेन, प्रत्यवान्तर-कल्पञ्च तैस्तिमंन्वादिभिः स्ति-प्रण्यनात्, धर्मादेः प्रवाह-नित्यलं सिद्धम् । एतदेवाभिप्रत्याश्वमेधिके पर्वणि प्रचते,—

> "युगेब्बावर्त्तमानेषु धर्मोऽप्यावर्त्तते पुनः । धर्मोब्बावर्त्तमानेषु लोकोऽप्यावर्त्तते पुनः" ।

<sup>\*</sup> अच 'तेन तेन', - इति पाठीभवितुं युक्तः ।

<sup>(</sup>१) वाकास्य य चादिभागस्तस्येवर्धः।

<sup>(</sup>श) रतत् पदचयस्य पूर्वार्डे चन्षद्रे छते सति, या वाक्यार्थः सम्पद्यते, तमाइ चतुर्मुख इत्यादिना।

इति। युग-भेदेन धर्म-वैसत्ताख्यमभ्युपेता, 'धर्मान्'—इति वज्ज-वचन-निर्देशः॥

तदेव वैलच्छां प्रतिजानीते,—

## श्रन्थे कत-युगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे युगे । श्रन्थे कलि-युगे चृणां युग-रूपानुसारतः ॥ २२॥

दति। श्रव, श्रव्य-प्रब्दोन धर्मस्य खरूपान्यत्माचष्टे, किन्तु प्रका-रान्यत्मम्। श्रव्यथा, धर्म-प्रमाणं चोदनानामपि युग-भेदेन भेदा-पन्नेः (१) । न हि, दयं चोदना इति अधितव्या, दयन्तु चेतायाम्,— दत्यादि व्यवस्थापकं किञ्चिद्श्वि। प्रकारान्यते त्वश्चि दृष्टान्तः। एक-स्थापि चिन्ते सायं-प्रातः-काल-भेदेन श्रमुष्टान-प्रकार-भेद-श्रवणात्। "च्यतं ता सत्येन परिषिञ्चामि"—दित सायं परिषि-ञ्चति, सत्यं त्वर्नेन परिषिञ्चामीति प्रातः"—दित । ननु, तचार्थ-वादेन मन्तः प्रकार-भेदेन उपपादितः है; "श्रिध्यां च्यतम्, श्रसावा-

<sup>\*</sup> परे, हित सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः। ऽवरे, हित से। मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> धर्मप्रधान, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> रक्साचिहामस्य, इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> मन्त्रप्रकारभेद उपपादितः—इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) धन्मप्रमाण,—इति हेतुगर्भविश्रेषणम् । चादनागम्यार्थस्थैवधन्मत्वात् धन्मस्य खरूपताऽन्यत्वे चादनाभेदस्यार्थसिद्धत्वादितिभावः ।

दित्यः सत्यम्, श्रमिनेव तदादित्येन सायं परिविञ्चति, श्रमिनादित्यं प्रातः सह"—दित । एवन्तर्हि, श्रनापि, 'युग-रूपानुसारतः' – दत्य-नेन प्रकारभेदः उपपद्यते । युगानां खरूपमनुष्टात्य-पुरुष-प्रकि-तार-तम्योपेतम्, तदनुसारेणानुष्टान-वैषम्यं सम्भवति । ''यथा प्रकुयात्, तथा कुर्यात्''—दित नित्य-कर्मसु निर्णीतलात् । तथाहि, षष्टा-ध्याये त्वतीय-पादे विचारितम् । ''यावज्जीवमिम्नहोनं जुद्धयात्''— दिति श्रूयते । तन्न, संभयः; किं सर्वाङ्गोपमंहारेणाधिकारः, उत, यदा यावन्ति प्रकोत्युपमंहन्तुं, तदा तावद्भिरङ्गेरुपेतं प्रधानं कुर्वन्न-धिक्रयने ? दित । सर्वाङ्गोपेतस्य प्रधानस्य फल-साधनलात् श्रङ्ग-वैकत्यो फलानुद्यात् सर्वापमंहारः,—दित पूर्वः पन्नः । (१)श्रम् हि जीवनमिम्नहोत्रस्येव निमिन्तत्या श्रूयते, नलङ्गानाम्, सित च निमिन्ते नैमिन्तिकमवस्थाति, श्रन्यथा निमिन्त्वासक्थाता, तते। अभवाङ्ग-परित्यागेन प्रधानं कर्त्त्वम्, तावतेव प्रास्त-वभात् फल-सिद्धः,—दित । वै।धायनश्र स्वरति,—

"यथाकथित्रित्यानि श्रत्यवस्थाऽनुरूपतः । येन नेनापि कार्याणि, नैव नित्यानि ले।पयेत् । इति । पुरुष-श्रिति-तारतम्य-क्रतमनुष्ठान-वैषस्थमिति विवत्तया 'नृणाम'—इत्युक्तम् ॥

<sup>\*</sup> बाधायनख,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> शकावन्त्वनुरूपतः, — इति स॰ से। ॰ पुक्तकयोः पाठः । शकावस्तृनि-रूपितः, — इति तु तत्त्वकारधृतः ।

<sup>(</sup>१) सिद्धान्तमाइ अत्र होति।

त्रय, प्रतिज्ञातं वैलवणं षद्भिः स्रोकैर्पन्यस्यति । तत्र, चतुर्षु युगेषु प्राधान्येनानुष्ठातुं सुकरान् परम-पुरुषार्थ-हेतून् धर्मान् विभजते,—

तपः परं क्रत-युगे चेतायां ज्ञानमुच्चते\*। द्वापरे यज्ञमेवाहुः † दानमेव‡ कलौ युगे ॥ २३॥

इति । 'तपः' क्रच्क्-चान्द्रायणादि-रूपेण त्रमन-वर्जनम् । "तपा-नानमनात् परम्"—इति श्रुतेः । यद्यपि, दानस्यापि तपस्त्वं श्रूयते ;— "एतत् खलु वाव तपदत्याद्यः यः स्वं ददाति"—इति, तथापि, नाच तदिवचितम्, दानस्य पृथगुक्तलात् । ननु, व्यासेन त्रोऽन्यथा सार्थते,—

"तपः खधर्म-वर्त्तालं ग्रीचं सङ्गर-वर्ज्ञनम्"। इति। नायं दोषः। कच्छादेरपि ख-धर्म-विशेषलात्। "तप सन्ताप"—इत्यसाद्धातो हत्पन्नख तपः शब्दख देश-श्रोषणे वित्तर्भुखा। श्रतएव, खान्देऽभिहितम्,—

> "वेदोक्तेन प्रकारेण तथा चान्द्रायणादिभिः। श्ररीर-श्रोषणं यत्, तत् तपदत्युच्यते वुधैः"।

<sup>\*</sup> ज्ञानमुत्तमम्, - इति सेा॰ मू॰ पृक्तके पाठः।

<sup>†</sup> यज्ञमित्याज्ञः,—इति सु॰ पुक्तको, यज्ञमित्यूचः,—इति सु॰ मू॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> दानमेकम्—इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

इति । यनु तत्रैवाक्तम्,—

"काऽमी मानः, कथं, केन मंग्रारं प्रतिपन्नवान्। दत्यालाचनमर्थज्ञास्तपः ग्रंमिल पण्डिताः"।

दित । से। ज्यएव तप:-श्रन्दः, "तप श्रालाचने"—दत्यसाद्धाता-स्वद्रत्यच्तेः । तत् \* तपे। ऽत्र ज्ञान-श्रन्थेन संग्रहीतम् । 'पर' श्रन्दः प्राधान्येनानुष्ठेयतामाद । तर्दि, चेतादिषु तपे। नाद्रियेत, क्रते च ज्ञान-यज्ञ-दानानि नाद्रियेरन्,—दित चेत्, न, दतर-व्यावित्त-रूपा-याः परिसंख्यायाः श्रचाविवित्तत्वात् । न खलु, ददानीं कश्चिदनु-ष्ठान-विधिः वक्तुमुपक्राच्तः, येन विधि-विश्रेषः श्रद्ध्योतं । भविष्यति तु "षद्-कर्माभिरतः"—दत्यादिना तदुपक्रमः । युग-सामर्थं केवल-मच निरूषते । यथा, 'वसन्ते पृष्य-प्राचुर्थं ग्रीश्रे सन्ताप-वाञ्च्यम्' —दत्यादि चतु-सामर्थम्, तथा क्रतादि-सामर्थेन तपश्चादि-प्राचुर्थं विवित्तितम् । श्रतएव, 'युगे युगे तु सामर्थम्'—दित वच्चिति । सामर्थ-ज्ञान-प्रयोजनेच्चाभिधास्यते,—

'तेषां निन्दा न कर्त्तव्या युग-रूपाहि ते दिजाः'।

<sup>\*</sup> तच .- इति मु॰ प्रत्वे पाठः।

<sup>(</sup>१) विधितस्याभावे तिहिशेषरूपायाः परिसंख्यायाः कुतः शङ्किति भावः ।
तथाहि, — अज्ञात-ज्ञापनं, प्रवत्यङ्ग-प्रमिति-जनकं, खिभधा-नामकपदार्थान्तर-बाधकपद-घितं वा वाक्यं विधिः। स च चिविधः
विधिनियमपरिसंख्याभेदात्। यचेदमुक्तम्। "विधिरत्यन्तमपाप्ती
नियमः पाच्चिके सित । तच चान्यच च प्राप्ती परिसंख्येति गीयते"
— इति ।

दति । एतत्मामर्थं \* वहत्पतिरिप दर्भयित,—

"तपे।धर्मः कत-युगे ज्ञानं चेता-युगे स्पृतम् ।

दापरे चाध्वरः प्रोक्तसिखे(१) दानं दया दमः"।

इति॥

धर्मान् विभज्य तद्दत् प्रमाणानि विभज्यंते ।—

कते तु मानवाधर्मास्त्रेतायां गौतमाः स्मृताः। दापरे शङ्ख-लिखिताः कलौ पाराश्रराः स्मृताः ॥ २४॥

इति । <sup>(२)</sup>मानवादि-ग्रन्थोत -धर्माणां प्रचुर-प्रवत्था ग्रन्थ-प्रामाण्-प्राचुर्थमर्थ-सिद्धम् ॥

धर्मावदधर्मास्यापि वनुमिष्ठलात् (२) श्रधर्म-प्रापकं स्थान-विशेषं हेयतया विभज्यते,—

त्यजेहेशं कत-युगे चेतायां ग्राममुत्मृजेत्। दापरे कुलमेकन्तु कर्त्तारन्तु॥ कलौ युगे॥ २५॥

<sup>\*</sup> रतत् सामर्थं, इति स॰ सा॰ पुक्तकयानीक्ति।

<sup>†</sup> विभजते, -इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> मानवाधमाः, — इत्येकवचनान्तपाठः मु॰ पृक्तके एवं परत्र।

<sup>पाराग्ररस्रितः, —इति से।० मू० पुक्तके पाठः।</sup> 

<sup>॥</sup> कत्तारम्, इति सु॰ मू॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) तियाः कितः।

<sup>(</sup>२) नन क्रते तु मानवाधर्मा इत्यादिना मानवादिधर्माणां क्रतादिषु प्राचुर्यमुक्तं तत्कथमयं प्रमाणविभागः इत्याप्रद्धाच्च मानवादीति।

<sup>(</sup>३) धर्म्मायथा उपादेयतया वन्तिम्छः, तथा अधर्म्भाऽपि हैयतयेति भावः।

दित । पिततः प्राधान्येन यसिन्—एकेन राज्ञा परिपाख्यमाने गाम-समूहात्मनि देशे निवसेत्, सदंशः सर्व्वीऽपि कते सामर्थात् । त्रध-स्नीपादकः । एवं ग्रामे योज्यम् । कुल-त्यागोनाम, पिततस्य कुले विवाह-भोजनाद्यप्रवन्तेः । कर्व-त्यागः सम्भाषणादि-वर्ज्ञनम् ॥ त्याज्य-देशवत् निमित्तान्यपि त्याज्यानि विभजते,—

क्तते सम्भाषणादेव चेतायां स्पर्शनेन च । दापरे त्वन्नमादाय कली पतित कर्मणा ॥ २६ ॥

इति । इतादिष्विव कलौ पितत-सम्भाषणादिना न खयं पतित, किन् वधादिना कर्मणा पितताभवति (१)॥

महापुरुष-तिरस्कारादौ तदीय-ग्राप-परिपात-हेतुं कालं वि-भजते,—

<sup>\*</sup> प्रतितः पुमान् यस्मिन् येन कोन राज्ञा परिपालिते, — इति भु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> क्रतसामर्थात्, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> सम्भाषणात् पापं, इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>े</sup> स्पर्शनात्तथा, - इति से । मू॰ पुस्तने पाठः । त्रेतायाञ्चेव दर्भनात्, - इति सु॰ मू॰ पुस्तने पाठः ।

<sup>॥</sup> द्वापरे त्वर्धमादाय,—इति तत्त्वकारधृतः पाठः।

<sup>(</sup>१) कर्त्तारन्तु कालौ युगे, — इत्यनेन कर्त्तृ संसर्भस्य निधिद्धत्वात तत्कर्त्ता कलाविष पापी भवति, न तु पतिताभवति। पतनन्तु खयं छतेन बधा दिकर्मायोवेति भावः।

कते तत्श्रिणिकः \* श्रापस्त्रेतायां दश्रिमिर्दिनैः । द्वापरे चैक-मासेन † कसौ संवत्सरेण तु ॥ २०॥ दित ॥

धर्माख तारतम्यापादकानि निमित्तानि विभजते,-

अभिगम्य कते दानं चेतास्वाह्रय दीयते। द्वापरे याचमानायः सेवया दीयते कली। ॥ २८॥

इति । यत्र प्रतिग्रहीता वर्त्तते, तत्र दाता खयं गला गुरुमिव तमभिगम्य<sup>(१)</sup> क्रते दानं करोति । चेतायां प्रतिग्रहीतारमाइय तसी दीयते । 'चेतास'—इति वज्ज-वचनं क्रत-दापरादिषु जातावेक-वचनमिति प्रदर्भनार्थम् <sup>(१)</sup> । दापरे खयमागत्य याचमानाय प्रति-ग्रहीचे दीयते । कली न याच्ञा-माचेण, किन्तु सेवया । व्हस्प-तिरिप श्रमुं विभागमाइ,—

<sup>\*</sup> तात्कालिकः, — इति से। ॰ स॰ पुक्तकयोः पाठः । क्रते तु तत्व्यणा-च्छापः, — इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> दापरे मासमाचेण, इति सु॰ म॰ प्रत्ते पाठः।

<sup>‡</sup> संवत्सरेग तत्, - इति से। मू॰ पुन्तने पाठः।

<sup>ु</sup> याचमानस्य,—इति सेा॰ मू॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) चिभगम्य विनयादिभिराराध्य।

<sup>(</sup>२) क्रतादीनां प्रत्येकं बह्ननामि भेदस्याविविच्चितत्वादेकवचनम्। खिन-विच्चतभेदा व्यक्तिरेव हि जातिरित्यास्थायते। यचेदमुक्तम्। "खर्यिक-याकारितया भिन्नास्व हि व्यक्तयः। तास्व व्यक्तयस्यक्तभेदाजाति-कदाह्नता" इति। प्रक्रवर्यतावच्छेदकवत्वसंबन्धेनेकत्वस्याद्यः,— इत्यपि वदन्ति।

"कते प्रदीयते गला चेताखानीयते गरहे। दापरे च प्रार्थयतः कलावनुगमान्विते"।

इति ॥ निमित्त-कृतं तारतम्यं दर्भयति,—

श्रभिगम्योत्तमं दानमा ह्रयैव तु \* मध्यमम्। श्रथमं याचमानाय सेवा-दानन्तु निष्कत्तम् । ॥२९॥

इति । उत्तमलाद्यवान्तर-विशेषः पुराण-मारे फल-दारेणोपपा-दितः,—

> "गला यत् दीयते दानं तदनन्त-फलं स्वतम् । महस्र-गुणमाह्मय याचितन्तु तदर्श्वकम् । श्रीभगम्य तु १ यद्दानं यदा दानमयाचितम्॥ । विद्यते सागरस्थान्तस्थान्तोनैव विद्यते"।

इति ।

कलि-धर्काणामिसान् यन्ये प्राधान्येन वच्यमाणलात् कलि-सामर्थे विशेषनः प्रपञ्चयित,—

<sup>\*</sup> मास्तर्ञ्चेव,-इति सु॰ मू॰ सा॰ मू॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> अधमं याच्यमानं स्यात्,—इति मु॰ मू॰ पुस्तको, कानिष्ठं याचमानं स्यात्,—इति से।॰ मू॰ पुस्तको पाठः।

<sup>‡</sup> सेवया निष्पालं भवेत्, — इति से। • मू॰ पुक्तके पाठः।

९ व्यक्तिगभ्यन्तु,—इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>॥</sup> दानेष्वयाचितम्,-इति मु॰ पक्तके पाठः।

\*जिताधर्मोद्याधर्मेण सत्यचैवान्दतेन च । जिताखोरेस्तु । राजानः स्त्रीभिख पुरुषाः कली । ३०॥ सीदन्ति चाग्निहोचाणि गुरु-पूजा प्रणस्यति । कुमार्थेख प्रस्तयन्ते तिसान् कलि-युगे सदा॥॥ ३१॥

दति । श्रधर्मास्य जयोनाम, पाद-चयोपेतलम् (१) । एकेन पादेन वर्त्तमानलम् धर्मास्य पराजयः । तदाइ टइसातिः,—

"तियोऽधर्मस्तिभः पादैर्धर्मः पादेन मंखितः"।
इति । मत्यानृतयोर्धर्माधर्म-रूपनेऽपि पृथगुपादानं धर्माधर्मावुदाइत्य प्रदर्भनार्थम् । यावत् यावत् कलिर्ञ्जिबर्द्धते, तावन्तावदधर्मीविवर्द्धते,—इति विवचया चाराद्युदादरण-बाङ्गत्यम् (२)।
तदुन्नं विष्णुपुराणे,—

"यदा यदा मता हानिर्वेद-मार्गानुसारिणाम् । तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया विचन्तेः।

<sup>\*</sup> जित इत्यादि स्नोकात् पूर्वम्, — 'क्तते चास्यिगताः प्रायाः' इत्यादि वच्यमायाः स्नोकः पठाते मूलपुक्तकदये।

<sup>†</sup> जितः सलोखतेन च,-इति मु॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> चौरेन्तु,— इति स॰ से।॰ पुन्तकयाः, भ्रत्येन्तु,— इति सु॰ मू॰ पुन्तके पाठः।

<sup>§</sup> जिताः,-इति मु॰ मू॰, सा॰ म॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>॥</sup> व्यक्तिन् कलियुगे तथा, - इति से । मू॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) पादखतुर्थांग्रः।

<sup>(</sup>२) तथाच, इदमपि उदाइरगापद र्रागर्थमेवेतिभावः।

न प्रीतिर्वेद-वादेषु पाषाखेषु दया-रमः । तदा तदा कालेर्व्वृद्धिरनुमेया दिजात्तमैः"।

इति ॥

यदुक्तम्,—'तपः परं कत-युगे'—दत्यादि, तच, हेतुमाह,—
†क्ठते त्वस्थि-गताः प्राणास्त्रेतायां मांसमाश्रिताः । ।
दापरे क्धिरच्चैवं कली त्वनादिषु स्थिताः॥॥ ३२॥
दित । 'प्राण' प्रव्दोवायु-विभेषं चित्त-पञ्चकापेतं हृदयादि-स्थाननिवासिनमाच्छे । प्राण-स्वरूपञ्च मैत्रेय-प्राखायां विस्पष्टं श्रूयते ।
"प्रजापतिर्व्वाणकाऽगेऽतिष्ठत्, स नारमतेकः, स त्रात्मानमभिष्यायन्
वक्षीः प्रजात्रस्वत्त, तात्रश्मेवाप्रबुद्धात्रप्राणाः स्थाणुरिव सन्तिष्टमाना
त्रप्रथत्, स नारमत, से।ऽमन्यतः एतासां प्रतिवे।धनायाभ्यन्तरं
विभानि,—दति, स वायुमिवात्मानं कलाऽभ्यन्तरं प्राविभत्, स
एकानाप्रकात्, पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभन्नोत्यतः यः प्राणोऽपानः
समानजदाने।व्यानः,—दति, त्रय योऽममूर्द्धसुत्कामयित एषवाव

म प्राणः, त्रय योऽयमवाच्चं मंक्रामित एषवाव सेाऽपानेाऽय योऽयं

<sup>\*</sup> दया रतिः, - इति स॰ सा॰ पुक्तवयाः पाठः।

<sup>†</sup> अयं स्थाकः, 'जिताधर्मीा ह्यधर्मीय'— हत्यादि स्थाकात् पूर्वे पठाते मू० पुस्तकदये।

<sup>‡</sup> मांससंहिताः, - इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

दापरे विधरं यावत्,─रित सु॰ मू॰ पुक्तके, दापरे लगाताः प्राखाः,─
 दित सेा॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> निजाबद्वादिषु स्थिताः,—इति सु॰ मू॰ पुस्तने, निजी रक्ताताः स्पृताः, -इति से।॰ स॰ पस्तने पाठः।

स्विष्ठमन्न-धातुमपाने स्वापयित त्रिणिष्ठञ्चाङ्गे समं नयित एषवाव समाने।ऽय योऽयं पीताभितमुद्गिरित निगरित एषवाव सखराने।ऽय ये नैताः भिरा\* त्रनुवाप्ताएषवाव स व्यानः,—इति । त्रभोव पाषाणविद्व्यर्थः । वाक्-चनुरादीनीन्द्रियाण्विप प्राणाधीन-व्यापार-वात् प्राण-भव्येन व्यवद्वियनो । त्रतएव कन्दोगात्रामनिनाः,— "न वै वाचान चनूंषि न श्रोवाणि न मनांसीत्याचनते प्राणद्व्येवाचनते"—इति । तस्मात् —इन्द्रिय-वायु-समुदाय-कृपं लिङ्ग-भरीरं लेकान्तर-गमन-चमं(१) प्राण-भव्येन विविचतम् । तस्म, त्रस्थ-मांसादि-मये स्थून-भरीरे कर्म-रज्जुभिर्व्यवध्यते । तच वस्थनं तत्तद्युगमामर्थादस्थादिषु व्यवितष्ठते । तथा च, कच्च-चान्द्रायणादिषु त्रन्नाद्याद्याद्यु व्यवितष्ठते । तथा च, कच्च-चान्द्रायणादिषु त्रन्नाद्याद्यात् प्राणानामयाकुलतेति कत-युगे तपः स्करम् । चेतादिषु मांसाद्युपचयेण प्राणानां त्याकुलनात् तपोदुष्करम् ।

<sup>\*</sup> सिरा,-इति मु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>†</sup> क्रच्छचान्त्रयगाद्यर्थमाच्चारपरित्यागात्,—इति स॰ सेा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) व्यापनस्यात्मनः नेतानात्तरगमनादिनच्या किया न सम्भवति,
तस्मात् निङ्गण्रीरनेतानात्तरगमनादिनेव तस्य नेतान्तरगमनादिव्यादेशः। उन्नच्च, "पच्चप्राय्यमनाबुद्धिदणेन्त्रियसमन्वितम्। अपद्यीकृतभूतेत्यं सूच्याङ्गं भागसाधनम्"—इति। प्ररीरं तावत् चिविधं
निङ्गण्रीरापरपर्यायंस्व्याग्ररीरमेनम्। स्थूनण्रीरमपर परिदृश्यमानम्। अन्यच नार्याण्ररीरमिवद्यारूपमिखेनेषां दर्णनम्, चिधस्थानण्रीरं स्थूनभूतानान्तरभेदस्च्याभूतमयमिखन्येषाम्। इच्च प्रयमान्तप्रीरद्वयस्योपयाग्रहति मन्तव्यम्।

यद्यपि, प्राणानां मांबाद्यात्रयेण ज्ञानादिषूपकार-विशेषोदुर्जभः, तथापि, तपसेाऽसक्षवं वकुं तदर्णनम् १)। त्रतएव, कूर्मपूराणे, युगान्तराभिप्रायेण तपाऽन्तरं वर्णितम्,—

> "त्रिं सा सत्य-वचनमानृशंस्यं दमोषृणा<sup>(१)</sup>। एतत्तपोविदुर्धीरान श्ररीरस्य शोषणम्"।

दति ॥ ददानीं युग-सामर्थ्य-वर्णनस्य प्रयोजनमाह,—

युगे युगे च ये धर्मास्तच तच च\* ये दिजाः। तेषां निन्दा न कर्त्तव्या युग-रूपा हि ते दिजाः॥३३॥

इति । 'युग-रूपाः' युगानुरूपाः, काल-पर-तन्त्राः,--इति यावत्। तरुक्तमारणः-पर्वणि,--

> "स्विमर्नद्यानगाश्चिते । सिद्धादेवर्षयस्त्रया । कालं समनुवर्त्तन्ते तथा भावायुगे युगे ।

<sup>\*</sup> तेषु तेषु च, -- इति से। ॰ मू॰ गुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> नगाः श्रेलाः, - इति स॰ सा॰ पुस्तवयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) यथा क्रतयुगधर्मे तपिस प्राणानामस्थिगतत्वसुपयुज्यते, तथा जेतादि-युगधर्मेषु ज्ञानादिषु तेषां मांसादिगतत्वं नेपयुज्यते इत्याण्ड्वार्थः। ज्ञानादिष्वनुपयागिष तपत्रादीनामसम्भवे तदुपयागोऽस्येवेतिनास-क्रितिरिति सिद्धान्तार्थः।

<sup>(</sup>२) बान्धंस्यमनेषुर्थम्, दमइन्द्रियनिग्रचः। धूमा दया।

कालं कालं समायाद्य नराणां नर-पुङ्गवाः ! ।

वल-वर्ण-प्रभावा हि \* प्रभवन्युद्भवन्ति च " ।

इति ॥ नन्वेवं कलौ पापिनामनिन्द्यलात् कृत्स्त्रं धर्माधर्म-व्यवस्थापक-शास्त्रं विश्ववेत । तथा हि ;—'जितोधर्मी ह्यधर्मेण'—इति

यद्क्रम्, तत्र, "धर्मी चर"—इति श्रूयमाणोविधिः पीद्येत ;

"नास्ति सत्यात् परोधर्मी। नानृतात् पातकं परम्। स्थितिर्द्धि सत्ये धर्मस्य तस्मात् मत्यं न ले।पयेत्"। इति राज-धर्मीषूक्तम्, तच, श्रनृतस्यानिन्दाले वाध्येत;

"श्रदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्डांश्वेवाष्यदण्डयन्। श्रयशामहदाप्तीति नरकञ्चीव गच्छति"।

इति वचनं चोरस्यानिन्द्यले वाध्येत;

"स्त्रीभर्भर्नुर्व्वचः कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः"। इति याज्ञवक्कोक्तः;

"भर्तारं लड्ड दे या तु जाति-स्त्री-गुण-दर्षिता। तां श्वभिः खादयेद्राजा संखाने वक्तसंस्थितः।"। दति मनूतिः;

"परित्याच्या तथा भार्था भर्त्तृत्वेचनः लिङ्गि । तत्र देखान चास्तीति त्यं हि वेत्य यथातयम् । सर्व-लवण-युकापि या तु भर्त्तुर्व्यतिक्रमम् ।

<sup>\*</sup> वलवर्षाप्रभावा हि, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> भर्तवचः,-इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> संहितः, — इति मु॰ पुक्तको पाठः।

करे। ति सा परित्याच्येत्येष धर्मः सनातनः"।
इति ब्रह्मपुराणे महर्षीणासुक्तिः; तदिदसुक्ति-चयं स्ती-जितस्य \*
श्रिनन्दायां वाधितं स्थात्; श्रिच्छिद्र-काण्डे श्रिप्ताहे।च-प्रायिश्वनं
वज्जधा श्रुतम्; श्राश्वमेधिके पर्ळणि चैवायुक्तम्,—

"हातयं विधिवद्राजन् ! ऊर्द्धामिन्छन्त ये गतिम् ।

ग्रा-जन्म-सनमेतत् खादग्रिहीनं युधिष्ठिर !

न त्याज्यं चणमणेतद्ग्रहीतयं । दिजातिभिः ।

यद्दैतखां १ पृथियां हि किञ्चिद्सि चराचरम् ।

तत् सर्वमग्रिहोनस्य क्रते सृष्टं खयभुवा ।

नाववुधन्ति ये चैतन्तरासु तमसाऽऽहताः ।

ते यान्ति नरकं घोरं रौरवं नाम विश्रुतम्" ।

इति; तदेतत् ॥ श्रुति-दयमग्रिहोन्चावसादस्यानिन्दायां बाध्येत;

"गुरे।रनिष्टाचरणं गुरे।रिष्ट-विवर्ज्जनम् । गुरेश्य चेवाऽकरणं ज्ञानानुत्पत्ति-कारणम् । श्राचार्य-निन्दा-श्रवणं तद्वाधस्य च दर्भनम् (१)। विवादस्य तथा तेन ज्ञानानुत्पत्ति-कारणम्"।

<sup>\*</sup> स्त्रीविजयस्य, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> अत्र, महीतथम् , — इत्यमुद्धः पाठः सर्वे खेव पुस्तकेष् ।

<sup>🗓</sup> दिजादिभिः, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>∮</sup> यच्चैतन्यं,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> तदेतत् — इति मु॰ प्रस्ते नास्ति।

<sup>(</sup>१) बाधा बन्धनादि दुःखम्।

दित स्कान्द-पुराण-वचन्म, एतच गुरु-पूजा-प्रणाशस्य श्रिनिन्दायां वाध्येत;

"प्राप्ते तु दादशें वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छिति । मासि मासि रजसाद्याः पिता पिवति शोणितम्" । इति यम-वचनम्,

"पितुर्यहे तु या कन्या रजः पायत्यमंक्ष्रता।
भूण-इत्या पितुस्त्रखाः सा कन्या तृषली स्रता"।
दित वचनम्, ने तदुभयं कुमारी-प्रसवस्थानिन्दायां वाध्येत। ततः
कथमनिन्दा? दत्यत श्राह, ं

युगे युगे तु सामर्थ्य श्रेषं मुनि-वि-भाषितम्॥। पराशरेण चाप्युक्तं प्रायिश्वत्तं विधीयते॥ ३४॥

इति । 'शेषम्' श्रविशयं तत्तदयुग-सामर्थं सुनिभिर्न्यैर्व्विशेषेण भाषितम् । तथा चार्ष्य-पर्व्वणि पद्यते,—

> "कृतं नाम युगं श्रेष्ठं यत्र धर्माः मनातनः। कृतमेव न कर्त्तवां तिसन् काले युगोत्तमे।

गुरुश्रश्रवा प्रसागस्य, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्राप्ते दादश्मे,-इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> वचनम्,—इति मु॰ पुक्तको नास्ति।

<sup>🐧</sup> युगसामर्थाविषेषु,—इति सेा॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> मुनिभिर्भाषितम् ,—इति मु॰ मू॰ पुन्तके पाठः।

<sup>ा</sup> प्रधीयते, -- इति सु॰ मू॰ पृत्तके पाठः

न तत्र धर्माः सीदिन्ति न जीर्थन्ते च वै प्रजाः । ततः क्रतयुगं नाम कालेन गुणतां गतम् । क्रते युगे चतुष्यादशातुर्वर्णञ्च ग्रायतम्। एतत् क्षतयुगं नाम त्रीगुष्ट-परिवर्क्जितम् । पादेन यसतेऽधर्मीरकतां याति चाच्यतः। ज्ञान-प्रवृत्ताश्च नराः क्रिया-धर्म-परायणाः । ततायज्ञाः प्रवर्त्तने धर्माश्च विविधाः कियाः । ख-धर्म-खाः क्रियावन्ता जनास्त्रेता-युगेऽभवन् । विष्णुः पीतलमायाति चतुर्द्धा वेदएवच । मत्यस्य भूरि विश्रंगः मत्ये कञ्चिदवस्थितः । मत्यात प्रचावमानानां व्याधयावहवाऽभवन । कामाञ्चापद्रवाञ्चेव तथा दैवत-कारिताः। काम कामा: हार्थ-कामायज्ञांसन्विन चापरे। एवं दापरमामाद्य प्रजाः चीयन्यधर्मातः । पादेनैकेन कौ नोय! धर्माः कलि-युगे खितः। वेदाचाराः प्रशास्यन्ते धर्मायज्ञ-क्रियाख्या । श्राधयोत्याधयसन्त्री-देशाः क्रोधादयस्त्या(१)" ।

## इति । तत्रैव,-

<sup>\*</sup> इदं श्लाकाडं मु॰ पुक्तके नाक्ति। † सत्येनास्येव विमंत्रोसत्ये कश्चिदवस्थितः, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) चाधिमानसी यथा। याधिः प्रसिद्धरव। तन्त्री निद्राप्रमी जयारिति-केषः।

"ब्राह्मणाः चित्रयावैग्याः मंगिरन्ते । परम्परम् । ग्रह्म-तुन्याभविष्यन्ति तपः-मत्य-विविक्तिताः । खभावात् क्रूर-कर्माणञ्चान्योन्यम् श्रविशक्षिताः । भवितारानगः सर्वे मंप्राप्ते युग-मंख्ये" ।

द्रत्यादि । ब्रह्म-पुराणेऽपि,—

"दौर्घ-कालं ब्रह्म-चर्यं धारणञ्च कमण्डलेाः ।

गोचान्माद-सपिण्डानु<sup>‡</sup> विवाहेगगो-वधस्तथा ।

नराय-सेधा मद्यञ्च काली वर्ष्यं दिजातिभिः" ।

कतुरपि,—

"देवराच सुनैतियित्तिर्दक्ता कन्या न दीयते।

न यज्ञे गो-वधः कार्यः कलौ न च कमण्डजुः"।
दित । पुराणेऽपि,—

"जहायाः पुनक्दाहं ज्येष्ठांग्रं गो-वधन्तथा।
कलौ पञ्च न कुर्व्वीत आह-जाथां कमण्डलुम्"।
दिति। तथा, श्रन्थेऽपि धर्मज्ञ-समय-प्रमाणकाः श्रिष्टिन,—
"विधवायां प्रजात्यन्तौ देरवस्य नियोजनम्।

वालिका-ऽचनयोत्योश वरेणायेन मंहितः। कन्यानामस्वर्णानां विवादश्च दिजातिभिः।

<sup>\*</sup> संगिरनाः, -इति मु॰ पुन्तने पाठः।

<sup>†</sup> अभिशक्तिताः, -इति स॰ सा॰ प्रस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> सिपग्डान्वा,—इति यशान्तरे पाठः।

<sup>§</sup> धन्ते चप्रमागकाः--इति स॰ चा॰ पुन्तकयाः पाठः।

(१) त्राततायि-दिजायाणां धर्म-युद्धेन हिंमनम्। दिजस्याध्यो तु निर्याणं गोधितस्यापि संग्रहः (१) । सन-दीचा च सर्वेषां कमण्डलु-विधारणम्। महाप्रस्थान-गमनं गो-संज्ञप्तिस्य गा-सवे(१) । सौनामण्यामपि सुरा-ग्रहणस्य च संग्रहः (४) । त्राप्तिक्षेत्र-हवन्यास्य लेहे। लीहा-परिग्रहः (५) । वान-प्रस्थात्रमस्यापि प्रवेगोविधि-चोदितः। वन्त-स्वाध्याय-सापेचमध-सङ्गोचनन्तथा (१)।

- \* दिजस्याध्वी तु नी-यातुः, इति निर्मयसिन्धी पाठः।
- † नीज़िलेच्या परियदः,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।
- (१) खाततायिनख,—''अमिदागरदखेव शास्त्रपाणिर्धनापदः। चेत्र-दारापद्वारी च षड़ेते खाततायिनः"—इति स्रुत्वृक्षाः।
- (२) दिजानां समुद्रयाचा, समुद्रयाचायां क्रतायां प्रायस्वित्तश्रोधितस्यापि संग्रहेत व्यवहारः।
- (३) ग्रीसंच्छिगीबधः। ग्रीसवीयागिविशेषः।
- (8) सरायहर्णं सरायहः। (यहः पात्रविश्रेषः)। तद्यहराषः, "सरायहं यहाति"—इत्यादिना सौत्रामन्यां विह्तिः। सरायहरास्य तत्कर्तः संयहः इति वाऽर्थः।
- (॥) स्विमिन्ने इयते यया, सा स्विमिन्ने चिनाङ्कतस्वन्। तस्या स्विमिन्ने च्वाह्नताविष्टिमाधनार्थं तेन्नं सीज्ञास्य तस्याः परियम्।
- (६) वत्तमिष्ठीत्रादि, खाध्यायावेदाध्यायनम् । तत्सापेत्तमशौचक्रासः, —"यकाचात्रध्यते विभोयाभिवेदसमन्वितः"—इत्यादिना विचितः ।

प्रायश्चित्त-विधानञ्च विप्राणां मरणान्तिकम् । संसर्ग-देाषः स्तेनाद्यैर्महापातक-निस्कृतिः (१) । वरातिथि-पित्तभ्यञ्च पप्रद्वपाकरण-क्रिया (१) । दत्तीरसेतरेषान्तु पुत्रलेन परिग्रहः । सवर्णान्याङ्गना-दृष्टी \* संसर्गः ग्रोधितरिप । श्रयोनी संग्रहे क्त्री परित्यागोगुरू-स्त्रियाः (१) । श्रामित्रं चैव विप्राणां (१) से सम-विक्रयणं तथा । सञ्जानश्रनेनान्न-हरणं हीन-कर्म्मणः (१) ।

- (१) संसर्भदेषिक्तेयान्यमद्यापातकनिष्कृतिः,—इति निर्णयसिन्धी पठितं व्याख्यातञ्च; संसर्भदेषिक्तेयेतरमद्यापातकत्रये ब्रह्मद्ववा-सुरापान-गुरुतन्यग्रमनरूपे ज्ञानक्षते या निष्कृतिर्मरणरूपेति।
- (२) उपाकरणमभिमन्त्रणपृत्वेकद्दननं तच ग्रह्योक्ते मध्पर्काख्यकर्मणि वरातिथये विदितम्। पिल्थ्यसाखकादौ निद्दहितम्।
- (३) खयानी शिष्यादौ। "चतसस परिवाज्याः शिष्यगा"— हवादिना तत्परिवागोविह्तिः।
- (8) छास्थिसञ्चयनं मरणाचतुर्थाहादौ विहितम्। खङ्गस्पर्शस्य तदुत्तरं विह्नितः।
- (५) शामित्रं यागे विहितम् शमितुः ऋत्विश्विश्वेषस्य कमी ।
- (﴿) अज्ञाभावात् षड्भत्तामनत्रतः "वृशुच्चितस्त्राचं स्थित्वा धान्यमङ्गाचा-साद्धरेत्"—इत्यादिना अज्ञहरसं विचितम्।

<sup>\*</sup> सवर्णानां तथा दशौ, - इति सु॰ पुक्तने पाठः।
† खये। नौ संग्रहे। विक्ते, - इति सु॰ पुक्तने पाठः।
‡ सामिन्नं, - इति स॰ सा॰ पुक्तनयाः पाठः।

ग्रुद्रेषु दास-गोपाल-कुलिम नार्ड्ड-सीरिणाम् । भोज्यान्नता, ग्रहस्थस्य-तीर्थ-सेवाऽति दूरतः । णियस्य गुरु-दारेषु गुरुवदृत्तिरीरिता\*(१) । श्रापदृत्तिर्द्धजाय्याणामश्वस्तिनकता तथा(१) । प्रजार्थन्तु दिजाय्याणां प्रजाऽरणि-परिग्रहः(१) । श्राह्मणानां प्रवासितं सुखाग्नि-धमन-किया(१) । वलात्कारादि-दुष्ट-स्ती-संग्रहे।विधि-चोदितः(॥) । यतेस्तु सर्व-वर्णेस्थो । भिचा-चर्या विधानतः ।

- (२) खापदि सर्वतः प्रतियद्वेऽनन्तरवित्तः ब्राह्मणानां विद्यता । खय-क्तनिकता एकदिनमात्रनिर्व्वाद्वे।चितधनत्वम् । श्वोभवं श्वत्तनं तदस्य पुरुषस्यान्ति,—इति मत्वर्योधहकः । पद्यात् नज समासः । खश्चन्तिन-कत्वञ्च ब्राह्मणस्य "धश्वन्तिनक्यव वा"—इति मन्वादिभिर्व्विद्वितम् ।
- (३) जातकमी होमे सन्तिजीवनार्थमरियादः कस्याचिच्छाखाया-सुतः।
- (e) दारेखियं निक्तिय सामिकानां प्रवासः कर्म्मप्रदीपादै। विक्तिः "निः-क्तियामि खदारेषु परिकष्य दिजं तथा प्रवसेत् कार्य्यवान् विप्रः"— इत्यादिना । तस्यैवाच "ब्राह्मणानां प्रवासित्वम्"—इत्यनेन परामर्गः। मुखानिधमनन्द्र, "मुखेनैके धमन्यामिम्"—इत्यनेन विक्तिम्।
- (५) वलात्वारादिदुखःस्त्रीसंग्रहःस्त्र, "वलात् प्रमध्य भुक्ता चत्"—इत्यादि-ना विह्नितः।

<sup>\*</sup> गुरुवदुत्तिश्लानता, - इति निर्णयसिन्धौ पाठः । † यतेश्व सर्व्ववर्णेषु, - इति निर्णयसिन्धौ पाठः ।

<sup>(</sup>१) नैष्ठिक ब्रह्मचारियोग्नरो परेते गुरुदारेषु गुरुव दुन्तिर्भन्वादिभिः क-चिता।

नवादके दशाहञ्च दिवणा गुरु चोदिना<sup>(१)</sup>।

ब्राह्मणादिषु ग्रुद्रस्य पचनादि-कियापि च।

स्ग्विम-पतनाद्येश्च वद्घादि-मरणन्तथा<sup>(१)</sup>।

गो-व्रिनिशिष्टे पयिष शिष्टेराचमन-किया।

पितापुच-विरोधेषु साविणां दण्ड-कल्पनम्।

यच-सायं-ग्रहत्वञ्च\* स्रिरिभिस्तत्व-तत्-परैः † (१)।

एतानि लोक-गृष्ट्यर्थं (४) कलेरादा महात्मिभः।

नवर्त्तितानि कसीणि ध्वयस्था-पूर्वकं वुधैः।

समयश्चापि(४) साधूनां प्रमाणं वेदवद्भवेत्।

इति । (व)तद्क्रमापसम्बेनापि,—"धर्मज्ञ-समयः प्रमाणं वेदाश्व"— इति । एवमन्यदणुदाहार्थम् । यथा, सुनिभिस्तत्तत्-युग-सामर्थः विधि-निषेधाभ्यां विश्रेषेण भावितम्, तथा, विहितातिक्रम-निषि-द्वाचरणयोः प्रायश्चित्तमपि चिरन्तनेन पराश्ररेणोक्तम् । पद्यन्ते हि बद्ध-पराश्ररस्य वचनानि,—

<sup>\*</sup> यतेः सायं ग्रहस्थलं, - इति मु॰ पुक्तके पाठः । † तत्त्वदिश्लीमः, - इति निर्णयसिन्धौ पाठः ।

<sup>(</sup>१) नवादके दशाइश्व,—"दशाइनैव शुध्येत भूमिछश्च नवादकम्"— इत्यादिनाक्तम्। "गुरवे वरं दत्त्वा"— इत्याद्यका दिल्ला।

<sup>(</sup>२) रतच,—''रुद्धः श्रीचस्तृते र्नुप्तः प्रत्याख्यातिभवन् नियः। स्थात्मानं धातयेद्यस्तु''— इत्यादिना विश्वितम्। स्रगुवचदेशः।

<sup>(</sup>१) "यत्रसायंग्रहोम्निः"-इखनेन विचितं यत्रसायंग्रहत्वम्।

<sup>(8)</sup> मुक्तिः रद्या।

<sup>(</sup>५) समयः सम्बत् प्रतिज्ञा इति यावत्।

<sup>(</sup>६) साधूनां समयस्य प्रमायत्वमायत्तम्बेनाप्युक्तम् इत्यर्थः।

"जरायु-जाय-जास्वेव जीवाः संस्वेद-जास्य ये।
त्रवधाः सर्व्यावेते बुधेः समनुवर्णितम्।
निस्यार्थं विश्रुद्धानां प्रायिस्तं विधीयते।
त्रवस्य-प्रतमेकन्तु यदि प्राणिर्व्वयोजयेत्।
उपाय्येकाहमादध्यात् प्राणायामांस्तु षोड्गां।
त्रि-स्वानसुदके कला तस्त्रात् पापात् प्रस्चाते।
त्रिस्यमदधेतु दिगुणं प्रायिस्तं विधीयते।
त्रानेन विधिना वाऽपि स्वावरेषु नसंग्रयः।
कायेन पद्धां हस्ताभ्यामपराधादिसुच्यते।
चतुर्गुणं कर्म-कते दिगुणं वाक-प्रदृषिते ।
कला तु मानसं पापं तथैवैक-गुणं स्रतन्"।

दित । 'च'कारे। याज्ञवल्का-मन्वादि-समुचयार्थः । प्रसिद्धा हि
तदीय-ग्रन्थेषु प्रायिश्वत्ताध्यायाः । पराभर-ग्रहणन्तु कलि-युगाभिप्रायम् । सर्वेद्धेव कल्पेषु पराभर-स्रतेः कलि-युग-धर्म-पच-पातिलात् प्रायिश्वतेव्विष कलि-युग-विषयेषु पराभरः प्राधान्येनादरणीयः । श्रतः, पराभर-मन्वादि-प्रोतं प्रायिश्चनं तन्तत्-पाप-परिहाराय विदत्-परिषदा विधीयते । एतदुतं भवति,—नाना-सुनिभिसत्तद्-युग-सामर्थस्य प्रायश्चित्तस्य प्रपश्चित्वात् तदुभयं पर्यालोत्य

<sup>\*</sup> खनस्थिमल्पमेकतु, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> दादश, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> चस्थिवन्धेषु, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

वाक्यदृष्टिते,─इति स॰ सेा॰ पुस्तकयोः पाठः।

निन्दाऽनिन्द्योः \* व्यवखा कन्पनीया । यः पुरुषोयुग-सामर्थमनु-स्त्यं विहितानुष्टानं प्रतिषिद्ध-वर्ज्ञनं प्रमाद-कृत-पापस्य प्राथिय-सञ्च कर्त्तुं प्रकोऽपि न कुर्यात्, तिद्वयाणि,—

"भूण-हत्या पितुस्तस्य मा कन्या रुवली स्रता"। दत्यादि-निन्दा-वचनानि; अभन्न-विषयं तेषां निन्दा न कर्न्या'— दत्यादि वचनम्। अतएव भैवागमे प्रयते,—

"श्रह्मन्त-रेगि-युक्तेऽङ्गे राज-चार-भयादिषु। गुर्श्वग्नि-देव-क्रत्येषु नित्य-हाना न पाप-भाक्"। इति। तस्मात् न काऽपि धर्माधर्म-श्रास्त्रस्य विञ्जवः—इति॥

नन्, जन-प्रकारेण युग-मागर्थकाशेषकानेक-ग्रन्थ-परिचयम-मारेण दुर्वेशिक्षात् कथं मन्द-प्रज्ञानामकन्पायुवां युग-मामर्थानु-मारिणसातुर्व्यातुर्व्याते-ममाचारस्य निर्णयः ? दत्यतत्राह,—

<sup>\*</sup> निन्द्यानिन्द्रयोः, — इति स॰ सा॰ पुत्तवयोः पाठः।

<sup>†</sup> युगसामर्थीमनुस्रख, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> इत्यमेव सळेत्र पाठः। ग्रह्मान्तरे तु "पितुक्तस्याः"—इति पाठः।

<sup>∮</sup> सौरागमे, —इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>॥</sup> धम्मग्रास्त्रस्य, इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

पूर्वप्रधायाम्,—(१) 'नन्वेवं कलो पापिनामनिन्दात्वात्'—इत्था-दिना सन्दर्भेण भूमिकायां यः पूर्वपच्च उपकान्तः, तस्य सिद्धान्त-मिदानीमाह एतदुत्तां भवतीत्थादिना ।

## श्रहमधैव तत् सर्व्व\* मनुसृत्य ब्रवीमि वः। चातुर्व्वर्ण्य-समाचारं ऋखन्तु मुनि-पुङ्गवाः! †॥३५॥

दित । श्रनुस्ताः मर्व्यस्य मंकलयाभिधानात् मन्दानामणेतत् सुरहम् । 'श्रस्ति'—इति काल-विलम्ब-निषेधात् श्रन्यायुषामण्य ग्रन्थे
निर्णयः सुलभः । चलारेविणायातुर्व्वर्ण्यम्, तस्य ममाचारोधर्मः ।
श्राचार-श्रव्दः श्रील-पर्यायः लोकिकं वन्तमाचव्दे (१) । समीचीनः
श्रिष्टाभिमतत्राचारोयस्य धर्मस्य कारणलेन वन्तते, सेऽयं यजनयाजनादि-कर्म-लन्नणोधर्मः समाचारः । श्रतण्व, श्राचार-धर्मयो
हेतु-हेतुमद्रूपेण भेदं वन्त्यति ; 'श्राचारोधर्म-पालकः '—इति ।
श्रुतिस्य धर्माचारौ भेदेन व्यपदिश्रति ;—"व्याकारी यथाऽऽचारी
तथा भवति"—इति । श्रुत्यन्तरे च कर्म-वन्त्योभेदश्राद्धायते ;—
"श्रय, यदि ते कर्म-विचिकित्सा वा वन्त-विचिकित्सा वा स्थात्"
इति । यद्यपि,—

'श्रृण पुत्र ! प्रवच्छामि श्रृण्वन्तु मुनि-पुड़वाः !'। दत्यप्रमत्तवं पूर्वमेव विहितम्, तथापि युग सामर्थ्य-प्रपञ्चनेन

<sup>\*</sup> तद्धमी, — इति स॰ से।॰ सु॰ मू॰ पुस्तकेषु पाठः। तत्धमी, इति से।॰ मू॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> ऋषिपुद्भवाः, - इति स॰ सा॰ पुत्तकयाः पाठः।

मृत्रस्तत्य,-इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) वृत्तं चरित्रम्। लोकिकपदेन, 'विद्याख्यता देविषित्रभक्तता''— इत्यादि हार ताद्युक्त श्रास्त्रीयशील खनच्चेदः।

व्यवहितलात् तदेव पुनः सार्थ्यते । त्रय वा, पूर्व्यातं युग-सामर्थ-श्रवण-विषयम्, ददन्तु धर्म-श्रवण-विषयम्, दत्यपुनक्तिः॥

वच्यमाण-धर्म-जातस्य परम-पुरुषार्थ-हेतुनां कैसुनिक-न्या-येन(१) श्रभिधातुं यन्य-पाठ-तदर्थ-ज्ञाने(१) प्रशंसनि,—

पराश्रर-मनं मुख्यं पविचं पाप-नाश्रनम्। चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धर्मो संस्थापनाय च॥ ३६॥

दित । पराश्वरेण प्रोक्तं ग्रन्थ-जातं 'पराश्वर-मतं', तच पाठ-माचण पुण्य-प्रदम् । पुण्यच्च दिविधम्,—दृष्ट-प्रापकमिष्ट-निवर्त्तकच्च । तदुभयं 'पविच-पापनाश्वन'-श्रन्थां विवन्धते । तदेव ग्रन्थ-जातं 'चिन्तितम्' श्रर्थताविचारितं सत् पूर्ववत् पुण्य-प्रदं भवित । श्रर्थ-विचारस्य प्रयोजनं देधा,—स्वानुष्ठानं परे।पदेश्वच्च । तदुभयं 'ब्राह्मण'—दृत्यादि-पद-द्वयेनाच्यते । ब्राह्मणस्यार्थात्राह्मण्यनिमत्तं? स्वधमीन्ष्ठानमिति यावत् । 'धर्म-संस्थापनम्' परेषां धर्मी।पदेशे-

<sup>\*</sup> इदन्तु श्रवणं धर्माविषयम्, - इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> धर्माज्ञानस्य, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

प्राण्यं मतं,—इति सा॰ मू॰ पुक्तके, पाराण्यमतं,—इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>∮</sup> ब्राह्मणार्थाब्राह्मणनिमित्तं,—इति मु॰ पुत्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) कैमुतिकन्यायस्य,—"समवायस्य यत्रैषां तत्रान्ये बहवामलाः। नृनं सर्वे द्वयं यान्ति किमुतेकं नदीरजः"—इति कन्दोग्रपरिशिष्टवा-क्यादुत्रेयः।

<sup>(</sup>२) दितीयादिवचनानां पदमिदम्।

नानुष्ठापनम् । यदा, यन्य-पाठ-तदर्थ-ज्ञानयोरपीदृशेमिहिमा, तदा किसु वक्तव्यम्; श्रनुष्ठानं पुरुषार्थ-हेतु:.—इति (१)। युक्तक्षेतन्, पराश्ररस्य पुलस्य-विश्व प्रसाद-लब्ध-वरेण सर्व-श्रास्त-इदयाभिज्ञ-लात् । तथा च, विष्णु-पुराणम्,—

"वैरे महित मह्वाक्यात् गुरारस्थात्रिता समा।

तयाः तसात् समस्तानि भवान् प्रास्ताणि वेत्यिति!।

सन्तर्तने समुच्छेदः १ कोधेनाऽपि यतः कतः।

तयाः तसान्तर्दाभागः! ददास्यन्यमदं वरम्।

पुराण-संहिता-कर्त्ता भवान् वत्यः! भविष्यति।

देवता-पारमार्थञ्च ययावदेत्यते भवान्।

प्रवन्ते च निटत्ते च(१) कर्माण्यस्त-मला॥ मितिः।

मत्-प्रमादादमन्दिग्धा तव वत्सः भविष्यति"।

इत्याचार-काण्ड प्रथमाध्याये त्राचारावतारः समाप्तः॥ ।।

## (॥ यन्थानुक्रमणिका समाप्ता॥)

† इदयाभिज्ञलम्, - इति मु॰ पुक्तने पाठः।

्र ममच्छेदः,—इति सु॰ पुस्तको पाठः। ॥ कर्माणा त्वमला,—इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

(१) तदनेन केंमुतिकचायः प्रकृते समर्थितः, — इति सन्तव्यम्।

<sup>\*</sup> अत्र, 'ब्राह्मग्रेत्यादिपदयारर्घः' इत्यधिकः पाठः सं से। पुत्तकयाः।

<sup>्</sup> अत्र, 'इति'—इत्यधिकः पाठः सु॰ पुन्तके । स चासङ्गतः, परवचना-नामपि विष्णुपुराणीयत्वेन मध्ये 'इति' प्रव्यस्यायुक्तत्वात् ।

<sup>(</sup>२) कामनापूर्वकं जियमायां काम्यं कर्म प्रशिष्यवित्त हेतुत्वात् प्रवत्तं, व्रह्मज्ञानाभ्यास्पूर्वकं कियसायां निष्कामं कर्म संसारिनवित्तसाधन-त्वात् निवत्तस्यते । तद्क्तं अनुना । "इह चासुत्र वा काम्यं प्रवत्तं कर्म कीर्वते । निष्कामं ज्ञानपूर्वन्तं निवत्तस्पदिश्यते"—इति ।

त्रयाचारे। निरूषिते । यत् पृष्टम्,—
'चातुर्व्वर्षः-समाचारं किञ्चित् साधारणं वद' ।
दति, तचोत्तरमाइ,—

चतुर्णामिप वर्णानामाचाराधर्मा-पालकः। श्राचार-अष्ट-देहानां भवेहर्माः पराङ्मुखः॥ ३०॥

इति । त्राचारखान्वय-यतिरेकाभ्यामैहिकामुश्रिक-श्रेयोहेतुलम्, त्रा-चार-जवणञ्च, त्रानुशासनिके पर्व्वखिभिहितम्,—

> "श्राचाराम्भते ह्यायु राचाराम्भते श्रियम् । श्राचारात् कीर्त्तमाश्नाति पुरुषः प्रेत्य (१) चेह च । दुराचाराहि पुरुषाने हायुर्विन्दते महत् । यसन्ति चास्य श्वतानि तथा परिभवन्ति च । तस्मात् कुर्व्यादिहाचारं यदीच्छे ह् । श्वतिमात्मनः । श्राप पाप-प्रशीरस्य श्वाचारोहन्य स्वचणम् । श्वाचार-स्वचणोधर्मः सन्तश्चाचार-स्वचणः । साधूनाञ्च यथायन्तमेतदाचार-स्वचण्त्र" ।

<sup>\*</sup> चायु, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> न सन्ति, -इति स॰ पुक्तके पाठः।

<sup>ां</sup> यदिच्छेत्, इति सु॰ स॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) प्रेत परकी ने।

इति । हारीताऽपि सारति,—

''साधवः चीण-देषाः खुः सच्छन्दः साधु-वाचकः । तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः सज्चते ॥

इति । मनुरणाइ-

"तिस्मिन् देशे यत्राचारः पारम्पर्य-क्रमागतः । वर्षानां सान्तरालानां स सदाचार उच्चते"(१) ।

इति । सन्तः भ्रिष्टाः । तेषां खरूपमाद भगवान् वेधायनः । "भ्रिष्टाः खलु विगत-मत्सराः निरहद्वाराः कुम्भी-धान्याः (१) श्रेली-लुपाः दम्भ-दर्प-लोभ-मेर्ड-क्रोध-विवर्ष्णिताः"—दित । श्रार्ष्ण-पर्वणि,—

"त्रिकुध्वन्ते। उनस्यन्ते। निरहद्वार-मत्मराः । च्छत्रवः ग्रम-सम्यन्ताः ग्रिष्टाचाराभवन्ति ते ।

<sup>\*</sup> इताऽपि, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> यस्मिन्, -इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> मन्रप्याच- - इत्वादि, 'इति'-- इत्वन्तः पाठानास्ति सः सा॰ पुस्त-कयाः।

<sup>🐧</sup> बौधायनः, - इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः। एवं सर्व्वत्र।

<sup>(</sup>१) तिस्मन् देशे ब्रह्मावर्त्तदेशे। इदं हि पूर्वमुत्तम,—"सरस्वती-दघ-द्वत्योर्देवनद्योर्धदन्तरम्। तं देव-निर्मितं देशं ब्रह्मावर्त्तं प्रचत्तते"— इति। पारम्पर्यवनागता निवदानीन्तनः। स्वन्तरात्ताः सङ्गीर्थाः।

<sup>(</sup>२) 'वर्षनिर्व्वाहि।चितधान्यादिधनः कुम्भीधान्यः, — इति कुल्ल् माट्टः। 'कुम्भो उद्युका, वाष्यासिकधान्यादिनिचयः कुम्भीधान्यकः' — इति मेधातिथिः।

वैतिद्य-वृद्धाः ग्रुचयोब्त्तवन्तायमस्त्रनः । गुरु-ग्रुश्रुषवादान्ताः भिष्टाचाराभवन्ति ते"।

इति । श्रव, शिष्टानामिभनतोदया-दाचिष्य-विनयाद्यन्विते दित्तः -विशेषश्राचारः, -दत्युकं भवति । स श्राचारः श्रोतं स्मार्त्तञ्ञ धर्मे पासयित । धर्म-विघातिनां नेषृष्ट-क्रोधादीनामभावात् । श्रमित वाचारे विरोधि-सङ्गावात् धर्मण्व न प्रवर्त्तते, कथञ्चित् प्रवत्तो । त्राप्ता धर्मण्व न प्रवर्त्तते, कथञ्चित् प्रवत्तो । ऽपि परावर्त्तते । से।ऽयं धर्म-पासकश्राचारश्रतुषां वर्षानां साधा-रणः । ननु, 'किञ्चित् साधारणं वद,'-द्दित धर्मः पृष्टः प्रत्युत्तर-क्वाचार-विषयम्, -दित न सङ्गच्छते, -दित चेत् । न, निमित्त-क्वाचार-विषयम्, -दित चित्रवित्वत्वात् ॥

इदानीं ब्राह्मणस्थामाधारणं धर्मां दर्भयति,—

षट्-कर्माभिरतानित्यं देवता-ऽतिथि-पूजकः। हुत-प्रेषन्तु भुज्जानाः ब्राह्मग्रीन्तावसीदति॥ ३८॥

इति । यजन-याजनाध्ययनाध्यापन-दान-प्रतिग्रहाः षट् कर्याणि । तदाइ मनुः,—

"श्रधापनं चाध्यनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहस्रापि षट् कर्माण्यग्र-जन्मनः" ।

<sup>\*</sup> श्रीतं स्मार्त्तेष, - इति स॰ सा॰ पुत्तकयार्नात्ति।

<sup>†</sup> तत् कथिंद्वत्, — इति मु॰ पुस्तके पाउः।

<sup>‡</sup> भुद्भीयात्, — इति से। मू॰ पुस्तके पाठः।

इति। श्रवाधापनं कृषी-पुराणे प्रपश्चितम्,—

"एवमाचार-मग्यत्नमात्मवन्तमदास्मिकम्।
वेदमधापयेद्धर्म-पुराणाङ्गानि नित्यशः।
संवत्मरोषिते श्रिय्ये गुरुज्ञानमनिर्दिश्मन्।
ग्रमते दृष्कृतं तस्य श्रियस्य वमते।गुरुः।
श्राचार्य-पुत्रः ग्रद्धश्रूषुर्ज्ञानदे।धार्मिकः ग्रुचिः।
श्रातः श्रक्तोऽर्थदः माधुः स्वोऽध्याप्यादश धर्मातः(१)।
ज्ञातः श्रकोऽर्थदः माधुः स्वोऽध्याप्यादश धर्मातः(१)।
ज्ञातः श्रवोऽष्य विधवत् षड्धाप्यादिज्ञान्तमः"।
इति।विष्णुरप्यादः,—"नापरीत्तितं याजयेत् नाध्यापयेत् नापनयेत्"—

विद्या इ वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां वेवधिस्तेऽहमस्मि । ऋस्रयकायानृजवे घठाय न मां ब्रूयावीर्थवती तथा स्थाम्" ॥

इति । त्रधापने नियममाह यमः,—

"सततं प्रातहत्याय दन्त-धावन-पूर्वकम् ।

खाला जला च शिथेभ्यः कुर्यादधापनं नरः" ।

इति । मन्दिप,-

इति । विशिष्ठः,-

त्रधेष्यमाणन् गुर्हानेत्यकासमतन्त्रितः।
त्रधीष्य भा इति त्रूयादिरामाऽस्विति वा रमेर्।

<sup>(</sup>१) खः जातिः। तस्ते आचार्यपुत्रादया दश व्यथाप्याः।

दति। त्रध्येष्यमाणः ग्रिष्यः, तं प्रति वेदसुचारिय्यन् प्रतिदिनमधा-पन-प्रारम्भे त्रतन्त्रितः,—"त्रधीव्य भोः"—दति त्रुवन्नारभेत, ममाप्ते। "विरामोऽस्तु"—दति त्रूवनुपरमेतः द्रश्वर-प्रीतये । एतत् सर्व्यमभि-प्रेत्य त्रुतिराद्य,—"त्रष्टवर्षे त्राह्मणसुपनयीत तमधापयीत"—दति ।

श्रव प्रभाकरे। मन्यते, —'उपनयीत'—इति नयतेरात्मनेपदस्य श्राचार्य-करणे पाणिनिना स्वचितत्वात् (१) उपनयनाध्यापनयाञ्चाङ्गा-ङ्गिभावत्नेनेक-कर्दकत्वात् (१)श्राचार्यत्न-कामाऽध्यापनेऽधिकारी। श्रत-एव मनुना स्मर्थते, !—

> "जपनीय तु यः ग्रियं वेदमधापयेद्विजः। स-कन्पं स-रहस्यञ्च तमाचार्यं प्रवचते"॥

इति । एवं चाध्यापन-विधा सुखिते सत्यध्ययनस्य पृथािवधिनं कस्प-नीयोभविष्यति ; विदितस्याध्यापनस्याध्ययनमन्तरेणानुपपत्तेरध्ययन-स्थार्थ-सिद्धलात्<sup>(२)</sup> । ननु, नाध्ययन-विधा कन्यना-देखि।ऽस्ति,

<sup>\*</sup> अध्येष्यमाणः ग्रिष्यं प्रति,—इति मु॰ पुन्तको पाठः।

<sup>†</sup> दूं श्वरधीतये, -इति नास्ति भा । पुस्तको ।

<sup>‡</sup> उपनयीत, — इत्यादि, सर्व्यते, — इत्यन्तः पाठः स॰ से। प नत्तवीर्भेष्टः।

<sup>(</sup>१) "सम्माननोतार्जनाचार्यकरण-ज्ञान-स्ति-विग्रणन-व्ययेषु नियः" (१ ख॰ १पा॰ ३६ स्र॰) इति पाणिनिस्त्रम्।

<sup>(</sup>२) " अष्टवधं ब्राह्मणमुपनीयत तमध्यापयीत"— इति श्रुत्या तयोरेक-कर्द्धकत्वमवगम्यते । तद्ध तयोरङ्गाङ्गिभावमन्तरेण नोपपद्यते । अङ्गाङ्गिभावस्य द्धभावे इच्छ्या कश्चित् किञ्चित् कुर्यात् कश्चित्र किञ्चिदिति नैकजर्दकत्वनियमः स्थात् । तथाचौपनयनमङ्गं अध्यापन ञ्चाङ्गीति वच्चमाणमनुवचनात् श्वक्षम् ।

<sup>(</sup>३) तथाच, अर्थापच्या माणवनस्थाध्ययनं नभ्यते, इति आवः।

कृप्तस्वैव विधेः सत्तात् "खाधायोऽध्येतयः" दित श्रुतेः। मैवम्, श्रधिकार्यश्रवणेनास्य विधेरनुष्ठापकलायोगात्। श्रयोत्येत,— विश्वजिद्यायेन
राचिसच-न्यायेन वाऽधिकारी परिकल्प्यतां;—"विश्वजिता यजेत"
दत्यच 'एतत्कामः'— दिति (१) नियोज्य-विश्वेषणस्याश्रवणादनुष्ठाना
प्राप्ता खर्गस्य सर्वे रिष्यमाणलात् (१) सएव (१) तदिश्वेषणलेन परिकल्पितः, एवमच खर्गकामामाणवको (१) नियोज्योऽस्तु। राचिसचे,—
"प्रतितिष्ठन्ति इ वै यएताराची रूपयन्ति" दत्यर्थ-वाद-श्रुनायाः प्रति-

<sup>\*</sup> कल्पनादोषः स्थात्,—इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> तत्वामः, - इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> मानवका, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयोर्दन्यमध्यः पाठः। एवं परच।

<sup>\*</sup> प्रतितिष्ठन्ती इ वा रते य रता राचो रूपयन्ति, — इति सु॰ पुस्तको पाठः। रूपयन्ति, — इत्यच रूपयजन्ति, — इत्यच्यच पाठः।

<sup>(</sup>१) नियुच्योऽधिकारी। कामनावानेव हि काम्ये च्यधिक्रियते इत्यतः तदि-ग्रीवणीभूतायाः पालकामनायाः परिकल्पना च्यावग्रको।

<sup>(</sup>२) सर्वेरिष्यमाग्यतं प्रजान्तरमपरिकलय खर्गस्य परिकल्पनायां विनिग्रमक्तम्। तथाच जैमिनिस्चम्। "स खर्गः स्यात् सर्वान् प्रत्य-विश्विष्ठत्वात्" (मी॰ ४७ २पा॰ १५ स्द०) इति। स इति विधेय प्राधान्यविवच्चया पुंसा निर्देशः। खर्गानियोच्यविश्वेषणं स्यात् सर्वान् पुरुषान् प्रति खविश्वेषात्। "सर्व्वे हि पुरुषाः खर्गकामाः। कुतरतत्? प्रीतिर्हि खर्गः। सर्व्वे प्रति प्रार्थयते"—इति श्रावरभाष्यम्।

<sup>(</sup>३) यद्यपि 'कांम्यं कामान्त्रितेन च'—इत्यादि स्वर्णात् स्वर्गकामनैव नियोन्यिविश्रेषणं, तथापि स्वर्गकामनायानियोन्यिविश्रेषणले स्वर्गेऽपि तदिश्रेषणतया भासते, इत्यभिप्रायेण 'सर्यन' इत्युक्तम्।

<sup>(</sup>४) माणवकोऽनधीतवेदोवदुः। 'अन्त्रचोमाणवको च्रेयः'-इति स्मरणात्।

ष्ठायाः, त्रत्यन्तमत्रुतात् कर्मतः प्रत्यासन्नतया, प्रतिष्ठाकामे।ऽधिकारी कल्पितः (१), एवमन, पयः-कुल्यादि-कामे।ऽधिकारी स्थात्,—
"यदृचोऽधीते पयमः कुल्याः त्रस्य पितृ च् स्वधात्रभिवहन्ति, यद्यन्नं ष्व
घृतस्य कुल्याः,यसामानि चे।मएभ्यः पवते"—दत्यर्थवादात्,—दिति ।
मैवम्, पयः-कुल्यादेर्बन्नायज्ञ-विधि-शेषलात्, माणवकस्याप्रवृद्धलेन
स्वर्गकामलाऽसम्भवाच्च (१)। कथिच्चत् सम्भवेऽध्यन्योन्यात्रयलं दुर्व्वारम्;
त्रधीते स्वाध्याये पञ्चादध्ययन-विध्यवगमः, तदवगमे चाध्ययनम्,—
दिति। तस्रात्, त्रध्ययनस्याध्यापन-प्रयुक्तलादध्यापनमेव विधीयते
नाध्ययनम्(१),—दिति।

तदेतहरू-मतमन्ये वादिने। न चमन्ते ; श्रनित्येनाध्यापनेन नित्य-

<sup>\*</sup> खत्यन्तमञ्जतत्वात्, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> इत्यर्थबादक्तिरिति,—स॰ सा॰ पुक्तप्रयाः पाठः।

<sup>‡</sup> मन्यवादिना, इति स॰ बा॰ पुत्तवयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) अन, ''पालमाने यो निर्देशाद श्रुती ह्यानमानं स्थात्'' ( मी॰ ४ अ॰ ३ पा॰ १८ सू॰ ) इति जैमिनिसूनम्। रानिसनादी अर्थवाद-निर्देश मेव पालं स्थात्, पालस्थात्यन्तमश्रुती हि स्वर्भस्थानुमानिमत्था-नेय स्थानार्थ्यामन्यते इति सूनार्थः।

<sup>(</sup>२) तथाच, न पयः कुल्यादेरध्ययनपालत्वकल्पनसम्भव इति राजिसच-न्यायस्यानवकाषः। खर्मकामनाया असम्भावात् विश्वजिन्नग्रायस्याप्य-नवकाषः।

<sup>(</sup>३) तथाच चध्यापनविधिनेवाध्ययनस्य लाभेन "खाध्यायोऽध्येतयः"— इति श्रूयमाणवाक्यं विधित्वासम्भवाज्ञित्यानुवादर्यवेति गुरूणां सि-द्वान्तः। रतच जैमिनीयन्यायमालाविक्तरे स्पर्यम्।

खाध्यवस्य प्रयोतुमशक्यतात्, श्रनित्यं चाध्यापनं जीवन-कामस्य(१) तत्राधिकारात् । तदाइ मनुः,—

> "षणानु<sup>(२)</sup> कर्मणामस्य चीणि कर्माणि जीविका। याजनाध्यापने चैव विग्रद्धाच प्रतिग्रहः"॥

दति। त्रश्ययनन्तु नित्यम्, त्रकरणे प्रत्यवायस्य मनुना स्त्रतवात्; "योऽनधीत्य दिजावेदानन्यत्र\* कुरूते त्रमम्। स जीवन्नेव गूदलमाग्रु गच्छति सान्वयः"॥

इति । श्रतः ख-विधि-प्रयुक्तमेवाध्ययनम् । न चान्यान्याश्रयः, श्रध्यय-नात् प्रागेव सन्धा-वन्दनादाविव पित्रादि-सुखेन विध्यर्थावगमात्, पित्रादिभिर्नियमितलादेव माणवकस्य न श्रप्रबुद्धल-देषोऽस्ति । यद्यपि, तैत्तिरीय-शाखायाम्,—"खाध्यायोऽध्येतयः" इति वाक्यस्य पश्च-मद्दायज्ञ-प्रकरणे पठितलाद् ब्रह्मयज्ञ-विधि-रूपताः , तथाप्यश्रेष-स्वतिषपनयन-पूर्वेकस्याध्ययनस्य प्रपञ्चामानलान्यूल-स्वत-श्रुतिरनुमा-तथा? । विवरणकारस्तु,—'श्रध्यापयीत'—इत्यत्र णिजर्थस्य जीवना-र्थलेन रागतः प्राप्तलात्, प्रकृतस्याध्ययनस्य विधेयतामभिप्रेत्य, "श्रष्ट-वर्षेत्राह्मण-उपमन्केसोऽधीयीत"—इति वाक्यं विपरिणमया उप-

<sup>\*</sup> वेदमन्यज्ञ, -- इति यत्थान्तरे पाठः।

<sup>†</sup> पित्रादिनियमितत्वात् एवं माणवकस्य नाप्रबुद्धत्वे देविाऽपि, —इति नु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>!</sup> ब्रह्मयज्जविधिरयम्,—इति मृ॰ पुन्तके पाठः।

<sup>े</sup> श्रुतिरर्थानुगन्तया, - इति स॰ सा॰ पुत्तकयोः पाठः।

<sup>ा</sup> विषरीतान्थोपपादयामास, इति स॰ सा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) जीवनं जीविका दितिरिति यावत्।

<sup>(</sup>२) वसां यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रहरूपासाम्।

पादयामाम(१) । मर्क्याणिस्त नित्यः खाधायाध्यमस्य विधि:— "खाधायोऽध्येतय" दृत्येवमात्मकः श्रीतः । तथा स्तिरिप,-"तपोविशेषैविविधेर्नतेश्च विधि-चोदितैः। वेदः कृत्स्तोऽधिगन्तयः स-रहस्रोदिजनाना"(र)॥ इति । \*श्रिधगितिरर्थ-विचार-पर्यन्तमध्ययनम्। तथा च कूर्य-पुराणे, श्रध्ययन-तद्र्य-विचारयोरभावे प्रत्यवायः सार्यते,-"योऽन्यच कुर्ते यह्ममनधीत्य श्रुतिं दिजः। स वै मूड़ोन समायोवेदवाह्योदिजातिभि:॥ वेदस्य पाठ-मात्रेण मनुष्टावै भवेद्दिजः। पाठ-मानावसायी तु पद्गे गौरिव सीदित ॥ योऽधीत्य विधिवदेदं वेदार्थं न विचारचेत्। म मान्वयः ग्रुद्ध-समः पाचतां न प्रपद्यते" ॥ इति । श्रध्यमखेतिकर्त्त्रयतामाइ याज्ञदक्यः,-"गुरुच्चैवाणुपामीत खाध्यायार्थं समाहितः। श्राइतश्रायधीयीत लक्षं चासी निवेदयेत्॥

\* चिधगमि, - इति स॰ युक्तको पाठः।

हितं चाखाचरेन्नित्यं मनावाक्काय-कर्माभः"।

<sup>(</sup>१) स्थापयीत—इत्यत्र सिजर्घाऽध्ययनप्रयोजकलं, तस्राधापनपर्यवसितं।
स्थापनस्य जीविकार्यलन्तु 'घसान्तु कम्मेसामस्य'—इति पूर्वेक्तिः
मनुवचनात् यक्तम्। तथाच तस्य जीवनानुकूपयापारतया रामतः
प्राप्तलात् न विधेयत्वं। किन्तु स्रप्राप्तस्याध्यनस्येव। तथाच, 'स्रस्वधं
ब्राह्मसम्पनयीत'—इत्यादिवाकां 'स्रस्वधं व्राह्मस्याद्यपमस्त्रेत्' इत्यादिविपरिसामेसोपपादनीयमिति विवरसकारस्याप्रयः।

<sup>(</sup>२) रहस्यमपनिषत।

इति । विष्णु-पुराणेऽपि,-

"अभे मन्धे रिवं भूप! तथैवाग्निं ममाहितः। उपितिष्ठेत्, तथा कुर्यादुरेारप्यभिवादनम्॥ स्थिते तिष्ठेद्वजेत् याते नीचैरामीत चामने\*। शियोगुरानर-श्रेष्ठ! प्रतिकूलं न मञ्चरेत्॥ तेनैवाकः पठेदेदं नान्य-चित्तः पुरः-स्थितः। श्रनुज्ञातस्य भिचात्रमश्रीयात् गुरुणा ततः॥ श्रीचाचारवता तत्र कार्यं ग्रुष्यूषणं गुरोः। वतानि(१) चरता ग्राह्योवेदस्य इत-वृद्धिनाः ॥

इति । कीर्मेऽपि,-

"त्राह्नते। ध्ययनं कुर्यादीत्रमाणे। गुरेामुंखम्। नित्यमुद्भृत-पाणिः स्थात् माध्याचारः सुमंयतः"॥ इति । स्व-कुल-परम्पराऽऽगतायाः श्राखायाः पाठोऽध्ययनम्। तदाइ विश्वष्ठः,—

"पारमर्थ्यागतीयेषां वेदः म-परिटंहणः(?) । तच्हाखं कर्म कुर्व्वीत तच्छाखाऽध्ययनं तथा" ॥ इति । ख-प्राखा-परित्यागं मएव निषेधति,— "यः ख-प्राखां परित्यच्य पारक्यमधिगच्छति । म प्रदूरवद्वहिः कार्थः सर्व-कर्मसु साधुभिः ॥

चासिते,—इति स॰ सेा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) ब्रतानि तत्तदेदभागाध्ययने विच्तितानि गोभिलायुक्तानि ।

<sup>(</sup>२) सपरिवंचणः अङ्गोपाङ्गीतचासादिसचितः।

सीया शाखोज्ञिता येन ब्रह्म तेनेाज्ञितं परम्।
ब्रह्मदेव स विज्ञेयः सङ्गितियं विगर्षितः"॥
इति। ख-शाखाऽध्ययन-पूर्व्वकत्त्वन्य-शाखाऽध्ययनं तेनेवाङ्गीकृतम्,—
"श्रधीत्य शाखाभात्मीयां परशाखां ततः पठेत्"।
इति। वेदवद्धर्ष-शास्त्रमधीयीत। तदाह व्हस्पतिः,—
"एवं दण्डादिकैर्युक्तं संक्षत्य तनयं पिता।
वेदमध्यापयेत् पश्चात् शास्त्रं मन्वादिके तथा॥
ब्राह्मणोवेद-मूलः स्यास्त्रुति-स्वत्योः समः स्यतः।
सदाचारस्य च तथा ज्ञेयमेतस्त्रिकं सदा॥
श्रधीत्यचतुरेविदान् साङ्गोपाङ्ग-पद-क्रमान्(१)।
स्वित-हीनाः न श्रोभन्ते चन्द्र-हीनेव सर्व्वरी"॥
इति। श्रव, श्रध्ययनेन पञ्चधा वेदाभ्यासः उपखितः।
तथाच दन्दः,—

"बेद-स्वीकरणं पूर्वें विचारोऽभ्यसनं कपः। । तहानं चैव श्रिय्येभ्यावेदाभ्यासाहि पञ्चधा"॥

<sup>\*</sup> विचारीध्ययनं, — इति मु॰ पुक्तके पाठः। † तपः — इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) चक्रानि,—"प्रिचाकल्पोयाकरणं निरुक्तं न्योतिषाचितिः। इन्दसां विचितिस्वेव षड़ोक्रवेद इस्रते"—इत्यक्तानि। उपाक्रानि पुष्पसूचा-दीनि। पदोरास्यविशेषः यत्र ऋचां पदानि एथक् पद्यन्ते। क्रमोऽपि रास्यविशेषः यत्र पूर्वपदं स्थका उत्तरपदमुपादीयते।

# द्रति । हारीताऽपि,—

"मन्त्रार्थ-ज्ञोजपन् जुङ्गत्तयैवाध्यायन् दिजः। स्वर्ग-लेकिमवाप्नोति नरकन्तु विपर्यये"॥ इति । गुरु-सुखादेवाध्येतयं नतु लिखित-पाटः कर्त्तयः। तदाइ नारदः,—

> "पुस्तक-प्रत्ययाधीतं नाधीतं गुर्-मिन्धो। आजते न सभा-मध्ये जार-गर्भरव स्त्रियाः"॥

इति । श्रथ्यवने वर्जनीयानाइ मनुः,-

"नाविस्पष्टमधीचीत न भूद्र-जन-सम्बिधौ । न निशाऽन्ते परिश्रान्तो" ब्रह्माधीत्य पुनः खपेत्"॥

## इति । नारदोऽपि,-

"इस्त-हीनस्त योऽधीते खर-वर्ण-विवर्क्कितः(१)। ऋग्यजु:-सामभिद्गेधोवियोनिमधिगच्छति"॥

## इति। व्याचाऽपि,-

"त्रनधायेष्वधीतं यद्यच प्रहृद्ध मिन्नधी। प्रतिग्रह-निमित्तं च नरकाय तदुच्यते"। ॥ दत्यध्ययनाध्यापनयोः प्रकर्णे॥

----

<sup>\*</sup> प्रतिश्रान्ता, - इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) वैदिकानां दिविधा अध्ययनप्रणाली वर्त्तते, हस्तखरकाराठखरभेदात्। तदुभयविधखररहितमध्ययनमत्र निन्दाते,— इति मन्तव्यम्।

श्रथानध्यायाः । तेच दिविधाः ; नित्यानैभित्तिकाश्र । तत्र नित्यानाइ हारीत:,-

> "प्रतिपत्स चतुईखामष्टम्यां पर्वणोईयोः । स्रोऽनध्यायेऽद्य प्रवर्थां नाधीयीत कदाचन"॥

दति । नैमित्तिकानाइ याज्ञवल्काः,-

"य-क्रोष्ट्-गर्इभोलूक-साम-वाणार्त्त-निखने(१)। श्रमेध्य-शव-ग्रुद्रान्य-ग्राशान-पतितान्तिके॥ देशेऽश्रुचावात्मनि च विद्युत्-स्तनित-संप्रवे । भुक्ताऽऽर्र्रपाणिरमोन्तरर्द्धराचेऽतिमाहते ॥ पांग्र-वर्षे दिशां दाहे सन्ध्या-नीहार-भीतिषु । धावतः पूर्ति-गन्धे च शिष्टे च ग्टहमागते ॥ खरेाष्ट्र-यान-इस्त्यश्च-ना-वन्नेरिण-रोइणे(२)। सप्त-चिंग्रदनध्यायानेतांस्तात्का लिकान् विदः"॥

इति । श्रन्ये लनध्यायास्तत्र तत्र सार्यन्ते । तथाच नारदः.— "ऋयने विषुवे चैव ग्रयने वेाधने हरे:। त्रमधायस्य कर्नचोमनादिषु युगादिषु" ॥

<sup>\*</sup> पांखपवर्षे दिग्दाचे, - इति म॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) सामनिखने ऋग्यज्वीरनध्यायोबी द्वयः। "सामध्वनास्म्यज्वी ना-धीयीत कदाचन"-इत्यक्तेः।

<sup>(</sup>२) दूरियां वालुकामधभूमिः।

इति । मन्वादयोमस्य-पुराणेऽभिहिताः,—

"श्रय्युक्-ग्रुक्त-नवमी कार्त्तिके दादणी तथा ।

हतीया चैच-मामस्य तथा भाद्र-पदस्य च॥

फाल्गुनस्य लमावास्या पेषस्यैकादणी तथां ।

श्रावादस्यापि दणमी माघमामस्य मप्तमीः ॥

श्रावगस्याद्यमी कष्णा श्रावादस्यापि पूर्णिमारे ।

कार्त्तिकी फाल्गुनी चैची ज्यैष्ठी पश्चदणी सिता ।

मन्वन्तरादयश्चेते दन्तस्याचय-कारकाः॥"॥

इति। युगादयोविष्णु-पुराणे वर्णिताः, ॥—

"वैशाख-मामस्य च या \* \* हतीया

नवस्यसी कार्त्तिक- ग्रुक्त-पचे।

नभस्य मामस्य च कृष्णपचे †

चयोदशी पञ्चदशी च माचे"॥

कूर्मपुराणे,—

श्राहतीयाचैवमाघस्य — इति स॰ सेा॰ पुस्तक्यौः पाठः।

<sup>• †</sup> अयं पाठोग्रश्चारारेषु बज्जषु दछलं।दाद्दतः। 'पुष्यस्थैकादश्ची तथा'— इतिलादर्शपुक्तकेषु पाठः।

<sup>‡</sup> तथा माधस्य सप्तमी,—इति ग्रज्यान्तरे पाठः।

<sup>∮</sup> तथाऽऽवाष्ट्रस पूर्णिमा,—इति यत्थान्तरे पाठः।

<sup>॥</sup> मन्यन्तराद्यक्वेताद्त्तस्याच्यकारिकाः, -- इति ग्रस्थान्तरप्तः पाठः ।

ण वर्षिताः,-इति गास्ति स॰ सेा॰ पुक्तवयोः।

<sup>\*\*</sup> सिता, — इति ग्रञ्चान्तरीयः पाठः।

<sup>†</sup> तिमखपचे,—इति पाठो ग्रह्मान्तरधतः।

"उपानर्सणि चोत्सर्गे(१) चिराचं चपणं सरतम्। श्रष्टकासु लहोराचम्हलन्तासुच राचिषु॥ सार्गेश्रीर्षं तथा पैषि साध-सासे तथैवच।

तिस्रोऽष्टकाः समाख्याताः कृष्ण-पचे तु स्रिरिभः"॥
इति। गैतिमोऽपि,—"कार्त्तिकी-फाल्युन्याषाड़ी-पौर्णमासी\* तिस्रोऽष्टकाः चिराचम्",—इति। जक्त-पौर्णमासीरारभ्य चिराचम्। तथा
तिस्रोऽष्टकाः सप्तम्यादयः, तास्विप चिराचमनध्ययनित्यर्थः। पैठीनिसः,—"कृष्णे भवाः तिस्रोऽष्टकाः, मार्गग्रीर्ष-प्रस्तयः इत्येके"—
इति। श्रापस्तम्यस्, जपाकर्मारभ्य मासं प्रदोषेऽनध्यायमाह,—
"श्रावष्णां पौर्णमास्यामध्यायसुपाकृत्य मासं प्रदोषे नाधीयीत"—
इति। प्रदोष-श्रब्देनाच पूर्व-राचिः विवचिता। चयोदस्यादिप्रदोषेस्रापे नाधीयीत। तथाच श्रादित्यां पुराणम्,—

"मेधा-कामस्त्रयोदश्यां सप्तस्याञ्च विशेषतः। चतुर्थाञ्च प्रदोषेषु न सारेत्र च कीर्त्तयेत्"॥ इति । चतुर्थादि-तिथि-दैविध्ये प्रजापितः,— "षष्टी च दादशी चैव श्रद्धराचोन-नाडिका! । प्रदोषे नलधीयीत त्रतीया नव-नाडिका"॥

<sup>\*</sup> पैर्गामासीति, -इति पाठः मु॰ पृक्तके ।

<sup>†</sup> बादिय, इति नास्ति स॰ से। पुस्तवयीः।

<sup>‡</sup> खर्डराव्योननाडिकाः,—इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) उपकार्मीत्सर्गी ग्रह्मायुक्तकर्मविश्वेषी अध्ययनारम्भसमात्योः कर्त्तव्यो। परमेता ग्रहस्थादिभिरपि मन्त्राणामवामयाततायं प्रत्यब्दं कर्त्तव्यावित्यन्यत्र विस्तरः।

#### इति । याज्ञवस्क्योऽपि,-

"यहं प्रेतेश्वनधायः प्रिथितिग्-गृत्-वस्पृषु । उपातम्भणि चोत्मर्गे ख-प्राखे श्रोत्रिये तथा ॥ सन्ध्या-गर्जित-निर्धात-भू-कंपोल्का-निपातने (१) । समाण वेदं द्यु-निष्मारण्यकमधीत्य च ॥ पञ्चदक्षां चतुर्दक्षामष्टम्यां राज्ज-स्रतते । ऋतु-सन्धिषु भुक्ता च श्राद्धिकं प्रतिग्रह्म च ॥ पष्रपु-मण्डूक-नकुल-श्राहि-मार्ज्जार-मूषिकेः । कते उन्तरे लहाराचं प्रक्र-पाते तथाच्छ्ये"॥

दति । मनुरिष,

"चारेरपञ्जते ग्रामे सम्भूमे वाऽग्नि-कारिते। श्राकालिकमनध्यायं विद्यात्मर्वाङ्गते(र) तथा"॥

<sup>\*</sup> ख-प्राखात्रो चिये स्ते, — इति मृष्युक्त पाठः । † मृषकः, इत्यादर्भपुक्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) किर्घाताको यथाक्रमम्, — "यदान्तरीक्ते वलवान् माहता महता हतः। पतत्यधः स निर्घाता जायते वायसम्भवः"। "दृहक्किखा च सूक्षाया रक्तनीलिशिखाञ्चला। पौरवी च प्रमाणेन उल्लानानावि-धास्मृता" इत्युक्तलक्ष्यो।

<sup>(</sup>२) "प्रकृतिविषद्धमङ्गतमापदः प्राक् प्रवेशधाय देवाः स्टजन्ति" - इति-वचनात्, "खतिलाभादसत्यादा नात्तित्यादाऽप्यधर्मातः । नरापचा-राद्मियतसुपर्माः प्रवर्त्तते । तताऽपचाराद्मियतमपवर्ज्जन्ति देवताः । ताः स्टजन्यङ्गतांन्तांन्तु दिखनाभसभूभिजान् । तस्व जिविधालाके उत्पाताः देवनिर्मिताः । विचरन्ति विनाधाय रूपेः सम्भावयन्ति-

इति । कूर्म-पुराणे,—

"स्रेमातकस्य कायायां प्रात्मलेर्मधुकस्य च। कदाचिदपि नाध्येयं काविदार-कपित्वयोः"॥

इति । उक्तानामणनधानामपवादमाह मनुः,—
"वेदोपकरणे चैव खाध्याये चैव नित्यके\*।
' नानुरोधोऽस्यनध्याये होम-मन्तेषु चैवहि"॥

दित । वेदोपकर्णान्यङ्गानि । नित्य-स्वाध्यायोत्रह्म-यज्ञः । श्रोन-काऽपि,—

"नित्ये जपे च काम्ये च क्रती पारायणेऽपि च। नानध्यायोऽस्ति वेदानां, ग्रहणे ग्राहणे स्रतः"ं।

दति । कूर्फ-पुराणेऽपि,-

"अनधायम् नाङ्गेषु नेतिहास पुराणयोः ! न धर्मा-प्राक्तेष्वत्येषु पर्वाखेतानि वर्ज्जयेत्"॥

इति ।

॥०॥ दत्यनध्यायप्रकर्णं ॥०॥

पूर्वमध्ययनाधापने सेतिकर्त्त्वते तिह्पिते, त्रय यजन-याजने निह्पयामः ।

<sup>\*</sup> नैत्यिके, - इत्यन्यत्र पाठः।

<sup>†</sup> तथा, - इति स॰ सा॰ प्रस्तवयोः पाठः।

<sup>‡</sup> इतिकर्त्तवालेन,-इति मु॰ पस्तके पाठः।

च"-इलुक्तेश्व आपज्जानाय देवकर्तृकाम्स्यादीनां स्वभावप्रधावाः । इत्त इति ज्ञेयम्।

तत्र, यजनस्य सृष्टिं प्रयोजनं चाह भगवान्,-

"सह-यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरावाच प्रजा-पितः । श्रमेन प्रसिव्यध्यमेष वाऽस्तिष्ट-काम-धुक् ॥ देवान् भावयतानेन ते देवाभावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवास्त्रय ॥ दृष्टान् भोगान् हि वादेवादास्त्रन्ते यज्ञ-भाविताः । तैर्दत्तानप्रदायेभ्योयोभुङ्गे स्तेनएव सः" ॥

इति । तस्य च यजनस्य सात्विक-राजस-तामस-भेदेन चैविध्यं सएवाइ.—

"श्र-फलाकां जिभिर्यज्ञोतिधि-दृष्टे ग्यद्याते । यह यमेवेति मनः समाधाय स सान्तिकः ॥ श्रमिस्त्राय तु फलं दक्षार्यमपि चैव यत् । द्रज्यते भरत-श्रेष्ठ : तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ विधि-दीनमस्ष्टान्नं शन्त्र-दीनमद्विणम् । श्रद्धा-विरद्दितं यज्ञं तासस परिच्चते" ॥ द्रित । श्राश्वसेधिके पर्व्यणि दिजादि-स्ष्टे वैश्वार्थल-प्रतिपादनेन

"यजनार्थं दिजाः सृष्टासारकादिवि देवताः । गावायज्ञार्थसुत्पन्नादिचणार्थं तथैवच ॥ सवर्णं रजतं चैव पाची कुत्सार्थसेवच ।

यज्ञ: प्रशस्ते,†—

<sup>\*</sup> दिजाति खरे, — इति स॰ से। ॰ पुत्तकयोः पाठः । † प्रसूयते, — इति स॰ से। ॰ प्रा॰ पुत्तकेषु पाठः । ‡ पार्च, — इति मु॰ पुत्तको पाठः ।

द्भार्थमय यूपार्थं ब्रह्मा चक्रे वनस्पतिम् ॥ ग्राम्यारुखाश्व पत्रवे। (१) जायन्ते यज्ञकारुखात्" । इति । द्वारीते। ऽपि, श्रन्नय-स्थतिरेकाभ्यां यज्ञ-महिमानं दर्शयति,—

> "यज्ञेन खे।काविमखाविभान्ति, यज्ञेन देवाः श्रम्टतत्वमाप्तुवन् । यज्ञेन पापैर्वज्ञभिर्विमुकः, प्राप्तीति खे।कानमरस्य विष्णोः ॥

नास्ययज्ञास्य लेकिन नायज्ञोविन्दते ग्रुभम् । अनिष्ट-यज्ञोऽपूतासा अस्यति\* किन-पर्णवत्"॥

इति । यज्ञ-विशेषास्त्रश्चि-होत्रादयः । तथाच श्रूयते, — "प्रजापति-र्यज्ञानस्जताशि-होत्रं चाशि-ष्टेशमञ्च पीर्णमाभीं चोक्ष्यं चामा-वास्यां चातिरात्रं च"—इति । श्रश्चि-होत्रादीनां संकतेरशिभिः साध्यतात्त्तत्-संस्कारकसाधानसादावनुष्टेयम् । तत्र प्रजापतिः,—

> "सर्व्यक्ताधिकारी खादाहिताग्नर्धिने सित ! । श्राद्धान्त्रिर्धने।ऽष्यग्नोन् नित्यं पापभयात्॥ दिजः" ॥

<sup>\*</sup> नप्यति, इति स॰ सा॰ पुन्तवायोः पाठः ।

<sup>†</sup> अवते, - इति मृ पुक्तके पाठा।

<sup>!</sup> सर्वसंस्थाधिकारः स्थादाचितामधेनेसति,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।
॥ पापच्तयात्,—इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) "ग्राम्यारक्यासतुर्वम् । गौरविरजाऽश्रोऽश्वतरागर्भोमनुष्यास्विति सप्त ग्राम्याः प्रभवः । महिष-वानर-श्रद्ध-सरीस्वप-कक-एषत-स्गास्विति सप्तारक्याःप्रभवः"—इति पैठिनसिवचनमत्र स्मर्भेयम् ।

इति । श्रकरणे प्रत्यवायः कूर्य-पुर्णे दर्शितः,\*—

"नास्तिकाद्यवाऽऽलखाद्योऽग्रीन्नाधातुमिक्किति ।

यजेत वा न यज्ञेन स याति नरकान् वहन् ॥

तस्मात्मर्व-प्रयत्नेन ब्राह्मणोहि विशेषतः ।

श्राधायाग्नीन् विश्रद्धातमा यजेत परसेश्वरम्"॥

दित। श्रुतिश्च, कालादि-विशिष्टमाधानं विधत्ते,—''वधनो ब्राह्मणो-ऽग्निमादधीत; वधनोवे ब्राह्मणस्तर्तुः, स्वएवैनस्तावाधाय ब्रह्मवर्षधी भवति, ग्रीभो राजन्यश्चादधीत; ग्रीभोवे राजन्यस्तर्तुः, स्वएवैनस्ता-वाधाय दिन्द्रयवान् भवति, भर्राद वैग्यश्चादधीत; भर्दे वैग्यसर्तुः, स्वएवैनस्तावाधाय पश्चमान् भवति",—दित । श्चाश्चमेधिकेऽपि,‡—

"वसन्ते ब्राह्मणस्य स्वादाधेयोऽग्निनेराधिप! वसन्ते ब्राह्मणः प्रोक्तोवेद-योनिः सउच्यते ॥ श्रम्याधानं १ तु येनाय वसन्ते क्रियते नृप!। तस्य श्रीक्रह्मयद्धिस्य ब्राह्मणस्य विवर्द्धते ॥ चित्रयस्याग्निराधेयो योग्ने श्रेष्ठः स वे॥ नृप!। येनाधानन्तु वे योग्ने क्रियते तस्य वर्द्धते ॥ श्री: प्रजाः प्रावस्त्रैव विन्तस्त्रैव वर्त्नं यग्नः।

<sup>\*</sup> दर्फितः, - इति नास्ति स॰ सा॰ पुस्तकयीः।

<sup>†</sup> इन्द्रियावी,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>1</sup> चात्रमधिकोपर्वाण, -- इति मृ॰ पुस्तको पाठः।

अन्ध्याधेयं,─इति मृ॰ पुस्तके पाठः ।
 अरुख्य वै,─इति स॰ खा॰ पस्तकयोः पाठः ।

भरत्-काले तु \* वैश्वश्वाधाधानीयोक्तताभनः ॥ भरद्राचः चियं वैश्वोवश्य-योनिः सज्यते। भरद्याधानमेवं वै कियते येन पाण्डव॥ तस्य श्रीः वै प्रजाऽऽयुश्च पश्चवोऽर्थश्च वर्द्धते"।

दित । श्राधान-पूर्वकाश्च यज्ञाः, दर्भादयः । तथाच विश्वष्ठः,—"श्रवश्चं ब्राह्मणोऽग्रीनादधीत, दर्भ-पूर्णमासाग्रयणेष्टि-चातुर्मास्यैः पग्रुसेामैश्वरे यजेत"—दित । हारीतोऽपि,—

"पाक-यज्ञान् यजेकितां इविर्यज्ञांसु नित्यगः।
सौम्यांसु विधिपूर्केण यद्गक्केत् धर्ममव्ययम्॥"॥
इति। ते च गोतमेन दिश्विताः,—"अष्टका पार्कण-श्राद्धं श्रावण्यायहायणी चैत्राश्रयुजीति सप्त पाक-यज्ञ-संस्थाः, श्रम्याधेयमग्निहोचं
दर्श-पूर्णमासावाययणं चातुमास्यं निक्द् -पग्रु-वन्धः सौनामणीति सप्त इविर्यज्ञसंस्थाः, श्रिष्टोमात्यग्निष्टोमजक्ष्यः वोद्गी वाजपेयोऽतिरानोप्तीर्यामः इति सप्त सेाम-संस्थाः" इति । श्रपरांसु
महायज्ञ-कृत्वन् देवले।दिश्वितवान्,—"श्रश्वमध-राजस्य-पौष्डरीक-

<sup>\*</sup> प्रदाचेथ,-इति स॰ से। पुक्तकायोः पाठः।

<sup>†</sup> भरदाचि, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> तस्येव श्रीः प्रजायुख, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> सोमांख,-इति स॰ सा॰ पस्तकयोः पाठः।

<sup>॥</sup> ब्रह्मचाव्ययम,-इति स॰ से। पुक्तक्योः पाठः।

ण गौतमेन, - इति स॰ सा॰ पुस्तक्योः पाठः। एवं सर्वत्र।

इति । श्रकरणे प्रत्यवायः कूर्य-पुर्णे दिश्वतः,\*—

"नास्तिकाद्यवाऽऽलस्थाद्योऽग्रीनाधातुमिक्ति ।

यजेत वा न यज्ञेन स याति नरकान् वह्नन् ॥

तस्मात्मर्व-प्रयत्नेन ब्राह्मणोहि विश्वेषतः ।

श्राधायाग्रीन् विश्वद्धातमा यजेत परमेश्वरम्"॥

इति। श्रुतिश्च, कालादि-विशिष्टमाधानं विधत्ते,—"वसने ब्राह्मणी-ऽग्निमादधीत; वसनोवै ब्राह्मणखर्तुः, खएवैनस्टतावाधाय ब्रह्मवर्षमी भवति, ग्रीमो राजन्यश्चादधीत; ग्रीमोवै राजन्यसर्तुः, खएवैनस्टता-वाधाय दन्द्रियवान् भवति, भरदि वैश्वश्चादधीत; भरदे वैश्वसर्तुः, खएवैनस्टतावाधाय पश्चमान् भवति",—इति । श्वाश्वमेधिकेऽपि,‡—

> "वमनो ब्राह्मणस्य स्वादाधेयोऽग्निनराधिप! वमनोब्राह्मणः प्रोक्तोवेद-योनिः मजस्यते॥ श्रम्याधानं१ तु येनाय वमनो क्रियते नृप!। तस्य श्रीब्रह्मयद्धिय ब्राह्मणस्य विवर्द्धते॥ स्वियस्थाग्निराधेयो ग्रीग्रे श्रेष्ठः म वै॥ नृप!। येनाधानन्तु वै ग्रीग्रे क्रियते तस्य वर्द्धते॥ श्रीः प्रजाः पश्रवश्चैव वित्तश्चैव वक्षं यशः।

अ दिर्श्तः, - इति नास्ति स॰ से। ॰ पुस्तकयोः।

<sup>†</sup> इन्द्रियावी, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> खाश्रमेधिकोपर्वाण,—इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🖇</sup> खन्ध्याधेयं,—इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> श्रेष्ठस्य वै, -इति स॰ सा॰ पुन्तकयोः पाठः।

ग्ररत्-काले तु \* वैग्ध्रखाष्याधानीयोक्तताग्रनः ॥ ग्ररद्वाचः † खयं वैग्ध्रोविग्ध-योनिः मज्चते। ग्ररद्वाधानमेवं वै कियते येन पाण्डव॥ तस्य श्रीः वै प्रजाऽऽयुख्यं पश्चवाऽर्यस्य वर्द्धते"।

दति । श्राधान-पूर्वकाश्च यज्ञाः, दर्भादयः । तथाच विष्ठः,—'श्ववश्यं ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत, दर्भ-पूर्णमामाग्रयणेष्टि-चातुमास्यैः पग्रुसेामैश्वरे यजेत''—दति । हारीतोऽपि,—

"पात-यज्ञान् यजेन्तियं इविर्यज्ञांसु नित्यमः।
सौम्यांसु विधिपूर्वेण यदक्तेत् धर्ममव्ययम्॥"॥
दिति। ते च गोतमेन दिर्मताः,—"त्रष्टका पार्वण-त्राद्धं त्रावणायहायणी चैत्राश्रयुजीति सप्त पात्र-यज्ञ-संस्थाः, त्रम्याधेयमग्निहोचं
दर्भ-पूर्णमासावाग्रयणं चातुर्मासं निरूद्ध-पग्रु-वन्धः सौनामणीति सप्त इविर्यज्ञसंस्थाः, त्रग्निष्टोमात्यग्निष्टोमजक्ष्यः सोज्ञा वाजपेयोऽतिरानोप्तीर्यामः दित सप्त सेाम-संस्थाः" दित । त्रपरांसु
महायज्ञ-त्रत्वन् देवलोदिर्भितवान्,—"त्रश्चमेध-राजस्य-पौष्डरीक-

<sup>\*</sup> प्रदाचेय,-इति स॰ सा॰ पुक्तकायोः पाठः।

<sup>†</sup> ग्रहात्र,-इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> तस्येव श्रीः प्रजायुख, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

र् सोमांख,-इति स॰ सा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>॥</sup> ब्रह्मचाव्ययम,-इति स॰ सा॰ पुक्तकयोः पाठः।

ग गौतमेन, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयोः पाठः। एवं सर्वत्र।

गोसवादयोमहायज्ञा:- क्रतवः \*" इति । एते सर्वे यज्ञाः यथायोगं नित्य-नैमित्तिक-काम्य भेदेन चिविधाः ;—

"नित्यं नैमित्तिकं काम्यं चिविधं कर्म पौरूषम्"। इति मदालसेकि:। तत्र, यज्ञानां नित्यत्वं त्राधर्वणशाखायां त्र्र्यते,— "मन्त्रेषु कर्माणि कवयोयान्यपश्चंसानि चेतायां वद्द्धा सन्ततानि, तान्याचरध्ः नियतम्"—इति । राजसनेथि शाखायामपि,—

"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्तं समाः"।

दति । "एतदे जरामर्थमग्निहोनं जरमा वाह्येवासानुन्यते म्हणुना च"—दित च । विधि-वाक्येषु च जीवनाद्युपवन्थस् नित्यल-लचकं । तथा॥ "यावन्जीवमग्निहोनं—जुक्तयात्" "यावन्जीवं दर्ग-पौर्णमा-माभ्यां यजेत"—दित । श्रकरणे प्रत्यवास्त्र्य नित्यल-गमकः । तथा-चार्थ्यके श्रूयते,—"यस्थानग्निहोन्नमदर्ग-पौर्णमासमनाग्यणमातिथ-वर्जितं बाक्ततमवैश्वदेव अविधिना क्षतमासप्तमांसस्य लेकान् हि-निस्ति" दित । तथाच श्रुत्यन्तरम्,—"यस्य पिता पितामहोबा से।मं न पिवेत्, स बात्यः"—दित । जीवन-कामना-व्यतिरिक्त-ग्रह-दाहा-द्यनियत-निमित्तसुपजीव्य प्रवत्तं नैमित्तिकम्। तथाच श्रुतिः,—

<sup>\*</sup> मचायज्ञतवः, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> कुथंमशाखायां, - इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुक्तकेष पाठः।

<sup>‡</sup> तान्याद्धरथ,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>ं</sup> राजसनेय,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

ग अत्र, नित्यत्वलक्तकः, - इति पाठो भवितुं युक्तः।

<sup>॥</sup> अत्र, यथा,-इति पाठी भवितुं युक्तः।

<sup>#</sup> चाज्जतवैश्वदेव, - इति मृ॰ पुक्तको पाठः।

"यस्य ग्रहं दहत्यग्रये चामवते पुराडाग्रमष्टाकपालं निर्वपेत्"— दति। कामनया प्रदृत्तं काम्यम्। तद्यथा "वाययं श्वेतमालभेत श्वितकामः, वायुर्वे चेपिष्ठा देवता"—दत्याद्याः काम्यपग्रवः ; "ऐन्द्रा-ग्रमेकादग्र-कपालं निर्वपेत् प्रजा-कामः" दत्याद्याः काम्येष्टयः" (१) तत्र, काम्यानां कामितार्थ-सिद्धिः फलम्। नित्य-नैमित्तिकयोस्तु यथाविध्यनुष्ठितयोरिन्द्रलोक-प्रापकलमार्थ्यणे श्रूयते,—

"काली कराली च मने।जवा च
सुले। हिता याच सुधूम-वर्णा ।
स्मुलिङ्गिनी विश्वरूची च देवी
लेलायमाना दित सप्त जिक्काः॥
एतेषु यश्चरते स्नाजमानेषु
यथाकालं चाइतयो। ह्यद्यायन्।
तं नयन्थेताः सूर्यस्य रम्मया—
यत्र देवानां पतिरेकाऽधिवासः।
सूर्यस्य रिमास्विजमानं वहन्ति ।
प्रियाञ्च वाचमिभवदन्योर्चयन्य—
एषवः पुष्यः सुक्रते। ब्रह्मले। ॥

<sup>\*</sup> चापि, - इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> लेलीयनाना,-इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> देवानामतिरेकोऽधिवासः, - इति स॰ से।॰ ग्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) इष्टिपश्वोर्भेदख,—"इष्टिल चरणा यागः पश्चल पश्चनास्भृतः। एतः" क्षेषः क्षतुः प्रोत्तो होमान्यत् पूजनं स्मृतम्"—इत्युत्तदिशाऽयसेयः।

इति। त्रानुशासनिकेऽपि,—

"सु-ग्रुद्धिर्यजमानैश्च ऋिलिग्भिश्च तथाविधैः।

ग्रुद्धिर्द्ध्योपकरणे (१) र्यष्ट्यमिति निश्चयः॥

तथा कतेषु यज्ञेषु देवानां तेषणं भवेत्।

तुष्टेषु देव-मंघेषु यज्ञी यज्ञ-फलं लभेत्॥

देवाः सन्तोषितायज्ञेलीकान् मम्बर्द्धन्युत।

जभयोलीकयोर्देवि, भूतिर्यज्ञीः प्रदृश्चते॥

तस्तायज्ञाद्विं यान्ति श्रमरैः सह मादते।

नास्ति यज्ञ-समं दानं नास्ति यज्ञ-समाविधिः॥

सर्व्य-धर्म्य-समुद्देशोदेवि, यज्ञे समाहितः"।

दिति।यदि कथिचित्रिय-कर्म्याणि लुप्येरन्, तदा तस्माधानमाहः

प्रजापतिः.—

"दर्शच पूर्णमासच लुद्वाऽयोभयमेव वा। एकस्मिन् कच्छ्र-पादेन द्योरर्द्धेन श्रोधनम्॥ इविर्यज्ञेष्वश्रकस्य लुप्तमप्येकमादितः। प्राजापत्येन ग्रुद्धोत पाक-मंख्यासु चैव हि॥ सन्ध्योपासन-हाना तु नित्य-स्नानं विलोप्य च\*। होमं नैमित्तिकं, ग्रुद्धोद् गायत्र्यष्ट-सहस्र-कृत्॥

<sup>\*</sup> नित्यस्तानं तु लोप्य च, इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः, लाप्य वा,— इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) श्रद्धश्च दयम्, — श्रुत-श्रीर्य-तपः-तन्या-श्रिय-याच्यान्वयागतम् । धनं सप्तिषधं श्रद्धं मुनिभिः समुदाह्यतम्" – इत्युत्तलद्यगं खाभाविकम क्रतसंखारादिकञ्चागतुकम्।

समाउन्ते सेाम-यज्ञानां हाना सान्द्रायणञ्चरेत्। त्रक्तवाउन्यतमं यज्ञं यज्ञानामधिकारतः॥ उपवासेन शुद्धोत पाक-संस्थासु सैत्रहि"।

इति । कात्यायने।ऽपि,-

"पित्व-यज्ञात्यये चैव वैश्वदेवात्ययेऽपि च । श्रनिष्टा नव-यज्ञेन नवान्त-प्रामने तथा॥ भोजने पतितान्तस्य चस्वैश्वानरेश्मवेत्" ।

इति । विहित-दिचिणा-पर्याप्त-द्रयाभावेऽपि\* नित्यं न लोपयेत्। तदाह वैधायनः,—

"यस्य नित्यानि खुप्तानि तथैवागन्तुकानि(१) च । स-पथ-स्थोऽपि न स्वर्गं स गच्छेत् पतितोहि सः॥ तस्मात् कन्दैः फलैर्मूलैर्मधुनाऽथ रसेनवा। नित्यं नित्यानि कुर्वीत नच नित्यानि खोपथेत्"॥ दति। ननु, सम्पूर्ण-द्रथ-सम्पत्तावेव सेाम-थागः कार्यः। तदाइ मनुः,—

"यस्य चैवार्षिकं वित्तं पर्याप्तं सत्य-रत्तये । श्रिधकं वाऽपि विद्येत स सामं पातुमर्हति"॥ इति । याज्ञवल्कोऽपि,—

"नैवार्षिकाधिकात्रीयः सहि सामं पिवेद्विजः"।

<sup>\*</sup> द्रवानाभेषि, - इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) महदाहाद्यनियतनिमित्तमुपजीय विद्वितं यत् नैमित्तिकां, तदेवाचा मन्तुकतया निर्दिष्टमिति बौध्यम्।

इति । चैवार्षिकान्त्रालाभे साम-यागाद्वाचीनाद्शाद्यएव कार्याः । एतद्पि भएवारः,—

"प्राक्षौमिकीः कियाः कुर्याद्यसान्नं वार्षिकं भवेत्"। इति। श्रन्य-धनस्य यज्ञोमनुना निविध्यते,—

'पुष्णान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्धानोजितेन्द्रयः । नवस्य-दक्षिणेयेज्ञैयंजेताय कथञ्चन ॥ दन्द्रियाणि यशः खर्गमायुः कीर्त्तिं प्रजाः पश्रुत् । इन्यस्य-दक्षिणायज्ञस्तसात्रास्य-धनायजेत्" ॥

इति । मन्य-पुराणिपि,—

"श्रन्नहीना दहेराष्ट्रं मन्त्र-हीनस्त्यर्तितः। श्रात्मानं दत्तिणा-हीनानास्ति यज्ञ-समारिपुः"॥

इति । एवस महोतानि वचनानि 'कन्देर्मू से:' इत्यादिवचनेन विक् द्धोरिन्निति चेत् । मैवम्, एतेषां वचनानां काम्य-याग-विषयतात् । 'सम्यूर्णानुष्ठान-प्रकृतो मत्यामेव काम्यं कर्त्तयम्'—इति षष्ठाध्याये<sup>(१)</sup> मी-मासितम्। तथाषि—''ऐन्द्राग्रमेकाद्य-कपालं निविपेत् प्रजा-कामः"— इत्यन्न, कि यथाप्रक्ति प्रयोगेषाप्यधिकारः, उत स्वागोपसंद्यारेण ?— इति संग्रयः । नित्येषु यथाप्रक्ति प्रयोगस्य पूर्वाधिकर्षे निर्धात-त्वात् काम्येष्विप तथा,—इति प्राप्ते ब्रूमः । नित्यानामसमर्थेनाप्य-परित्याज्यत्वात् तत्र यथाप्रक्ति प्रयोगः । श्रपरित्यच्यानि दि नित्यानि, जीवनादि-निमित्त-वर्षेन तत्प्रयत्तेः । नैमित्तिकं

<sup>#</sup> अर्थेहीना, - इति यत्रान्तर एतः पाठः।

<sup>(</sup>३) भीमांसा-घष्ठाध्याय-व्रतीयपाद-दिताधिकर्यो।

प्रत्यप्रवर्त्तकले निमित्तलमेव शियेत । कामना तु न निमित्तं ; येना-वस्यमिष्टिं प्रवर्त्तयेत् । श्रते। न काम्यखापरित्याच्यलम्। तथा सित, फल-सिद्धार्थमेव काम्यखानुष्ठेयलात्, फलख च कत्नांगापकत-प्रधानमन्तरेणानिष्यनेः, यदा कत्नांगानुष्ठान-प्रक्रिस्तदेव काम्य-मनुष्ठेयम्,—इति सिद्धान्तः॥

॥०॥इति यजन-प्रकरणम् ॥०॥

द्रत्यं यजनं निक्षितं, याजने तु विधिः श्रूयते,—"द्रयमर्जयन् श्राह्मणः प्रतिग्रह्मीयादा जयेदध्यापयेदा"। नचायं नित्य-विधिः, श्राकरणे प्रत्यवायादि-नित्य-खचणाभावात्। श्रापि तु काम्य-विधिः, द्रयार्जन-कामस्य तचाधिकारात्। तचापि, नापर्व-विधिः(१) जीव-नेपायत्वेन याजनस्य प्राप्ततात्। तद्वेतुलञ्च मार्कखेय-पुराण दर्शितम,—

"याजनाध्यापने ग्रुद्धे तथा ग्रुद्धः" प्रतिग्रहः।
एषा सम्यक् समाख्याता चितर्यं तस्य जीविका"॥
दिति। नापि परिसङ्खा, नित्य-प्राप्तेरभावात्। तस्मात् पचे प्राप्तलान्नियम-विधिरयम्। सचायं नियमः पुरुषार्थएव, नतु क्रलर्थः,

<sup>\*</sup> पुच, - इति स॰ सेा॰ ग्रा॰ पुक्तकेष्।

<sup>†</sup> अत्र, 'चितयी'—इति पाठो भवितुं युक्तः।

<sup>‡</sup> तस्मात्, -इति नास्ति स॰ वेा॰ ग्रा॰ पुस्तनेषु ।

<sup>(</sup>१) अपूर्वेख पूर्वमप्राप्तस्य विधिरपूर्वविधिः अत्यन्ताप्राप्तप्रापने विधिरिति यावत्। तत्रदेसुक्तम्, — ''विधिरत्यन्त्रमप्राप्ती नियमः पाचिने सति। तत्र जान्यत्र च प्राप्ती परिसंख्येति गीयते''— इति।

द्रवार्जन-विधानस्य पुरुषार्थलेन लिपा-सचे (१) विचारितलात्। तथाहि,—द्रस्पप्राप्तिः, कर्ल्या वा पुरुषार्था वा?—दित संग्रयः। तच पूर्वः पवः, कर्ल्ययं, तथा सित\* नियमस्वार्थवन्तात्। क्राह्मणस्य याजनादिना, चित्रयस्य जयादिना, वैश्वस्य क्रस्यादिना,—दित नियमः। सच पुरुषार्थ-पनेऽनर्थकः स्वात्, खपायान्तरेणार्जि स्वापि द्रवस्य जुत्प्रतिघातादि-पुरुषार्थ-सम्मादकलात्। कतुस्त नान्यया सिद्धति। श्रतस्तव नियमाऽर्थवान्,—दित प्राप्ते कृतः। द्रश्चे हि सम्मादितं सत् पुरुषं प्रीणयित। श्रतस्तस्य पुरुषार्थलं प्रत्यादे दृष्टम्। क्रवर्थता तु नियमान्यथाऽनुपपत्या कर्ण्यते। कृप्तस्य कर्यादे सिद्धादः। सित च पुरुषार्थले, क्रतारिप भोजनादिवत् पुरुष-कार्थतया तदर्थताऽपर्थात् सम्मद्यते। नियमस्त, पुरुषार्थजन-विधा किश्चिददृष्टं जनिष्याति । क्रवर्थविदिनाजीवनलोपन-विधा किश्चिददृष्टं जनिष्याति । क्रवर्थविदिनाजीवनलोपन-विधा किश्चिददृष्टं जनिष्याति । क्रवर्थविदिनाजीवनलोपन-

<sup>\*</sup> तथापि, इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>†</sup> चचियस जयादिना,—इति नास्ति स॰ पुस्तने।

<sup>‡</sup> इंग्रं - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> कालर्थ, - इति गु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) "यसिन् प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिपाऽर्घलच्चगाऽविभक्तत्वात् (मी॰ इस॰ १पा॰ २सः)" इस्वेतसिन् सूचे भाष्यकारस्य दिनीयवर्णके,— इति बोध्यम्।

<sup>(</sup>२) तथाच याजनादिनाऽर्क्जने निचिद्दर्यं नन्यते, तिव्रयमस्यार्थनन्वाय । इतरथा खन्नम्येनापि प्रकारेण द्रव्यार्क्जनसम्भवात् याजनादिनियमो-वचनग्रतेनाप्यग्रकाः नर्तुमिति बोध्यम्।

कतुरपि न सिध्येत्(१)। तस्मात्, पुरुषार्थायाजनादिः, —इति सिद्धम्। च्हितिसर्विना याजियताऽन्योन केाऽप्यस्ति,—इति चेत्। नैवम्,श्राप साम-सूचे घोड़शानाम्हिनां वर्णमिभधाय याजयितुः सप्त-दशस्य ष्ट्रथावर्णाभिधानात्। "सद्खं सप्त-द्शं कौषितिकनः समामनित, स कर्मणासुपद्रष्टा भवति''—इति । श्रतएव विशिष्ठ वंशोत्पन्नस्य सत्यह्यां नामकस्य महर्षे: प्रश्न-वाक्ये देव-भागस्य सञ्जय-नाम कान् ब्राह्मणान् प्रति याजकलं। तैत्तिरीयक-ब्राह्मणे श्रूयते,— 'वाभिष्ठोइ सत्य-इयो देवभागं पप्रच्छत् सृद्धयान् बद्ध-याजिने।यजे?" इति । तथा कौषितिक-ब्राह्मणे, चित्र-नामकं प्रति श्वेत-केतार्थाज कलमास्नातम्,—"चित्रोह वे गार्ग्यायणिर्यस्माणत्राहणि वन्ने, स ह पुत्रं श्वेत-केतुं प्रजिज्ञाय याजयिति "दिति। तस्माद्, ऋतिमधोऽन्यः-सदस्योचाजयिता। ऋविजावा याजयितारः सन्तु, सर्वयाऽपस्ति ब्राह्मणानां जीवन-इतुर्थाजनम्। तत्रेतिकर्त्तवता-रूपेण कृष्णा-जिन-वाससारन्यतरेणापवीतित्वं तैत्तिरीयने विधीयते,—"तस्माय-ज्ञोपवीत्येवाधीयीत याजयेचजेत् वा यज्ञस्य प्रस्त्या ऋजिनं

<sup>\*</sup> वसिष्ठ, — इति दन्यमध्यः पाठः मृ॰ पुस्तने पायः सर्वेत्र ।

<sup>†</sup> सात्य हुय, - इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुस्तकोषु पाठः। एवं परन।

<sup>‡</sup> याजकालं इति नास्ति मृ॰ पुस्तके।

<sup>§</sup> बज्जयाजिनेायायजा इति,—इति सु॰ पुम्तके पाठः।

१ प्रतिग्रय याजयेति, इति पाठः मु॰ पुस्तके।

क्रत्वर्धमिर्ज्जितस्य द्रव्यस्य तदन्यत्र भोजनादी विनियोगस्य कर्तुमस (8) स्वादिति भावः।

वामावा दिवणत उपवीय"—दित । मन्तेषु स्थादिषु ज्ञानश्च श्वाजनांगतेन कृन्दोग-ब्राह्मणे समासायते,—"शेष्ठ वा श्विविद्यार्षय-कृन्दो दैवत-ब्राह्मणेन याजयित वा श्रध्यापयित वा, स्थाणं वर्च्छिति गर्नां वा पद्यते प्र वामीयते पापीयान् भवित यातया-मान्यस्य कृन्दांसि भविन्त, श्रथ यो मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्, सर्वमायुरेति श्रयान् भवित श्रयातयामान्यस्य कृन्दांसि भविन्ताः, तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्"—दित ।

ननु कितत् याजनस्य कित् प्रतिग्रहस्य च निन्दितलात् तर नृष्ठानवतः स्वाध्याय-गायश्रोजंपत्रास्वायते,—"रिच्यतद्व वा एष-मेव रिच्यते योयाजयित प्रति वा ग्रह्णाति, याजियला प्रति-ग्रह्म हाऽनन्त्रन् चिः स्वाध्यायं वेदमधीयीत, चिराचं वा साविचीं गायचीमन्वातिरेचयित"—रित । तथाऽन्यचापि,—"दुहेण्ड वा एष क्रन्दांशि योयाजयित, स येन यज्ञ-क्रतुना याजयेत्, सोऽरण्णं परेत्य ग्रुचौ देशे स्वाधायमेवेनमधीयन्नासीत; तस्था-नम्ननं दीचा, स्थानसुपसदः, त्रासनस्य सुत्या, वाग्जुह्रः, मन उपस्त्, धृतिर्भुवा, प्राणोद्दवः, सामाध्वर्णः, स्वाएष यज्ञः प्राण-दिच्योऽनन्त-दिच्यः सन्दद्धतरः"॥ इति चेत्। नायं देषः, त्रयाञ्य-

<sup>\*</sup> मन्त्रऋषादिचान्च, - इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुक्तकषु पाठः।

<sup>†</sup> स्थामं वा गक्ति, - इति भा वस पुत्तकयोः पाठः।

<sup>‡</sup> अथ, इत्यादि, भवन्ति, - इत्यन्तः पाठः स॰ से । प्रा॰ पुस्तकेनु नास्ति।

<sup>🖔</sup> क्वचित् याजनं निन्दिला, - इति पाठः स॰ ग्रा॰ पत्तकयोः।

<sup>॥</sup> तस्यानशनम् --- इत्यादि, 'सम्द्रतरः' -- इत्यन्तः पाठीनास्ति स॰ सा॰ भा॰ पृस्तकेषु।

याजन-विषयतात् । जीवितात्ययमापत्रस्य प्राण-रचार्यमयाज्ययाजनमि सम्भाव्यते । तथा, वाजसनेय-त्राह्मणम्,—"प्राणस्य वै
सम्माद्रवामायायाज्यं याजयित श्रप्रतिग्राह्मस्य वा प्रतिग्रह्माति \*"दित ।
तच, प्रायश्चित्तं कृन्दोगाः श्रामनित्त,—"श्रयाज्य-याजने दिच्णांस्थका मामं चतुर्थ-काले भुद्धानः (१) तन्मन्त्रान् गायेत्"—दित । तथा
समन्तुरिप सारति,—"ग्रुद्ध-याजकः ग्रुद्ध-द्रव्य-परित्यागात् पूरोाभवति । श्रमिश्रस्त-पतित-पानर्भव-भूणह-पुंश्वल्य-ऽग्रुचि-वस्त्र-कार्!
तैस्तिक-चाक्रिक-ध्वजि-स्वर्ण-कार्-वर्म-कार्-पद्धकः वर्धिक-गणगणिक-सानिक-व्याध-निषाद-रजक-चर्द-चर्म-काराः श्रभाज्यात्राश्रप्रतिग्राह्मात्रयाज्यास्य" । तथाच विष्ठः,—दिच्णा-त्यागाच पूरोाभवतीति विद्यायते॥"—दित । तथा वौधायनाऽपि,—"वद्धप्रतिग्रह्मस्य प्रतिग्रह्म श्रयाज्यं वा याजियत्वा नाद्यात्, तस्य चान्न-

<sup>\*</sup> अप्रतिग्रह्म प्रतिग्रह्माति, - इति ग्रा॰ स॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> सर्व्वद्रयपरियागात्,—इति मु॰ पुत्तके पाठः।

एस्तकार, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🦠</sup> सुवर्णलेख्येक वढक, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>¶</sup> वुराष्ट्रचर्माकारां, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> दिचागात् पापाच, - इति स॰ सो ॰ प्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) भोजनस्य कालजयमितवास्य चतुर्यकाले भुञ्जानः। पूर्व्यदिने उपोध्य परिदेने दिवा चभुक्ता राजा भुञ्जान इति यावत्। तथाचोक्तम्। "मुनिभिर्द्धिरम्मं प्रोक्तां विप्राणां मर्यवासिनां नित्यम्। सम्हिन च तथा तमिस्नन्यां सार्द्धप्रस्थामान्तः"—इति।

मित्राला तरत्यमन्दीयं जपेत् \*"—इति । त्रियाज्य-याजक सत्तर्णं देवलेन दर्शितम्,—

> ''यः ग्रुद्धान् पतिनां खापि याजयेदर्थ-कारणात्। याजितावा पुनस्ताभ्यां ब्राह्मणेऽयाच्य-याजकः"॥ इति। ॥०॥ इति याजनप्रकर्णम् ॥०॥

तदेवं याजनं निरूपितम्। श्रथ दान-प्रतिग्रहो निरूपिते। तच, दान-विषया श्रुतिः,—"दानमिति सर्वाणि भृतानि प्रशंसन्ति, दानानातिदुष्करं तसाद्दाने रमनो"-इति। तथा वाक्यान्तर-मपि,—''दानं यज्ञानां वरूथं दचिणा लोके दातारं सर्व-भूतान्युपजी-विन्त, दानेनारातीरपानुदन्त, दानेन दिवनोधित्राभवन्ति, दाने सर्वे म्रतिष्ठितं तसाहानं परमं वदन्ति,"-इति। श्रादित्य-पुराणेऽपि,-

"न दानादिधिकं किञ्चित् दृश्यते भुवन-त्रये। दानेन प्राप्यते खर्गः श्रीदीनेनैव सम्यते ॥ दानेन प्रचून् जयित याधिदानेन नम्मति। दानेन ज्ञाते विद्या दानेन युवती-जनः॥ धर्मार्ध-काम-सीचाणां साधनं परमं स्रतम्" । इति । एवं श्रुति-सरितभां प्रशंबा-पूर्वका दान-विधिक्त्रीतः। याज्ञव-

ल्कास्त्र शाचादानं व्यथन,

<sup>\*</sup> नास्याद्ममवाद्ममिश्रत्वा पतेत्,—इति सु॰ युक्तक पाठः। † यात्र, 'तथा'-इलिधिकः पाठः स॰ सो॰ ग्रा॰ पुक्तकेषु । ‡ याच्चवसक्योऽपि,—इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुत्तकेषु पाठः।

"दातवं प्रत्यदं पाचे निमित्तेषु" (१) विशेषतः ।

याचितेनापि दातवं श्रद्धा-पूर्वन्तु श्रक्तितः ॥

गो-भ्र-तिल-हिरण्यादि पाचे दातव्यमर्चितम् ।

नापाचे विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेयरच्छता" ॥ इति ।

तयोरन्यतरः खरूप-विधिरितरस्तु गुण-विधिः । मनुरपि,—

"दानं धर्में निषेवेत नित्य-नैमित्त-संज्ञकम् ।

परितुष्टेन भावेन पाचमासाद्य श्रक्तितः" ॥ इति ।

वक्षि-पुराणे च १ वित्त-वैयर्ष्टीक्ति-पुरःसरं दानं विहितम्,—

"यस्य वित्तं न दानाय नेपिभोगाय देहिनाम् ।

नापि किर्त्ये न धर्माय तस्य वित्तं निर्यकम् ॥

तस्यादित्तं समासाद्य देवादा पाँक्षादय्य ।

दद्यात् सम्यग्-दिजातिभ्यः कीर्त्तंनानि न कारयेत्" ॥ इति ।

विष्णुधर्मीत्तरे दानाभावे वाधमादः,—

"सीदते दिज-सुख्याय योऽर्थिने न प्रयक्कित । सामर्थी सति दुर्बुद्धिर्नरकायोपपद्यते" ॥ इति ।

<sup>#</sup> निमित्तेतु,—इति सु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> दातव्यमिर्चित, — इति सु॰ पुक्तके पाठः । ''व्यर्चितमर्चिताय दद्यात्'' -- इति बचनान्तरदर्भनादुभयमि सक्त्रक्ते ।

<sup>‡</sup> दानधम्म, - इति स॰ ग्रा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>§</sup> खिपपुरागोपि, — इति सु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) पात्रम्,—"विद्यायुक्तोधर्म्मश्रीनः प्रशानाः चान्तोदानाः सत्यवादी-कृतचः। दित्तत्यानागोत्तितो गोशारस्यो दाता यञ्चा ब्राह्मसः पात्र-माज्ञः"—बत्युक्तनच्यसम्। निमित्तं संब्रान्यादि।

# बह्य-पुराणेऽपि,—

"सदाचाराः कुलीनाञ्च रूपवन्तः प्रियम्बदाः । बज्ज-श्रुताञ्च धर्मज्ञायाचमानाः परान् ग्रहान् ॥ दृश्यन्ते दुःखिनः सर्वे प्राणिनः सर्वदा सुने । श्रदत्त-दानाः जायन्ते पर-भाग्योपजीविनः" ॥ दति ।

## व्यासाऽपि,—

शातातपाऽपि.—

"श्रज्ञर-दयमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत् पुरा । तदिदं देहि देहीति विपरीतसुपस्थितम्" ॥ इति । स्कान्देऽपि,—

> "देचीत्येवं बुवन्नर्थीं जनं बोधयतीव सः। यदिदं कष्टमर्थितं प्रागदान-फलं दि तत्॥ एकेन तिष्ठताऽधस्तादन्येने।परि तिष्ठता। दात्र-याचकयोर्भेदः कराभ्यामेव स्वचितः॥ दीयमानन्तु योमोद्दात् गो-विप्राग्नि-सुरेषु च। निवार्थित पापात्मा तिर्थ्यग्योनिं व्रजेत्तु सः"॥ दित।

"मा ददखेति योत्रूयात् गय्यग्नौ ब्राह्मणेषु च। तिर्यग्-योनि-म्रतं गत्या चाण्डालेखपि जायते"॥ इति । दानस्य खरूपं तचेतिकर्त्तयताञ्च देवले।दर्भयति,— "म्रर्यानासुदिते पाचे स्रद्भया प्रतिपादनम्।

तथितिकत्त्रं यताच्च, — इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

दानमित्यभिनिर्द्धं याखानं तस्य वच्यते ॥ दे हेतुः षड्धिष्ठानं षड्क्नं षड्विपाक-युक् । चतु:-प्रकारं चि-विधं चि-नादं दानमुखते॥ नान्यलं वा बज्जलं वा दानस्थाभ्यद्यावहम्। श्रद्धा भितिस दानानां वृद्धि-श्रेयस्करे\*हि ते ॥ धर्ममध्य कामय बीड़ा-इर्ष-भयानि च। श्रिष्ठानानि दानानां षड़ेतानि प्रचचते ॥ पानेभ्यादीयते नित्यमनपेच्य प्रयोजनम्। केवलं धर्म-बुद्धा यत् धर्म-दानं तद्चते ॥ प्रधाजनसुपेच्येव प्रसङ्गात् चतप्रदीयते । तदर्थ-दानमित्या इरेहिकं फल-इतुकम्॥ स्ती-पान-सगयाऽचाणां प्रमङ्गाद् यत् प्रदीयते । श्रनईषु च रागेण काम-दानं तद्चाते । संसदि बीड्या स्ताया चार्थिभ्योयत् प्रयाचितम्॥ प्रदीयते च यहानं बीड़ा-दानमिति स्रतम्॥ दृष्ट्रा प्रियाणि अला वा हर्षाद् यदात् प्रयक्किति । इर्ष-दानमिति प्राइद्गं धर्म-विचिन्तकाः!॥ श्राकोश्रनार्थं चिंसानां रे प्रतीकाराय यद्भवेत्।

<sup>\*</sup> टडिचयकरे, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयोः पष्ठः।

<sup>†</sup> त्यागनुद्धा,-इति स॰ से।॰ पुक्तकयोः पाठः।

I वडर्म्भचिन्तकाः, -- इति स॰ सा॰ भा॰ पुन्तकेषु पाठः।

<sup>🖇</sup> बाक्रोग्रानर्थिहंसानां—इति स॰ सा॰ पुक्तकयोः पाठः।

दीयते वाऽपकर्लभ्या \* भय-दानं तद्चते ॥ दाता प्रतिग्रहीता च श्रद्धा देयञ्च धर्म-युक् । देश-काली च दानामङ्गान्येतानि षड्विदुः॥ त्र-पाप-रागो धर्मात्मा दित्मुख्यसनः (१) इउचिः। श्रनिन्दा-जीव-कर्मा च षड्भिर्दाता प्रशस्ते॥ चि-शुक्तः गुक्त-वित्तश्च घृणालुः संयतेन्द्रियः। विमुक्तोयोनि-देषिभ्योत्राह्मणः पात्रमुखते" ॥ इति । निग्रुक्त रति, निभिमातापित्राचार्यै: ग्रिनितलेन ग्रुडु:। "श्रोचं ग्रुद्धिर्महाप्रीतिरर्धिनोदर्भने तथा। सत्- हतियानस्या च दाने श्रद्धेत्यदाहता॥ त्राचारावाधमक्षेणं ख-यत्नेनार्क्तितं धनम्। खन्यं वा विपुत्तं वाऽपि देथमित्यभिधीयते ॥ यद्य दुर्लमं द्रव्यं यस्मिन् कालेऽपि वा पुनः । दानाहीं देश-काला ती खातां श्रेष्टी नचान्यथा ॥ श्रवस्था-देश-कालानां पाच-दाचोश्च सम्पदा ।

पाककर्ळभ्यो,—इति स॰ सा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> दित्सरवाजतः, - इति मु॰ पस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> क्रम्टित्स्य, -इति स॰ से।॰ मा॰ पस्तवेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) श्रमनं कामजके।पजदे। धिविश्रेषः। तद्क्तम्। "स्यायाऽच्योदिवा-स्वप्नः परीवादः" स्त्रियोमदः। तौर्य्यविकं द्याद्या च कामजे।दश्रको। ग्रामः। प्रैश्रन्यं साहसं दोच्च द्रैश्याऽस्त्रयाऽर्थदृष्टमाम्। वाग्दग्डजञ्च पारुष्यं कोधजाऽपि ग्रामोऽष्टकः"—इति।

दीनं वापि भवेच्छेष्ठं श्रेष्ठं वाऽष्यन्यथा भवेत्॥
दुष्पां निष्पां दीनं तुः विपालमञ्चम्।
यिद्विणक-युगृद्दिष्टं षड़ेतानि विपालतः ॥
नास्तिक-स्तेन-सिंसेभ्यः जाराय पितताय च ।
पिग्रुन-भूण-दन्नृभ्यां मदत्तं दुष्पां भवेत् ॥
मदद्यपां दानं श्रद्ध्या परिवर्ष्णितम् ।
पर-वाधा-करं दानं क्रतमणूनतां विजेत् ॥
यथोक्तमपि यद्दानं वित्तेन कसुषेण तु ।
तत्तु संकस्प-देषिण दानं तुः प्य-पासं भवेत् ॥
यक्षक्तां सक्तः षड्मिदीनं स्वादिप्रसेद्यम् ।
(१) श्रनुकोश्य-वश्वाद्तं दानमचयतां॥ व्रजेत् ॥
भूवमाञिक्तं काम्यं निमित्तकमिति क्रमात् ।
देविको व्यानमार्गाऽयं चतुः वर्षते वृधः ॥
(१) प्रपाऽदराम-तङ्गादि सर्व-काम-पासं भूवम्थां ।

<sup>\*</sup> भूगचनुभाः, -- इति स॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> स्कीतमप्यूनतां,-इति मु॰ पुस्तकी पाठः ।

<sup>‡</sup> चेंदु तं-इति स॰ से। ॰ पुक्तक्योः पाठः।

<sup>§</sup> सभेत, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> मच्चव्यतां,-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

ग एवमाजिखकां, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>\*\*</sup> दिख्य,-इति मु॰ पुक्तकी पाठः।

<sup>🕆</sup> सर्वेकामकलपदम्, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) व्यनुकोधादया।

<sup>(</sup>२) प्रपा पानीयश्राचा । खारांम उपनम् । तङ्ग्रीजनाश्रयनिशे :।

तदाजिक्तकित्याज्ञदीयते यहिनेदिने । त्रपत्यविजयेश्वर्थं \* स्ती-वालार्थं यदिव्यते । इच्छा मंज्ञन्तु यहानं काम्यमित्यभिधीयते । काखापेचं क्रियापेचमर्थापेचमिति स्रतम्(१)॥ विधा नैमिलिकं प्रोत्रं स-हामं हाम-विक्तितम्। नवात्तमानि । चलारि मध्यमानि विधानतः॥ त्रधमानि तु ग्रेषाणि चिविधलमिदं विदः। त्रत्र-विद्या-वधू-वस्त्र-गो-भू-हकााश्व-हिस्तनाम्॥ दानान्यत्तमदानानि उत्तम-द्रय-दानतः। विद्यादाच्छादनं वासः परिभोगोषधानि च॥ दानानि मध्यमानीति मध्यम-द्रव्य-दानतः। उपानत्-प्रेथ-थानानि क्च-पाचासनानि च॥ दीप-काष्ठ-फलादीनि चर्मं बज्ज-वार्षिकम्। बज्जलादर्थ-जातानां सङ्खा शेषेषु नेयाते ॥ श्रधमीन्यविष्रष्टानि सर्वदानान्यते। विदुः 1। इष्टं दत्तमधीतं वा प्रणयत्यनुकीर्त्तनात्॥ स्राघाऽनुशोचनाभ्यां वा भग्न-तेजो १ विपद्यते ।

<sup>\*</sup> अपत्यारिजयैश्वर्थं, -- इति पाठः स॰ से। ॰ प्रा॰ पुस्तकेषु।

<sup>†</sup> तत्रोत्तमानि, -- इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> खन, 'इति'—इत्याधिकः पाठः मु॰ पुस्तको।

<sup>🖇</sup> अग्रतेजा,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) काकापेचं यथा आवाक्यादिनिमित्तकं दानम्। क्रियापेचं यथा श्रा-द्वादौ वन्यादिभ्योदानम्। क्षर्थापेचं यथा पुत्रजन्मादौ दानम्, "यकां गां दश्रगुर्देखात्"— इत्याद्यक्तं वा।

तसादाता-कृतं पृष्धं न रुषा परिकीर्त्तयेत्" ॥ इति । नित्य-नैमित्तिक-काम्य-विमलाख्यास्य चलारे।दान-भेदाः पुराष-सारे दर्शिताः । सालिकादि-भेदान् भगवानारः,—

> "दातव्यमिति यहानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे च काले पाचे च तहानं सान्तिकं स्थतम्॥ यन्तु प्रत्युपकारार्थं फलसुद्दिस्य वा पुनः। दीयते च परिक्रिष्टं तद्राससुदाद्धतम्॥ श्व-देश-काले यहानमपाचेभ्यस्य दीयते। श्वसत्यतमवद्यातं\* तन्तासससुदाद्धतम्"॥ इति।

तच फलविशेषोविष्णुधर्मी स्तरे दर्शितः,—

''तामसानां फलं शुक्कें तिर्यक्के मानवः बदा। वर्ण-सक्कर-भावेन<sup>(१)</sup> वार्ड्के बदि वा पुनः॥ वाल्ये वा दास-भावेन नाच कार्या विचारणा। श्रतेऽन्यया तु मानुकी राजसानां फलं भवेत्॥ साल्विकानां फलं सुक्कें देवले नाच संग्रयः"। इति।

तत्र दान-पाचमाद याज्ञवस्काः,-

"न विद्यया नेवलया तपसा वाऽपि पाचता। यच हत्त्तिमिसे चोभे तिद्ध पाचं प्रचचते"॥ इति । धमोऽपि,—

''विद्या-युक्तीधर्य-गीलः प्रशानाः

<sup>\*</sup> असंख्नुतमविज्ञातं, - इति सु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>(</sup>१) विजातीययार्व्यायोः संप्रयोगात् योजायते सायं वर्षाप्रकृतः।

चान्तोदानाः सत्य-वादी कत-मः। खाध्यायवान् धतिमान्\* गोशर्खो-दाता यज्वा ब्राह्मणः पानमाष्ठः"॥ दति।

विश्वष्ठः,-

"किञ्चिदेरमयं पार्च किञ्चित् पार्च तपामयम्। पाचाणामपि तत्पाचं भूदान्नं यख नोदरे"॥ इति।

बृहस्पति:,—

"त्रागमियति यत् पाचं तत् पाचं तार्थियति" । इति । विष्णुधर्योत्तरे,—

"पतनात् चायत्ते यसात् तसात् पाचं प्रकीर्त्तितम्" । इति । स्कन्द-पुराणे पाच-विश्वेषोविहितः,—

> "प्रथमन् ग्रोई।नं द्याक्ष्रमनुक्तमात्। ततोऽन्येषाञ्च विप्रत्यां द्यात् पाचानुसारतः॥ ग्रेरोरभावे तत्पुचं तद्वार्थां तत्-सुतं तथा। पौचं प्रपाचं दौह्यमन्यं वा तत्-सुक्षोद्भवम्॥ तहानातिकसे दानं प्रत्युताधोगतिषदम्"। इति।

थमाऽपि,-

"सममनाहाणे दानं दिगुणं नाहाण-नुवे(१)।

<sup>\* &#</sup>x27;र्धतिमान्,'— इत्वन, स्रितिमान्, — इति सु पृक्तके, 'खाध्यायवान्द्रित-मान्'— इत्यन, रुक्तिम्लानागोहिता,— इति जीमूतवाचनप्रतः पाठः । † तत्सतान्, — इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) ब्राह्मणमामानं व्रवीति नपुनकी स्वायवत्तीयः सेऽयं ब्राह्मखबुवः। तथा स्रोह्मम्। "जन्मकर्मपरिस्तयो ब्राह्मिक्किविवर्जितः। व्रवीति ब्राह्मण-

प्राधीते शतसाइसमननं वेद-पार-गे"॥ इति । प्राधीतः प्रारम्भाध्यमद्त्यर्थः । सम्बर्त्तः, \*-

"उत्पत्ति-प्रज्ञ वि स्तानामागति गतिम्। वित्ति विद्यामविद्याञ्च स भवेदेद-पारगः" (१) ॥ इति ॥ "शूद्रे सम-गुणं दानं वेश्ये तद्-दिगुणं स्टतम्। चचिये चिगुणं प्राज्ञः षड्गुणं ब्राह्मणे स्टतम्" ॥ इति । शूद्रादीनां पाचल-प्रतिपादनमन्नदानादिविषयं "कतान्नमितरेभ्यः"

-इति गौतम-वचनात्।

व्यासः,-

"मातापित्रोश्च यहत्तं भाद-खस्-सुतासु च। जायाऽऽत्मजेषु यहत्तं सेाऽनिन्दाः खर्ग-संक्रमः है॥ पितुः यत-गुणं दानं सहस्रं मातुक्त्यते। श्वनन्तं दृष्टितुर्दानं सेादर्थे दत्तमत्त्रयम्"॥ इति।

भविद्यात्तरे,-

"न केवलं ब्राह्मणानां दानं सर्वेच श्रस्तते।

- \* संवर्तः,-इति गास्ति सु॰ पुस्तके।
- † 'इति' शब्दोऽत्र नास्ति सु॰ पुस्तकी।
- ‡ अब्रदानविषयं, इति सु॰ पुस्तके पाठः।
- 🖔 अच 'इति' ग्रब्दोऽधिकोऽस्ति मु॰ पुक्तको।

खाइं सत्त्रेयोत्राद्धाणनुवः"—इति।"ग्रभाधानादिसंस्तारेयुत्तस्य नियत-त्रतः। नाध्यापयति नाधीते सत्त्रेयोत्राद्धाणनुवः"—इत्युत्तलद्धायो वा।

(१) विद्या तत्त्वज्ञानम्। अविद्या मिथ्याज्ञानं कर्म्मकवापा वा, तथावे-चापासनाया विद्यापदेन संग्रहामन्तवः।

भगिनी-भागिनेयानां मातुलानां पितुःखसुः । दरिद्राणाञ्च बन्धूनां दानं कोटि-गुणं भवेत्"॥ इति । श्रातातपाऽपि,—

"मनिकप्टमधीयानमतिकामति योदिजम। भोजने चैत्र दाने च दह्यासप्तमं कुलम्"॥ इति । महाभारते,-

> "इतस्वा इत-दाराख<sup>†</sup> ये विप्राः देश-विश्ववे । त्रर्घार्घमभिगक्किना तेभ्यादानं महाफलम्" ॥ इति।

श्रपाचमार मनः,-

"न वार्याप्र<sup>‡</sup> प्रयच्छेनु वैड़ाल-व्रतिके दिने। न वक-त्रतिके पापे नावेद-विदि धर्म-वित्॥ विष्ययेतेषु दत्तं हि विधिनाऽयर्जितं धनम्। दातुर्भवत्यनधाय परचादातुरेवच ॥ यः कारणं पुरक्कात्य व्रत-चर्यां निषेवते । पापं व्रतेन संकाद्य वैडालं नाम तद्वतम् ॥ त्रधोदृष्टिनैकृतिकः खार्थ-मंधान-तत्परः। श्रठोमिथ्याविनीतस्र वक-व्रत-चरोद्धिजः"१ ॥ इति ।

## शातातपाऽपि,॥—

<sup>#</sup> पित्रखसुः,—इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> पित्रभात्दारास, - इसि स॰ सा॰ ग्रा॰ पुक्तवेषु पाठः।

<sup>‡</sup> नचारविष, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयोः पाठः। नचारवेषि, - इति मु॰ पुस्तको पाउः।

वक्टित्तकरोदिजः,—इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>॥</sup> नास्तीदं स॰ सा॰ ग्रा॰ पुस्तनेषु।

"नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठञ्च वार्क्कुषौ (१) । यच बाणिज्यके दत्तं न च तत् प्रेत्य नो इह"॥ इति । देवलकञ्च स्कान्दे दर्शितः,—

> "देवार्चन-रतोविप्रोविक्तार्थी वत्सर-चयम्। स वै देवलकानाम इय-कयेषु गर्हितः"॥ इति।

बद्धमनुः,—

"पाच-भूतोऽपि योविमः प्रतिग्रह्म प्रतिग्रहम्। त्रमत्मु विनियं जीत तसी देयं न किञ्चन ॥ सञ्चयं कुरुते यश्च प्रतिग्रह्म समन्ततः । धर्मार्थं नोपयुक्के स\* न तं तस्करमर्चयेत्" ॥ इति ।

विष्णुधर्मी तरे,-

"पर-स्थाने रुथा दानमभेषं परिकीर्त्तितम् । श्रारूढ़े पतिते † चैव श्रन्थथाप्तैर्धनैश्च ‡ यत्<sup>(२)</sup> ॥

<sup>\*</sup> नेापयुञ्जीत, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> चारू ज्पतिते,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> अन्यथासेधनेख,-इति स॰ सा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) वार्डु वै। रिद्धिया हिथा।

<sup>(</sup>२) परस्थाने परभूमी। भूखामिनीऽन्ज्ञयातु न दोषः। "नाननुज्ञातभूमिर्ष्ट यज्ञस्य पलमञ्जते"—इख्रक्षेः। आरूढ़े पतिते इति स्वनकीर्यानेष्ठिकत्रस्थाचारिविषयम्। "स्वारूढ़ोनेष्ठिकं धम्में यस्तु प्रस्थवते
पुनः। प्रायस्थितं न पर्थामि येन श्रुद्धोत् स स्वात्मद्या"—इति, "स्वारूढ़पतितं विप्रं मग्डलाच विनिःस्मृतम्। उद्ग क्वमिदस्य स्पृष्टा
चान्त्रायणं चरेत्"—इति चैवमादिवचनैक्तस्यात्मनं निन्दितत्वात्।
"विद्यस्त्रभयथापि स्मृतेराचाराच" (३ स्व०४पा० ४३ स्व००) इति प्रारीरकस्त्रमप्याच सर्त्तेश्वम्। स्वन्यथाप्तरिति, स्वन्थ्या प्रास्त्रीयापायं
विना स्वाप्तरिक्तिदित्वर्षः। स्वन्यायाप्तरिति तु युक्तः पाठः।

व्यर्थमबाह्म भे दानं पतिते तस्तरे तथा।
गुरोञ्चाप्रीति-जनके क्षतन्ने ग्राम-याजके ॥
वेद-विक्रयके चैव यस चोपपितर्ग्यहे ।
स्त्रीभिर्जितेषु यहनं व्यास-ग्राहे तथैवच ॥
ब्रह्म-बन्धो च यद्दनं यहन्तं व्यस्तीपती।
परिचारेषु यहन्तं वृथादानानि षोड्म"॥ इति ।

महाभारते,-

"पङ्गस्विधरामूकाव्याधिनोपहताञ्च थे।

भर्तवाक्ते महाराज, न तु देशः प्रतिग्रहः"॥ इति ।

पानोपेचणमपान-दानञ्च मनुर्निषेधित,—

"श्रनहंते यहदाति न ददाति यदहंते"।

श्रहीनहीपरिज्ञानाहानाद् धर्माञ्च हीयते"॥ इति ।

भविष्योत्तरे देथ-खरूपं निरूपितम्,—

"यद्यदिष्टं विश्विष्टञ्च न्याथ-प्राप्तञ्च यद्भवेत्।

तन्तद् गुणवते देथिमित्येतहान-खचणम्"॥ इति ।

श्रशेषस्य देथल-प्राप्तौ विशेषमाह याज्ञवल्काः,—

"ख-खुटुम्बाविरोधेन देयं दार-सुताहृते ।

नान्वये(१) सित सर्वस्यं यचान्यसौ प्रतिश्रुतम्"॥ इति ।

वृहस्पतिरिप,—

<sup>\*</sup> धनर्च गो यददाति नददाति यदर्च गो, - इति स॰ से। • पुक्त कयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) चन्वयः सन्ततिः।

"<sup>(१)</sup>कुटुम्ब-भक्त-वसनाद् देयं यदितिरिचाते"। इति । शिव-धर्मी,—

"तसान्तिभागं वित्तस्य जीवनाय प्रकल्पयेत्। भाग-दयन्तु धर्मार्थमनित्यं जीवनं यतः"॥ इति । कुटुम्बाविरोधेन देयमित्युक्तं, तस्यापवादमाइ व्यासः,— "कुटुम्बं पीड्यिलाऽपि ब्राह्मणाय महात्मने । दात्यं भिचवे चान्नमात्मनोभृतिमिक्कता"॥ इति । देय-विशेषेण फल-विशेषमाइ मनुः,—

"वारि-द्रमृतिमात्रोति सुखमचयमत्र-दः।
तिख-प्रदः प्रजामिष्टां दीप-द्रश्चनुरूत्तमम्॥
भूमि-दोभूमिमात्रोति दीर्घमायुर्हिरख-दः।
यह-दोऽय्याणि वेस्मानि रूप्य-दोरूप सुत्तमम्॥
वासेादश्चन्द्र-सालोक्यमश्य-सालोक्यमश्य-दः।
श्रमनुद्-दः त्रियं तृष्टां गो-दो त्रभ्रस्य पिष्टपम् ॥
यान-श्रया-प्रदोभार्यामैखर्यमभय-प्रदः।
धान्य-दः श्राश्चतं सौख्यं त्रद्धा-दो त्रद्धा श्राश्चतम्॥
सर्वेषासेव दानानां त्रह्म-दानं विश्रिष्यते"। इति।

<sup>\*</sup> रूपा,-इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> जुटां,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> पिछवम्, — इति पाठान्तरम्।

<sup>(</sup>१) बुदुम्बम्ब्देनावम्बभरगीया भग्धन्ते। ते च, "माता पिता गुरुर्भाता प्रजादीनाः समाश्रिताः। खभ्यागताऽतिथिस्वेव ।पाद्यवर्ग उदास्तः" —हित मनुनेक्षाः।

अविचीकरे पाच-विशेण देय-विशेषोदर्शितः,---

"तथा द्रव्य-विश्वेषां यु द्यात् पाच-विश्वेषतः । श्वाक्तानामन्न-दानञ्च गो-दानञ्च खुटुम्बिने ॥ तथा (१) प्रतिष्ठा-दीनानां चेच-दानं विश्वियते । सुवशें याजकानाञ्च विद्यां चैवोर्ड्य-रेतसाम् ॥ कलां चैवानपत्थानां ददतां गतिबक्तमा" । दति ।

स्कान्देऽपि,—

"श्रान्तस्य यानं हिवतस्य पान-मन्नं नुधार्त्तस्य गरेगगरेन्द्र । दश्वादिमानेन सुराष्ट्रनाभिः संस्त्रसमानं चिदिवं नयन्ति" ॥

षाजियाः,-

"देवतानां गुरूषाच मातापित्रोस्त्यैवस । पुर्छं<sup>(९)</sup> देशं प्रयक्षेत्र नापुर्छं चोदितं<sup>‡</sup> क्वस्तिं, हित । विष्णु-धर्मीत्तरे,—

"यस्रोपयोगि यद्यं देयं तसीव तङ्गवेत्"। इति। दान-निमित्ताम्याद भातातपः,—

ग्रीदानं यञ्चने तथा,—इति सु॰ पृक्तने पाठः।

<sup>†</sup> याचकानास,-इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> चार्जितं,—हति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) प्रतिष्ठा बास्यदम्।

<sup>(</sup>२) पुर्वाः न्यायार्चितम्।

"श्रयनादी सदा देयं द्रथमिष्टं ग्रहे तु चत्। षड्भीति-सुखे चैव विमोचे चन्द्र-सूर्थयोः ॥ संक्रान्ती यानि दत्तानि इय-कयानि दाहिं। तानि नित्यं द्दात्यर्कः पुनर्जन्यनिजनानि" ॥ इति ।

बद्ध-विश्वष्ठोऽयनादीन्दर्भयति,-

"स्म-कर्कट-संक्राम्ती दे हृद्ग्-द्विणायने। विषुवे च तुला-मेषौ तथार्मध्ये ततोऽपराः(९) ॥ चप-विश्वक-कुमोषु सिंहे चैव घदा रविः। एतदिष्णु-पदं नाम विषुवादिधकं फलम्॥ कन्यायां मिघुने मीने धनुष्यपि रवेर्गतः । वङ्गीति-सुखाः प्रोक्ताः वङ्गीति-ग्षाः प्रखैः"॥ इति ।

विष्णु-धर्बी नारे,-

"वैत्राखी कार्निकी माधी पूर्णिमा तु महाकता। पौर्णमासीषु सर्वासु मासर्च-सहितासु च । दत्तानामिइ दानानां फक्षं दश-गुणं भवेत्' इति।

मनुः,--

"सहस्र-गृणितं दानं भवेद्दनं युगादिषु । कर्म श्राद्धादिकश्चेव तथा मन्वन्तरादिषु"॥ इति ।

याज्ञवल्काः,—

<sup>(</sup>१) विष्ये,--इति प्रथमादिवचनान्तं पदम्। तथारयन-विष्वयार्मध्ये, तते। (यनविषुवते।, प्रयाः खन्याः संक्रान्तय इत्यर्थः। उत्तरश्लोकयाः स्पद्धमेतत्।

रानि-दानादि-निषधं प्रक्रम्य "सुक्षा मकर-कर्कटी"-इतिपर्युदासात्।
मत्य-पुराणे दानस्य प्रयस्ता देशविशेषा निर्द्धिः,—

"प्रयागादिषु तीर्येषु पुष्णेस्वायतनेषु च।
दला चाचयमान्नोति \* नदी पुष्ण-वनेषु च"॥ इति।
तथा व्यासेनापि,—

"गङ्गा-दारे प्रयागे च श्रविमुक्ते च पुष्करे। मकरे चाइहाचे च गङ्गा-मागर-मङ्गमे॥ कुर-चेचे गया-तीर्चे तथाचामर-कण्टके। एवमादिषु तीर्चेषु दत्तमचयतामियात्"॥ ॥०॥ इति दानप्रकर्णम्॥०॥

तदेवं येतिकर्त्तयं दान-प्रकरणं निक्षितम्, श्रय प्रतिग्रहो-निक्ष्यते । तत्र श्रीतोविधिः पूर्वमुदाहृतः ;—"द्रयमर्जयन् ब्राह्मणः प्रतिग्रह्णीयात्",—दित । तत्र, याजने येथं चर्चा पूर्वमनुक्रान्ता, वेथं प्रतिग्रहेऽपि यथामक्षवमनुषन्धातव्या ।

ननु प्रतियहा मनुना निन्दित:,-

"प्रतियदः प्रत्यवरः स तु विप्रस्य गर्हितः"॥ इति । मैवम्, श्रस्यानिन्दाया श्रमन्-प्रतियदः विषयलान्। तस्रोपरितने वचने स्पष्टीकृतम्,—

<sup>\*</sup> दत्त्वाचाच्यमाप्रोति, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> नदी, - इत्यत्र, तदा, - इति स॰ सा॰ पुक्तकवाः पाठः।

I तच याजने पूर्व्यमनुकान्तीयं, - इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>§</sup> सन्धातयः, — इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🎙</sup> खसाधुप्रतिग्रन्द,—हति मु॰ पुक्तके पाठः।

"प्रतियक्षे गर्धितः खात् मूद्रादयम्यजन्मनः" । इति । यः प्रतियक्षे नीचात् क्रियते, स गर्धित इत्यर्थः । सन्प्रतियक्ष्य तेनैवाभ्यनुक्रातः,

"नाध्यापनात् वाजनादाऽगर्छितादा प्रतिग्रहात्। दोषो भवति विप्राणां व्यलनार्क-समा हि ते†''॥ इति। श्रगर्छितादिति केदःः। श्रगर्छित-प्रतिग्रहादप्यप्रतिग्रहः श्रेयान् १ तथाच याज्ञवलुकाः,—

"प्रतियह-समर्थाऽपि नाद्त्ते यः प्रतियहम् । ये जोका दान-श्रीकानां स तानाप्तोति पुष्कजान्"॥ इति ॥ । मनु यसः प्रतियहं प्रशंसति,—

> "प्रतियहाध्यायन-याजनानां प्रतियहं श्रेष्ठतमं वदन्ति । प्रतियहात्<sup>म</sup> श्रुद्धाति जय-होमै-र्थाञ्चन्तु पापं न पुनन्ति<sup>०</sup>\* वेदाः" ॥ इति ।

भनुस्त तदिपर्ययमाच,—

"जप-हामैरपैद्येनो बाजनाधापनैः कतम्।

<sup>#</sup> प्रतिग्रह्सु क्रियते श्रूहादण्यजन्मनः,—इति स॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> ज्यानार्कसमोहिसः, - इति स॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> सत्यतियहत्तु तेनैवाञ्चनुद्धातः,—विश्वद्धाच प्रतियह इति,— इत्ये-तावन् पाठे। मृ॰ पुत्तके।

<sup>्</sup>र ज्यार्चितादपि प्रतियच्चादप्रतियच्च अयान,—इति मु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>॥ &#</sup>x27;इति' शब्दोनास्ति स॰ पुस्तको ।

प प्रतिग्रहः, -- इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>\*\*</sup> पुनन्तु, - इति मु॰ पुक्तको पाठः।

प्रतिग्रह-निमित्तं तु त्यागेन तपभैवच" ॥ इति । नायं दोषः, दिजातिभ्यः प्रतिग्रहः प्रश्नसः श्रूद्धात् प्रतिग्रहो निन्दितः\*— इतिव्यवस्थायाः सुवचलात् । ननु मत्प्रतिग्रहेऽपि कियानपि

प्रत्यवायः प्रतीयते, "प्रतिग्रहात् प्रप्रथित"—दत्युकोः । वाढ़ं, श्रस्थेव वेद-पार्गलादि-सामर्थ-रहितस्य प्रतिग्रहे प्रत्यवायः † ! एतदेवा-

भिप्रेत्यं स्कान्दे वेद-पार्गस्य प्रत्यवायो निवारितः,—

"षड्क्न-वेद-विद्विप्रोरे चिद् कुर्यात् प्रतिग्रहम् ॥ न स पापेन लिप्येत पद्म-पत्रमिवास्थसा" ॥ दति ।

एषएव न्यायो याजनाधापनथीर्याजनीयः। श्रयाज्य-याजन-स्वतकाधापन-दृष्टप्रतिग्रहेस्त्रेनोबाइन्छं, खिसान्नीषद्धिकार-वैकन्छेन॥ प्रवर्त्तमानस्य खन्यः प्रत्यवायः, सुख्याधिकारिणो विहित-याजनादि-प्रवत्तौ न किञ्चिद्येनः,—इति विवेकः। सदसत्-प्रतिग्रहौ विवेचयित स्यासः,—

"दिजातिभ्योधनं लिप्रेत् प्रश्नलेभ्यो दिजोत्तमः। श्रिपवा जाति-मानेभ्यो नतु श्रुद्रात् कथञ्चन"॥ इति । सतामसभने सत्यसतोपि प्रग्रतिग्रह श्रुत्विंशतिमतेऽभ्यनुज्ञातः,— "सीदंश्वेत्र प्रतिग्रह्णीयाद् ब्राह्मणेभ्यस्ततो नृपात् ।

<sup>\*</sup> प्रतियहे देाधः, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> दोषः,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> इत्यभिप्रत्य, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> वेदाङ्ग पारगोवियो,—इति स॰ सा॰ पुक्तवयोः पाठः।

<sup>॥</sup> वैकल्यमति, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

१ सदा च, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

ततस्त वैम्य-भूद्रेभ्यः मङ्खास्य वचनं यथा"॥ इति । भूद्र-प्रतिग्रहे विभोषमाहाङ्गिराः,—

"यत्तु राष्ट्रीकतं धान्यं खले चेचे तथा भवेत्\*। शूद्रादिप ग्रहीतव्यमित्याङ्गिरय-भाषणम्"॥ दति। तचैव विश्रेषान्तरमाष्ट्र व्यासः,—

"कुटुम्बार्थे तु सत्-शूट्रात् प्रतिग्राह्यमयाचितम्। कलर्थमात्मने चैव न हि याचेत कर्हिचित्"॥ इति।

मनुरपि,-

"न यज्ञार्थं । धनं ग्रूहात् विषों । भिनेत धर्मवित् । यजमाने।ऽपि भिनिता चाण्डानः १ प्रेत्य जायते"॥ इति । असत्-प्रतिग्रहोचितोऽवस्था-विश्वेषः स्कन्द-पुराणे दर्भितः,—
"दुर्भिने दारूणे प्राप्ते कुटुम्बे सीदित चुधा ।
असतः प्रतिग्रह्णीयात् प्रतिग्रहमतन्त्रितः"॥ इति ।
याज्ञवल्कोऽपि,—

"श्रापद्गतः संप्रग्टह्न सुद्धाने वात्रा यतस्ततः । न लिप्येतेनसा विप्रो ज्वलनार्क-सम-प्रभः" ॥ इति । मनुरुपि,—

<sup>\*</sup> इति चीत्रेचवा भवेत्, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> यागार्थं,-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> दिजो, -- इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>े</sup> चर्छानः,—इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>¶</sup> भुञ्जानोपि,—इति स॰ सेा॰ पुस्तक्येः पाठः।

"हद्धी च मातापितरी याध्वी भार्था सुतः शिग्रः ।
श्रयकार्य-शतं कला भन्नेया मनुरत्रवीत्॥
जीवितात्यपमापन्ने। योऽन्नमन्ति यतस्ततः ।
श्राकाश्रमिव पद्धेन न स पापेन लियते"॥ दति ।
गारुड्-पुराणे प्रतिग्राह्मस्य द्रयस्थयना दर्शिता,—
"यावता पद्य-यज्ञानां कर्तुर्निवेहणं भवेत्\* ।
तावदेव हि ग्रह्णीयात् सुदुम्बस्थात्मनस्त्रथा'॥ दित ।
स्थासोऽपिः—

"प्रतिग्रह-रुचिर्नस्यात् ग्राचार्यन्तृ है (१) ममाचरेत् । स्थित्यर्थाद्धिकं ग्रह्णन् ब्राह्मणायात्यधोगतिम् ॥ (१) वृत्ति-सङ्गोचमित्रच्छे नेहेत धन विस्तरम् । धन-लाभे प्रवत्तस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते" ॥ दति । श्रनापदि राज-प्रतिग्रहं निन्दिति याज्ञवल्काः,— "न राज्ञः प्रतिग्रहीयात् लुष्धस्रोच्हास्त्र-वर्त्तिनः । प्रतिग्रहे स्वनि-चिक्ति-ध्वजि-वेग्या-नराधिपाः (२) । '

<sup>\*</sup> करणं नियतं भवेत्, — इति सु॰ पुक्तको पाठः ।
† तावद्ग्रान्तं सदैव स्थात्, — इति सु॰ पुक्तको पाठः ।

प्रतिग्रहायासचिः स्यात्, --इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> यचार्थन्तु,—इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) यात्रा जीवनापायः।

<sup>(</sup>२) वृत्तिजीवनं ।

<sup>(</sup>३) सनी प्राणिधातकः। चन्नी तैलिकः। ध्वजी मद्यविकताः।

ेदुष्टा दशायां पूर्वात् पूर्वादेते वशोत्तरम्"। इति । संदर्त्तः,—

"राज-प्रतिग्रहे। घोरामध्याखादो विषोपमः। पुत्र-मांसं वरं भोत्रं नतु राज-प्रतिग्रहम्"॥ इति। स्कान्दे,—

'मर-देशे निरुद्के ब्रह्म-रचस्त्रमागतः।
राज-प्रतिप्रहात्पृष्टः पुनर्जना न विन्द्ति॥
ब्राह्मण्यं यः परित्यच्य द्रव्य-लोभेन मोहितः।
विषयामिष-लुश्चसु(१) कुर्याद्राज-प्रतिग्रहम्॥
रौरवे नरके घोरे तस्यैव पतनं ध्रुवम्।
द्रचा दवाशिना द्राधाः प्ररेहिन्त धनागमे॥
राज-प्रतिग्रहाद्राधा न प्ररेहिन्त किहिचित्"। इति।
विष्णु-धर्मीान्तरे,—

"दश्र-स्नि-समस्रकी दश्र-चिक्र-समीध्वजी। दश-ध्वजि-समा वेग्या दश्य-वेग्या-समीनृपः॥ दश्य स्ना-सहस्राणि योवाह्यति सीनिकः"। तेन तुन्तः स्रतोराजा घोरस्तस्रात् प्रतिग्रहः"॥ इति। श्रधार्मिक-राज-विषयेयं निन्दा। तथा च तत्रैव विशेषितम्,—

<sup>\*</sup> व्यष्टादश्रग्रामं, — इति मु॰ पुक्त को पाठः।
† नरकेरौरवेघोरे, — इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) विषयरूपं यदासिषं बीभ्यवन्तु, तत्र लुद्धः।

<sup>(</sup>२) स्ना प्राणिवधस्थानं। तत्र नियक्तः पुरुषः सीनिकः।

"येषां न विषये विप्राः यद्भीर्यज्ञ-पतिं हरिम् । यजन्ते अभुजां \* तेषामेतत् स्रने।दितं फलम् । येषां पाषण्ड-मङ्गीणं राष्ट्रं न ब्राह्मणोत्कटम् ॥ एते स्ना-सहस्राणां दणानां भागिने।नृपाः। येषां न यज्ञ-पुरुषः कारणं पुरुषोत्तमः ॥ ते तु पाप-समाचाराः स्नना-पापोपभागिनः" !।

श्रदुष्टानु राज्ञः प्रतियहो न निन्दितः । श्रतएव छन्दोग-शाखायां प्राचीन-शालादीन्महासुनीन् राज-प्रतियहे प्रवर्त्तयितुमश्रपति-नाम-केन राज्ञा दोषाभाव उपन्यस्तः,—

"न मे सेने।जन-परे न कर्व्या न मद्याः।
नानाहिताग्नि नीविदात्र सेरी सेरिणी(१) तथा" १॥ इति।
याज्ञवल्का-वचनेपि राज-प्रतिग्रह-निन्दायां "लुश्चस्रोच्छास्तवर्त्तिनः"—इति विशेषणाद्दुष्ट-राज-प्रतिग्रहो न निन्दितः,—इति
गम्यते। तथा नारदे।ऽपि,—

<sup>\*</sup> भूम्टतां, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> त्राह्मगास्पदम्, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> स्नापापाहितेस्मृताः, — इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>§</sup> कुतः,—इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाटः।

श राजप्रतिग्रहनिन्दाविश्रिषता,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) कदर्थः, — ''खात्मानं धर्माक्रत्यञ्च पुत्रदारां च पीड़यन् । ये का भात् सचिने त्यर्थान् स कदर्थ इति स्रुतः'' इत्युक्त कच्याः । स्रेरी खच्छन्द-व्यवहारी । स्रेरिगो, — ''स्रेरिगो या पतिं हिला कामताऽन्यं समा-श्रयेत्''— इत्युक्त कच्या ।

"श्रेयान् प्रतियहो राज्ञां नान्येषां त्राह्मणादृते । ब्राह्मणश्चेव राजा च दावयोती धत-व्रती ॥ नैतयोरन्तरं किञ्चित् प्रजा-धर्माभिरचणे । ग्रुचीनामग्रुचीनाञ्च सन्तिवेशो । यथाभासाम् ॥ ममुद्दे समतां चान्ति तददाज्ञां<sup>(१)</sup> धनागमः । यथाऽग्रो मंस्थितश्चेव ग्रुद्धिमायाति काञ्चनम् ॥ एवं धनागमाः सर्वे गुद्धिमायान्ति राजनि"। इति । द्ष्ट-प्रतिग्रहवत् । सत्प्रतिग्रहस्थापि । श्रापदिषयता कुते। न

क ल्याते, - इति चेत् । न, त्र त्रह्मा एड-पुराणे सत्प्रतिग्रहस्थानापद्यपि विद्यतलात्।

"न्ननापद्यपि धर्कीण याज्यतः शिव्यतस्त्रया। ग्टह्न प्रतिग्रहं विप्रो न धर्मात् परिहीयते ॥ ग्टहीयाद् ब्राह्मणादेव नित्यमाचार-वर्त्तनः। श्रद्भया विमलं दत्तं तथा धर्मात्र हीयते"-इति । केषु चिद्रम्त-विशेषेषु श्रयाचितेषु न प्रतिग्रह-दोषः,—इत्याह

भरदाज:,-

<sup>\*</sup> प्रजाधमाभिरच्यम्,—इति सु॰ पुत्तके पाठः।

<sup>†</sup> सज्जिपाता, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> दुव्यतिग्रहवत्,—इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुन्तकेषु पाठः।

<sup>∮</sup> खपि ग्रब्दोनास्ति मु॰ पुस्तको।

<sup>¶</sup> तज्ञ, —इति स॰ सेा॰ पुस्तक्योः पाठः।

<sup>(</sup>१) राज्ञामिति ग्रीविकी ष्रष्ठी।

"श्रयाचिते। प्रमिश्च नास्ति दे । श्रम्मतं ति दे दुं दे वास्तस्मात्त्रमेव निर्णुदे त्" ॥ इति । तत्र भजदाराभिप्रेतान् वस्तु-विभेषान्त्रिर्द्याति याज्ञवल्काः, — "कुमाः मार्कं पया मत्या गन्धाः पृष्पं दिध चितिः । मांसं भयाऽऽसनं धानाः । प्रत्याखोयं न वारि च ॥ श्रयाचिताहृतं याह्यमपि दुष्कृत-कर्मणः । श्रमाव कुलटा-वण्ड-पतितेभ्यस्त्रया दिषः" ॥ इति ।

मनुरपि,—

"श्रयां कुशान् ग्रहान् गन्धानपः पुष्पं मणिं दिधि । मन्यान् धानाः पयोमांसं शाकं चैव न निर्णुदेत् ॥ एधोदकं मूल-फलं श्रत्रमभ्युचतञ्च यत् । श्रमतः प्रतिग्रह्णीयानाधु चामय-दिखणाम्"—दिति ।

प्रतिग्रहानधिकारिणं सएवाइ,—

"हिरखं ऋमिमश्रं गामत्रं वासस्तिनान् घृतम्। श्रविद्वान् प्रतिग्टनाना भस्तीभवति काष्टवत्"—दति। याज्ञवन्कोऽपि,—

"विद्या-तपोभ्यां हीनेन नतु ग्राह्यः प्रतिग्रहः ।

ग्रह्णन् प्रदातारमधा नयत्यात्मानमेव च" ॥ इति ।
विदुषस्तु न कोऽपि प्रतिग्रहोदोषावह इति वाजमनेथि-त्राह्मणे

<sup>\*</sup> तं विदु, — इति सु॰ पुक्तके पाठः। † धान्यं, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

गायनी-विद्यायां श्रूयते,—"यदि हवा श्रयंवं विद्वान् दिजः" प्रितिन्यस्थात् सही तद्वायश्या एकं पदं प्रतिसन्धाय द्वमां स्त्रीन् लेकिन् पूर्णान् प्रतिग्रहीयात् योऽस्था एतत्प्रथमं पदमाप्तृयादय यावतीयन्त्र-यीविद्याय तावत् प्रतिग्रहीयात् योऽस्था एतद्वितीयं पदमाप्तृयादय यावदिदं प्राणियुस्तावत् प्रतिग्रहीयात् योऽस्था एतत् वतीयं पदमाप्तृयादयायादयास्था एतदेव तुरीयं दर्भितं पदं परे।रजायएव तपित नैव केन जायं सुत एतावत् प्रग्रहीयात् !—दित ।

॥०॥ इति प्रतिग्रहप्रकर्णम् ॥०॥

एवं निक्षितानामधापनादीनां प्रतिग्रहान्तानां ग्रव्हान्तराधिकरण-त्यायेन (मी० १ अ० १पा० १ अ०) कर्म-भेदमभिप्रेत्य
'षट्कर्माभिरतः'—इत्युक्तम्। म च न्याय ईत्यं प्रधन्ति। यजति
ददाति जुहोतीत्युदाहरणम्। तच मंग्रयः, किं सर्च-धात्वर्धानुरक्तिका
भावना(१) जत प्रतिधात्वर्धं नानार्थ। तच, भावना-वाचकस्थात्यातस्यैकत्वाद्विन्नानामपि धात्वर्धानामुपमर्जनत्वेन प्रधान-भेदकत्वामभवाचिकतेन भावनेति पूर्वपचः। धात्वर्धानुरच्चनमन्तरेण केवलास्यातेन
भावनाया अप्रतीतेः जत्यन्ति-श्रिष्ट-धात्वर्धनैकेनानुरक्ते श्रास्थातार्थं

<sup>\*</sup> खिप किञ्च, -- इति स॰ से। ॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> नहिन, - इति स॰ से। प्रा॰ पुक्तकेष् पाठः।

<sup>‡</sup> चथास्या इत्यारभा प्रायक्षीयात्, — इत्यतः पाठीनास्ति • स ॰ से। ॰ मा ॰ पुस्तकेषु ।

<sup>§</sup> भिन्ना,—इति मृ॰ युक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) भावना खाखातार्थः। स च प्रयत्नो वापारी वा।

धालर्थांतराणामननुप्रवेशात् प्रतिधालर्थं भावना-भेदः, — दति सिद्धान्तः। एवं चाध्यापनादिभिः षड्भिधालर्थैः षोड़ा भावना भिद्यते, —
दति भवन्येतानि षट् कर्माणि । तेषु 'श्रभिरतिः' श्रद्धा-पूर्वकमनुछानम् । श्रश्रद्धानुनाऽनुष्ठितमप्यफलं स्थात् । तदाह भगवान्, —

"श्रश्रद्धया ज्ञतं दत्तं तपस्तत्रं कतञ्च यत्। श्रमदित्युच्यते पार्थ, न च तत् प्रेत्य ने। दत्ते।

'नित्यम्'—इत्युत्तरचान्ति न पूर्वच, श्रधापनादीनां चयाणामनित्यन्तात्। देवता च श्रतिथिश्च देवतातिथी, तथाः प्रतिदिनं
पूजकोभवेत्। देवता-खरूपञ्च वाजसनेथि-ब्राह्मणे, श्राकन्ध-याज्ञवन्न्य-संवादे विचार्य्य निर्णीतम्। तच, श्राकन्धः प्रष्टा, याज्ञवन्न्योवका,
देवता-विस्तार-सञ्जेपा खरूपञ्च श्रष्ट्योऽर्थः। तच चैषा श्रुतिः।
"श्रथ हैनं विद्राधः श्राकन्त्यः पप्रच्कः कति देवता याज्ञवन्न्योति।
स हैतयैव निविदा प्रतिपेदेः यावन्ता वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते,
चयञ्च चीच श्रता चयञ्च चीच सहस्रेति। श्रोमिति होवाचः कत्येव देवा
याज्ञवन्न्योति, चर्यस्ति। श्रोमिति होवाचः कत्येव देवा
याज्ञवन्न्योति, षद्ति। श्रोमिति होवाचः कत्येव देवा याज्ञवन्न्योति,
दाविति। श्रोमिति होवाचः कत्येव देवा याज्ञवन्न्योत्यस्त्रद्रित।
श्रीमिति होवाचः कत्येव देवा याज्ञवन्न्योत्यस्त्रद्रित।
श्रीमिति होवाचः कत्येव देवा याज्ञवन्न्योत्यस्त्रद्रित।
श्रीमिति होवाचः कत्येव देवा याज्ञवन्न्योत्यस्त्रद्रित।

<sup>\*</sup> विकारसंचेषौ च, - इति सु॰ पुक्तने पाठः।

होताच ; महिमानएवैषामेते चयश चिंग्रत्येव देवा इति। कतमे ते चयित्वं मदित्यष्टी वसव एकादभर्द्रा दादमादित्या साएक-चिंगदिन्द्रश्चेव प्रजापितय चयचिंगा इति। कतमे ते वसव इति, श्रीम्य पृथिवीच वायुश्चान्तरीचं चादित्यय द्यौय चन्द्रमास नचत्राणि चैते वसव एतेषु हीदं सर्वे वसु निहितमेते हीदं सर्वे वासयन्त तसादसव इति। कतमे ते रहा दति, दश वै पुरुषे प्राणा श्रातीकादशसी चदाउसा-क्ररीरादुलामन्यथरादयन्ति चसाद्रोदयन्ति तसाद्रुदा इति। कतमत्रादित्या इति, दादश एव मासाः है संवत्यरखैतत्रादित्याएते हीदं सर्वमाददानायन्ति तद्यदिदं सर्वमाददानायान्ति॥ तसादादित्या इति । कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति, सनियव् परेवेन्द्रोयज्ञः प्रजापतिरिति । कतमस्तनयिनुरित्यशनिरिति । कतमे।यज्ञद्रति,पश्च इति। कतमे षाँड्त्यग्रिय पृथिवी च वायुयान्तरीचं चादित्यय दी। सैते षड़ेते \* हीदं सर्वे षड़िति । कतमे ते ! चया देवा इति इसे एव चयोलोका एषु हीमे सर्वे देवा इति। कतमी ती दी देवा-वित्यनं चैव प्राणस्ति। कतमाध्यद्वं इति योयं पवत इति

<sup>\*</sup> चयस्त्रिंश्रत्येव, - इति स॰ सेा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> ते यद्साक्रीराक्षां उत्कामन्त, - हवादि पाठः सु॰ पुक्तवे।

<sup>‡</sup> यदोदयन्ति, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> द्वादश्रमासाः, — इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>॥</sup> तद्यदिदं सर्वभाददानायान्ति, — इति नास्ति मु॰ पुस्तके ।

<sup>¶</sup> स्तनयमु,—इति मु॰ पुस्तके पाठः। एव परच।

<sup>\*\*</sup> विक्तिते,-इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाटः।

<sup>†</sup> ते इति नास्ति सु प्रस्तके।

यदाङ र्यस्यमेक एव पवते स कथमध्यई इति। यदसिनिदं सर्व्यमधान्तेनाधाई इति। कतम एकादेव इति, प्राण इति स बह्ये-त्याचनते"-द्रित । त्रस्याः श्रुतेरयमर्थः । उपामनार्हाणां देवानां मञ्जादि-विसारे पृष्टः । माकन्येन याज्ञवल्कोविजीषु-कथायां (१) प्रवृत्त-लात् पर-वृद्धि-व्यामाद्दाय निविदा प्रत्युत्तरं प्रतिपेदे । निविच्छव्दो वैश्वदेव-नामके<sup>(२)</sup> प्रस्त-विश्वेषेऽवस्थितानां ! मङ्खा-वाचिनां पदानां ससुदायमाच्छे,-इति वैदिक-प्रसिद्धिः। तते। यावन्तो देवा वैश्व-देवस्य निविद्युच्यन्ते, तावन्त उपास्थाः,—इत्युक्तं भवति । तानि च पदानि, त्रयस त्रीचेत्यादीनि?। प्रत-त्रयं प्रइस-त्रयं षट्कस देव-विस्तारः। कत्येवेत्येवकारेण तच तच देवान्तर-ग्रङ्गा खुद्खते। यएव देवाः पूर्वे विस्तृताः, तएव संचेपेण कियन्त इति तत्र तत्र ॥ प्रश्नार्थः। कतीति मङ्घा-प्रश्नः, कतमे त इति खरूप-विशेष-प्रश्नः। तत्र शत-सइसमञ्जा ये देवा उता स्ते मर्वे प्रधानभूता न भवन्ति, किन्तर्हि, प्राधान्येन इतिर्भुजां त्रयस्तिंग्रहेवानां योग-महिना खीक्रतेच्छिक \*\* विग्रहाएव, ततो न तेषां खरूप-विश्वेषः पृथक् निरूपणौयः दति ।

<sup>\*</sup> यदयमेकाइ ह, - इति मृ॰ पुन्तके पाठः।

<sup>†</sup> संख्याविस्तारेण कतीतिएछो, — इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> स्थितानां, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> चयस चिप्रदिखेवमादीनि,—इति मृ॰ पुक्तको पाठः।

<sup>॥</sup> तत्रता,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

श भ्रतंसच्छसंख्या, - इति स॰ से। प्रम्तकयोः पाठः।

<sup>\*\*</sup> खीक्रत भातिक, इति स॰ सा॰ ग्रा॰ प्रत्नेष पाठः।

<sup>†† &#</sup>x27;इति' ग्रब्दो नास्ति स॰ सा॰ प्रस्तकयाः।

<sup>(</sup>१) विजिशीषु कथा जल्पः वितर्णान्त । तिस्रः किन कथा भवन्ति वादा जल्पो वितर्णा च । सर्व्वमिदं न्याये प्रथमदितीये स्पद्म ।

<sup>(</sup>२) चप्रगीतमन्त्रसाध्या स्तृतिः शस्त्रम्।

चयक्तिंग्रहेवेषु श्रुतावखादयः पुराण-प्रसिद्धेभ्या वखादिभ्योऽन्ये (१), तेषु मन्द-प्रदित्तिर्यागिकी (१)। प्राणा वाद्योन्द्रियाणि, श्रात्माऽन्तः करणम्। दन्द्रप्रजापित-ग्रन्दौ खचणया सनियतु-यद्ययोर्वर्त्तते, खचितखचणया लग्नि-पश्चाः (१)। श्रन्न-प्राणा \* भोग्य-भाक्षाभमानिनौ (१)। श्रध्यर्द्ध- ग्रन्दो ह्वा सङ्घावाची, योगेन तु सस्द्धं वायुं विति। वायुः सन्तात्मा (१), "वायुँव गौतम, स्वम्"—इति श्रुतेः। श्रन्ते प्राणग्रन्दः परमात्मवाचकः। तदेव स्पष्टियतुं स ब्रह्मो युक्तम्। तत्-ग्रन्दः परे। व-

<sup>\*</sup> खनं प्रायो, - इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> भाक्राभिमानिना, - इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) वसादीत्यादिग्रब्दात् बदादित्यपरिग्रहः। अन्यत्वश्वाचत्यवसादीनां, स्वग्नगदीनां तथात्वाभिधानात् स्पष्टम्। पृराणप्रसिद्धाञ्चवसादयानाः प्राग्न्यादिरूपाः। तेषां स्वरूपमादित्यप्राणे प्रोक्तम्,—"प्रसन्नवदनाः सीम्यावरदाः प्रतिपाणयः। पद्मासनस्यादिभुजावसवाद्योपकीर्तिताः। करे चित्रपृ लिनेवामे दिच्यो चाच्नमालिनः। रकादग्रप्रवर्त्तव्या बदा-स्यचेन्दुमौलयः। पद्मासनस्यादिभुजाः पद्मग्रभाष्ट्रकान्तयः। करादि-स्वचेन्दुमौलयः। पद्मासनस्यादिभुजाः पद्मग्रभाष्ट्रकान्तयः। करादि-स्वच्यान्तं नालपङ्कजधारिणः॥ इन्द्राद्याद्वादग्रादित्यास्रोजोमग्रहलम-ध्यणाः"—इति।

<sup>(</sup>२) रतेषु चीदंसर्ण वस्तिचितं — इत्यादि श्रृत्युक्तयागप्रयाज्येत्रय्थः।

<sup>(</sup>३) प्रथमिन्द्रशब्दस्य तत्संबन्धिनित्तनिथ्नौ — मेवे बद्याः, तते। मेघे-बद्धितस्तेद्वशब्दस्य मेधसंबन्धिन्धश्रनौबद्याः इति बद्धितबद्यायम्। बन्ततन्तु यत्र शक्यार्थस्य परस्परासंबन्धेनबद्याः, तत्रैव बद्धितबद्य-गोचिते। प्रकृतेचेन्द्रशब्दस्य तत्संबन्धिसंबन्धिन चश्रनौबद्याः ति बद्धितबद्याः। स्वं प्रजामितशब्दिपं द्रस्यम्।

<sup>(8)</sup> खन्नशब्दोभाग्याभिमानिनीं देवतामाचळे, प्रायशब्दख भान्नभिमानि-नीमिति विवेकः।

<sup>(</sup>४) स्त्रात्मा हिरखार्भः।

वाची, श्रष्टत-ब्रह्म-विचारं पुरुषं प्रति ब्रह्मणः श्रास्त्रैक-समधिगम्य-वात् पराचम्,—इति । तच, प्राण-श्रब्द-वाचः परमात्रीवैको-मुख्योदेवः। तत्-खरूपञ्च श्रेताश्वतरा विस्पष्टमामनिन्तः,—

"एकोदेवः सर्व-भृतेषु गूडः सर्ववाणी सर्वभृतान्तरात्मा । कमीध्यत्तः सर्वभृताधिवासः सात्तीचेता! केवलोनिर्गुणश्च" ॥ इति ।

एतमेव देवं शास्त-कुश्रलासीःसीः शब्द-विशेषेर्वज्ञधा व्यवहरन्ति । तथा च मन्त्र-वर्णः १

"सुवर्षं विष्राः कवयोवचेशि— रेकं सन्तं बक्तधा कल्पयन्ति"—इति । तेच ग्रब्द-विग्रेषा विस्पष्टमन्यस्मिनान्त्रे श्रूयन्ते,—

'दन्द्रमिनं वर्णमग्निमाज्ञ रथोदियः स सुपर्णागरुत्मान्। एकं सदिप्रावज्ञधावद— नयग्निं यमं मातरिश्वानमाजः"—इति।

नन्, रन्द्र-मिच-वर्षादयः ग्रब्दा भिन्नदेव-वाचिना नतेनं देवमभिदधति, श्रन्यथा वार्षायागे ऐन्द्रोमन्तः प्रयुच्येत। नायं देाषः, एकलेऽपि देवस्य मूत्ति-भेदेन मन्त्र-व्यवस्थापपत्तेः।

<sup>\*</sup> वेत्ता, - इति स॰ से। पुस्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> मन्तः - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> वदगयागेषु, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।

यथा, ग्रैवागमेषु श्रिवखैकलेऽपि प्रतिमा-भेदेन दिखणामूर्त्त-चिन्ता मणि-सत्युद्धयादचामन्त्रामूर्त्ति-विश्वेषेषु व्यवस्थिताः; यथा वा, वैष्णवागमेषु गोपाल-वामनादयामन्त्राः, तथा वेदेऽपि न किं न स्थात्। ननु, द्रवा-देवते यागस्य स्वरूपं, स्वरूप-भेदाच कर्षा-भेदः प्रतिपादितः,—"तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिना, वाजिभ्यो वाजिनम्"—दत्यच ; यथाऽऽमिचा-वाजिनये।र्द्रव्ययोर्भेदस्तथा वि-श्रेषां देवानां वाजिभ्योदेवेभ्यो भेदे।ऽभ्युपगन्तव्यः, -इति । वाढं, श्रभ्युपगम्यते ह्येकस्थैव वासवस्य देवस्य कर्मानुष्ठान-द्रशायामौपा-धिकोभेदः। त्रतएव, वाजसनेयि-ब्राह्मणे दृष्टि-प्रकरणे कर्मानुष्ठावरे प्रसिद्धं देव-भेदमनूच तद्पवादेन ॥ वास्तवं देवैकलमवधारितम्,— "तद्यदिदमा इर्मुं यजेतामुं यजेतेत्वेकं देवमेत खैव सा विस्षृष्टिरेष उ ह्येव मर्जे देवा:, —इति । न वैकसाहिवात् फल-भेदोदुः सम्पादः, — इति ग्रङ्गनीयम्, जपास्ति-प्रकार-भेदेन तदुपपत्तेः। "तं यथा यथोपासते, तदेव भवति"-इति श्रुते:। यथैकाऽपि राजा व्यव-चामरादि-सेवा-प्रकार-भेदेन फल-भेदे हेतुस्तदत्। ननु, देवः फलं ददातीत्येतन्त्रीमां सको न सहते। तथाहि नवमाध्याये विचारितम्,— किं यागेनाराधिताया देवतायाः फलं, उतापूर्व-दारकं यागस्य

<sup>\*</sup> प्रतिमापासादभेदेन-इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> देवेपि, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡ &#</sup>x27;इति' ग्रब्दो नास्ति सु॰ पुस्तने।

<sup>§</sup> कम्मानुष्ठान, — इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>॥</sup> तदनुवादेन, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

ग रषद्धीव, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

फल-साधन त्रमिति संग्रयः । तत्र \* अङ्गुरस्य यागस्य कालान्तरभावि-फलं प्रति साधनलायोगादवग्र्यं दारं (१) किञ्चित् कल्पनीयम् ।
देवता-प्रसादश्च श्रुति-युक्तिभ्यसाद्वारं स्थात् । ''त्रप्रपैनिमन्दः प्रजया
पग्रुभिस्तर्पयित''— दति श्रुतिः । युक्तिरप्युच्यते,—क्रियया प्राप्नुमिष्टतमलात् । कर्मा कारकं प्रधानं, तेन कर्मणा व्याप्तलात् सम्प्रदानं
ततोऽिष प्रधानं, दन्द्रादि-देवताः १ च सम्प्रदानलेन प्रधान्यात्
पूजामर्चन्ति, यागञ्च पूजारूपलादितयेभीजनिमव । देवताया श्रङ्गं
स्थात् । तस्माद्राजादिवदेवः फलं ददातीति पूर्वः पचः । श्रचोच्यते ।
यागदेवतयोगीऽयमङ्गङ्गिभाव उपन्यसः, स तु ग्रब्दाकाङ्गानुसारेण
विपर्यति । तथा दि, यजेतित्याख्यातेन (१) भावनाऽभिधीयते । सा
च, किं केन कथमिति भाव्य-करणेतिकर्त्तव्यता-लचणमंग्र-चयं
क्रमेणाकाङ्गति । तच, यागस्य समान-पदेषिनीतलेऽपयोग्यलान्न
भाव्यता स्थात् । तस्य च स्वर्गस्य साधनाकाङ्गायां यागः करण-

<sup>\*</sup> अत्र,-इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>†</sup> दारं स्थात्, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> कत्तुंः क्रियया आप्तुमिष्ठतमत्वात्, - इति सु॰ पुक्तके पाठ.।

प्रश्निः प्रा॰ पुक्तकेषु एकवचनान्तःपाठः । एवं परच ।

<sup>॥</sup> यागस्य पूजारूपलादतिथिभ्योभाजनिमव, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

श वाक्यायुपनीतस्यापि, — इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) द्वारं भलकालस्थायी व्यापारः।

<sup>(</sup>२) भावना च भावियतुर्खापारः प्रयत्नो वा।

लेनान्नेति । तच करणं साध्य-खक्ष्पलात् ख-निष्पादकं सिद्धं ने द्रयदेवतिमितिकर्त्त्रयलेन में ग्रद्धाति, — इति १ । तते यागोऽङ्गी, देवता च तदङ्गम् । एवच्च सित, नातिथिवद्देवता यागेनाराध्यते । यातु श्रुतिः, — "हप्तप्वेनम्" — इति, नासौ खार्थे तात्पर्यवती, प्रत्यचादि - विरोधात् १ । न हि, काचिदिग्रह्र - वती देवता हविभृका हप्ता फलं प्रयक्तिति प्रत्यचेणोपलभ्यते, प्रत्युत तदभावः प्रत्यचेण योग्यानुपल्या वा (१) प्रमीयते । किं च, श्रुवसेधे "गां दंद्राभ्यां मण्डूकान् दन्तेः ॥" इत्याद्यव्यवानां दंद्रादि द्रयाणां हिवां भोकृत्वेन गो मण्डूकादय - सिर्यच्चे । प्रभायते । "श्रोषधीभ्यः खाहा, न च तेषां फल-प्रदाहलं । सभायते । "श्रोषधीभ्यः खाहा, वनस्पतिभ्यः खाहा, मूलेभ्यः खाहा" — इत्यादावचेतनानामोषधि वनस्पति-तद्वयवानां देवतालं श्रुयते । तच, कुते। इविभीकृतं, क्रत

<sup>\*</sup> साध्यरूपलात्, -- इति स॰ से। ॰ पुत्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> सिडं, - इति नास्ति भु॰ पुस्तके।

<sup>‡</sup> द्रवं देवतामितिकर्त्त्र व्यत्वेन, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§ &#</sup>x27;इति' शब्दो नास्ति मु॰ पुस्तके।

<sup>॥</sup> सैगां दं छाभ्यां मखूकान् जभ्येभिः, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>¶</sup> सेगामखूकादय,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>\*\* &#</sup>x27;खिप' शब्दो नांस्ति स॰ सा॰ शा॰ पुस्तकेषु।

<sup>††</sup> पालदाळलं, -- इति स॰ से। ॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) प्रत्यदानुनम्भवाधितेऽर्थे श्रुतेः प्रामाण्याभावादितिभावः । स्पष्ठिनद-मात्मतत्त्वविवेते ।

<sup>(</sup>२) प्रत्यचेशित न्यायमते । प्रत्यचेशिवाभावाग्रद्धाते योग्यानुषिक्षत्तु तत्र सद्द्वारिमात्रमिति तत्सिद्धान्तात् । याग्यानुष्योति भीमांसक्रमते । तन्मतेऽभावग्राद्दिकाया अनुपष्यकेः प्रमाणान्तरत्वात् ।

स्तरां तृति, कृतस्तमां फल-दानम्। तसादिग्रहादिमतां देवाना म-भावात्र देवता-प्रसादी यागस्य फल-दारम्। किन्तु, श्रूयमाण-फलसाधनलान्यथानुपपत्ति -क स्प्रमपूर्वे तद्वारम्। श्रभ्युपगते व्वपि देवेळपूर्वस्थैव फल-दारलमवस्यं वक्तयं, मन्त्रार्थवादेतिहास-पुरा-णेषु देवानामपि तपश्चरण-क्रलनुष्ठान-ब्रह्मास्त्रादि-मन्त्र-प्रयोगेभ्यः समीहित-सिद्धानुकीर्त्तनात् । तसान्न देवः फल-प्रदः-इति सिद्धम्। (१) स्रीपनिषदास्वीश्वरस्य फल-दाव्वं मन्यन्ते। तथाहि, तदीये ग्रास्ते(१) हतीयाध्याये विचारितम्। किंधर्मः फलं ददाति, त्राहेासिदीश्वरः,— इति संग्रय:। तच, मीमांसकोत्त-न्यायेन धर्माः फल-प्रदः,--इति पूर्वः पचः। सिद्धान्तस्तु, किं धर्मीऽन्यानिधष्टितएव फल-प्रदः, किं वा, केनचिचेतनेनाधिष्ठितः ? नाद्यः, त्रचेतनस्य तार्तस्यानभिज्ञस्य यथोचित-फल-दाहलायोगात्। दितीये तु, येनाधिष्ठितः, सएव फल-दाताऽस्तु । न चैवं धर्मास्य वैयर्धामिति ग्रङ्गनीयं,वैषम्य-नैर्घु एउ-परिचाराय धर्मापेचणात्। श्रमित तु धर्मी, कांश्चिद्त्तमं सुखं, कांश्चिनाध्यमं, कांश्चिद्धमं, प्रापयनीश्वरः, कथं विषमा न भवेत्। कथं वा विविधं हुः खं प्रापयित्रघृष्णेन भवेत्। धर्माधर्मानुसारेण तत्-प्रापणे गुर-पित्र-राजादीनामिव न वैषम्य-नैघृ के प्राप्ततः।

<sup>\*</sup> देवादीना, ... इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ं</sup> फलं ददातु,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> चित्रं, - इति स॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) खीपनिषदावेदान्तिनः।

<sup>(</sup>२) ग्रारीरके।

न हि दुष्ट-त्रिज्ञां शिष्ट-परिपालनञ्च कुर्वतां गुर्वादीनां वैषय-नैर्घृ खे विद्येते (१)। यदुक्तं, —गो मण्डुकादीनां तिरञ्चामोषधि-वनस्पत्यादीनाञ्च स्थावराणां फल-प्रदलमयुक्तम्, —दित । तत् तथैवास्त, दैश्वरस्य फल-दाल्वे कः प्रत्यूदः । यदिप "ल्लप्रवेनिमन्दः प्रजया पश्चिमस्पर्यति"—दित, तचापीन्द्र-देवतायामवस्थिते। उन्तर्यामी फल-प्रदल्वेन विव-चितः । "श्वन्तः-प्रविष्टः शास्ता जनानाम्"—दित श्रुतेः । तस्पादी-श्वरस्य प्रसाद्यव फल-दारम् । न च जैमिनेय-वैद्यासिकयोर्मतयोः परस्परं विरोधः, विवन्ता-विश्वषेण तत्समाधानात् । यथा, देवदत्त-स्थेव पक्तृत्वेऽपि सन्यगिभञ्चलनं विविच्चता 'काष्टानि पचन्ति'—दित स्थवस्यः, तथा परमेश्वरस्थैव फल-प्रद्वेऽपि तारतन्यापाद-निमित्त-तथा प्राधान्यं विविच्चता धर्मः फल-प्रदः,—दित व्यवद्यारः किं न स्थान् । तस्यादिविरोधात् फल-प्रदोजगदीश्वरएकएव सर्वच पूजनीयो देवः,—दत्यसमितप्रसङ्गेन ।

॥ ॰ ॥ इति देवता-खरूप-निरूपण-प्रकरणम् ॥ ॰॥

श्रातिथेर्जनणं खयमेव वच्यति । उभयोः पूजन-प्रकारसुपरितन-स्रोते निरूपयामः । 'देवताऽतिथि- पूजकोनावमीदति'—इत्युक्तेरपूजा-यामवसीदति,—इत्यवगम्यते । तथाच कूर्म्मप्रापे,—

<sup>\*</sup> सैगामखूकादीनां, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> ईश्वरप्रसाद एव, - इति स॰ पुत्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) तथाचे क्तिम्। ''लालने ताङ्ने मातुर्नाका बख्यं यथा अने के। तददेव महेश्रस्य नियन्तुर्गुंगादे। घयोः''—इति ।

"योमोहादयवाऽऽलखादकला देवताऽर्चनम्। भुक्ते, सयाति नरकं सकरेखिह जायते॥ श्रक्तता देव-पूजाञ्च महायज्ञान् दिजात्तमः। भुज्जीत चेत्समूढात्मा तिर्यग्रोगिं स गच्छति<sup>(१)</sup>"—इति।

मार्कखेयः,—

"त्रितिथिर्थस भग्नाभा ग्रहात् प्रतिनिवर्त्तते । स तस्य दुष्कृतं दत्ता पुष्यमादाय गच्छति"॥ देवलोऽपि,—

"त्रितिथिर्ग्टहमभ्येत्य यस्य प्रतिनिवर्त्तते । त्रुसक्ततो निराणस्य स सद्योद्दन्ति तत्कुलम्"—इति । पूजायान्तु न केवलमवसादाभावः\* किन्त्वभ्युदयोऽप्यस्ति । तथा च विष्णुधर्मीत्तरे,—

"येऽर्चयन्ति सदा विष्णुं ग्रङ्क-चक्र-गदा-धरम्। सर्ज-पाप-विनिमुका ब्रह्माणं प्रविश्वन्ति ते"—दिति । कूर्म्मपुराणे—

"वेदाभासे। उन्नहं शत्या महायज्ञ-क्रियास्त्या<sup>(२)</sup>।

<sup>\*</sup> न क्वेवलं पापाभावः, — इति स॰ से। ॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) 'स' ग्रब्दस्य दिरुपादानात् 'स मूज़ातमा'—इति, 'स तियायोनिं गच्छति'—इति च वाकादयमत्र मन्त्रयम्।

<sup>(</sup>२) 'खधापनं ब्रह्मयज्ञ'— इत्युक्तेरधापनमेव महायज्ञान्तर्गतं वेदाभ्या-सन्त ततः एथक्। अथवा, वेदाभ्यासस्य महायज्ञान्तर्गतत्वेपि एथगु-पन्यासा गाद्यक्यायात्। ततस्य महायज्ञपदं वेदाभ्यासेतर-महायज्ञ-पर्शाति स्थित्यते।

नाग्रयन्याग्रः पापानि देवानामर्चनं तथा"—इति । मनुरपि—

"त्रिति यूजयेद्यस्त त्रान्तं चाद्ष्टमागतम्"। सष्ट्रषं गी-प्रतं तेन दत्तं स्थादिति मे मितः"—इति ॥ विष्णुरपि—

"खाध्यायेनाग्निहोत्रेण यद्येन तपमा तथा। नावाप्नोति ग्रही लेकान् यथा लितिय-पूजनात्"—इति। वैश्वदेवाद्यर्थमोदनं पाचियला तेन होसे क्षते मित योऽविश्वष्ठ-श्रोदनः म 'इत-श्रेषः'। तसेव भुद्धीत, न तु ख-भोजनार्थं पाचयेत्। यदाह भगवान्,—

"यज्ञ-शिष्टाशिनः यन्तोसुच्यन्ते सर्व-किन्तिषैः ।

शुद्धते ते वर्ष पापा ये पचन्यात्म-कारणात्"-इति ।

'इत-श्रेषम्'—इत्यच इत-श्रब्दो महाभारते व्याख्यातः,—

"वैश्वदेवादयो होमाइतिमत्युच्यते बुधैः"—इति ।

तस्य श्रेषोद्धत-श्रेषः । स च इत-श्रेष-श्रब्दो देविषै मनुव्यादि
पूजोपयुक्ताविशिष्टसुपलचयित । तदाह मनुः,—

"देवानृषीन् मनुष्यां य पितृन् ग्रह्मा य देवताः । पूजियता ततः पञ्चाद्ग्रहस्यः भेषसुग्भवेत् । श्रष्यं स केवलं सुङ्को यः पचत्याता-कारणात् । यज्ञशिष्ठाभनं द्योतत् सतामन्नं विधीयते"—इति।

श्रान्तं वा दुष्टमानसम्, — इति स॰ से।॰ श्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

'ब्राह्मणोनावसीदित'—इत्यत्र विविचतस्य ब्राह्मणस्य लचणं महाभारते दर्शितम्,—

"सत्यं दानं तपः श्रीचमानृशंखं दसेष्यृणा ।

हृश्यन्ते यत्र विप्रेन्द्र, स ब्राह्मण दित स्थतः ॥

जितेन्द्रियो धर्म-परः खाध्याय-निरतः ग्रुचिः ।

काम-क्रोधो वश्री यस्य तं देवा अह्मणं विदुः ॥

यस्य चात्म-समोलोको धर्मश्रस्य मनस्विनः ।

स्वयं धर्मण चरित तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

योऽध्यापयेदधीते वा याजयेदा यजेत वा ।

दद्यादाऽपि यथाश्रक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

चमा दया च विद्यानं सत्यं चैव दमः श्रमः ।

श्रध्यात्मनिरितर्ज्ञान ने मेतद्राह्मण-स्रच्णम्"—दित ॥

तथाच, श्रनाहिताग्निताथामपि उन्नजचण-जित्ते नाह्यणानाव-मीदतीति वाक्यार्थः पर्थविमिता भवित् ।

'चतुर्णामिप वर्णानाम् ,—इति, 'घट्कर्माभिरतः'—इति वचन-द्वयेन साधारणासाधारण-धर्मी संचिष्णापदिर्मितौ । यद्यष्यध्यापनादि-चयमेव विप्रस्थासाधारणं नाध्ययनादि-चयं तस्य वर्ण-चय-साधारण-लात्, तथापि षट्कर्माभिरतलं पिप्रस्थैवेति न के।ऽपि विरोधः ॥

<sup>\*</sup> सर्वधर्मेग चरितं, - इति स॰ से। पुत्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> अध्यात्मनिरतं ज्ञान, - इति स॰ से। पुत्तवयाः पाठः।

<sup>ं &#</sup>x27;तथाच'—इत्यादिः, 'भवति'—इत्यन्तः पाठी नास्ति स॰ से।॰ पुस्तकयोः।

श्रयात्र साधारणाध्ययनादिप्रमङ्गेन बुद्धिस्यं साधारणमाहिकं सङ्खिणार,—

## सन्ध्या द्वानं जपोद्देशमो देवतानाच्य पूजनम् ॥३८॥ श्रातिथ्यं वैश्वदेवच्च । षट् कर्माणि दिने दिने ॥

दति । 'सन्धास्तानम्'—दत्यच यवागू-पाक-न्यायेन स्नानस्य प्राथम्यं व्याख्येयम् । स च न्यायः पञ्चमाध्याये प्रथमपादे प्रतिपादितः । 'यवाग्वाऽग्निहाचं जहे।ति थयागूं पचित'-दित श्रूयते। तच मंश्रयः; किमग्निहाच-यवागूपाकयोग्दिनयतः क्रमः, जत नियतः, यदा नियतः, तदा पाठेन नियम्यते जतार्थेन । तच विध्याग्नुष्ठानमाच-पर्यवसान् नात् क्रमस्य नियामकामावात् श्रूष्टितः, —दत्येकः पूर्वः पचः । पूर्वाधिकरणेषु ''श्रध्यं ग्र्टंस्पतिं दीचियता ब्रह्माणं दीचयित''— दत्यचः पाठसः । तस्यचः । प्रथाप्तिकरणेषु 'श्रिष्ट्यं ग्रूष्टिक्तः । तस्य विद्यामकामावात् । विद्यामकामावात् । विद्यामकामावात् । विद्यामकामावात् । विद्यामकामावात् । विद्यामकामावात् । विद्यामकामावाद्यापाठकः । विद्यामकामावाद्यापाठकः । विद्यामकामावाद्यापाठकः ।

<sup>\*</sup> तत्र,—इति स॰ सा॰ पुत्तकया, पाठः।

<sup>†</sup> सन्धासानं जपे। होनः साध्याये। देवतार्धनम्। वैश्वदेवाति घेयस् इति पादत्रये पाठः सु॰ मु॰ पुस्तके ।

प्राथम्यमाख्येयम्, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> अग्निहीत्रं जुद्दे।ति,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> तत्र,-इति नास्ति मु॰ पुस्तके।

ग तथापि, - इति स॰ से। पुत्तकयाः पाठः।

<sup>\*\*</sup> नियामकलाभावात् ,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>††</sup> तच,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>#</sup> पाठकमस्य, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।

मिनयमः \*, — इत्यपरः पूर्वपचः । 'यवाम्वा' — इति हृतीयाश्रुत्या (१) होम-साधनलावगमादसित च द्रयो होमानिष्यन्तेर्श्याद् यवागू – पाकः पूर्वभावी, — इति सिद्धान्तः । एवमचापि । स्वानस्य ग्रुद्धि – हेतुला — स्कुद्धस्येव सन्ध्या – बन्दनाधिकारिलात् स्वानं पूर्वभावि, — इति दृष्ट्यम् (१) । तच्ये, स्वानं तत्पूर्व – भाविनां ब्रह्मसुर्ह्वनात्थान – हित- विन्तनादीनां सर्वेषासुपलचणम् । तच याज्ञवल्क्यः, —

"ब्राह्म्यो मुहर्त्ते उत्थाय चिन्तयेदात्मने। हितम् । धर्मार्थकामान् खे काले यथाप्रति न हापयेत्' — इति । मनुरिप,—

"ब्राह्मये मुद्धर्ते बुध्येत धर्मार्थाननु चिन्तयेत्। काय-क्रेशांश्व तन्मूलान् वेद-तन्तार्थमेव च"—इति।

<sup>\*</sup> यथापाठं क्रमनियमः, — इति पाठा भवितुं युक्तः।

<sup>†</sup> पूर्वः पद्यः, - इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>‡</sup> खतरवमत्रापि, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> तच्च,—इति मु॰ प्रस्तेवे पाठः।

<sup>(</sup>१) तथा चैक्तिम्। "श्रुति द्वितीया च्यमता च लिक्कं वाक्यं पदान्येव तु संहतानि। सा प्रक्रिया या कथिमत्यपेचा स्थानं क्रमायामक समास्था"—इति। द्वितीयापदं कारकविभक्त्यपुणच्चायां सर्व्वासामेव कारकविभक्तीनां प्रक्रत्यर्थान्वितसार्थे बाधनेऽन्यानपेच्यतस्य तुस्य-त्वात्—इति वाचस्पतिभिश्राः। उदाहरणान्येषां मीमांसा-त्वतीये द्रस्थानि।

<sup>(</sup>२) तथा चार्धक्रमादनुष्ठानिमितिभावः । क्रमस्र घड्निधः, "श्रृत्यर्धपठन-स्थानमुख्यप्रावित्तेकाः क्रमाः"—इत्युक्तेः । उदाहरणानि चैषां मीर्मा-सापन्तमाध्याये द्रस्थानि ।

वेदतत्त्वार्थः एरमात्मा । तथा च कूर्मपुराणे\*,—

"ब्राह्ये सुद्धर्त्ते जत्याय धर्ममर्थञ्च चिन्तयेत्।

काय-क्षेत्रं तदुद्भृतं ध्यायीत मनसेश्वरम्"—इति।

विष्णुपुराणेऽपि,—

''ब्राह्म्ये सुद्धर्ते जत्याय मानसे मितमात्रृप ।

विबुद्ध चिन्तयेद्धर्ममधं चास्याविरोधिनम् ।

प्रतियजेदर्य-कामौ धर्म-पौड़ा-करौ नृप ॥

धर्ममणसुखोदकं लेकि-विदिष्टमेव च''—इति ।

सुर्योदयात् प्रागर्द्धप्रहरे दौ सुद्धर्त्ता, तनाद्या ब्राह्म्योदितीया

रौद्रः । तन ब्राह्म्ये चिन्तनीयार्थविभेषं दर्भयित विष्णुः,—

"जत्यायोत्याय बोद्ध्यं किमद्य सुद्धतं कृतम् ।

दत्तं वा दापितं वाऽिप वाक् मत्या चािप भाषिता ॥

जत्यायोत्याय बोद्ध्यं महद्भयसुपस्थितम् ।

मरण-वािध-भोकानां किमद्य निपतिव्यति"—इति ।

'धायीत मनसेश्वरम्' दति यदुकं, तन प्रकार-विभेषो बामनपुराणे,

<sup>\*</sup> मनुर्राष, - इत्यारभ्य कूर्म्भपुराणे इत्यन्तीयत्यः स॰ सा॰ पुन्तक-यार्भवः।

<sup>†</sup> मधंचास्य विरोधिनं,—इति मु॰ पुक्तके पाठः। मर्थमप्यविरोधि नम्,—इति स॰ पुक्तके।

<sup>‡</sup> दत्तं वापि इतं वापि,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) ब्राह्मी मृहर्ते विबुध्य उत्याय धर्मा यथात्तराह्यसम्बद्ध मानसे चिन्तयेदिति संबन्धः।

"ब्रह्मा सुरारिक्लिपुरान्त-कारी कानुः श्रमी श्रमि-सृते बुध्य ।
गृह्य ग्रुकः सहजानुजेन
कुर्वन्तु सर्वे सस सुप्रभातम्" – इत्यादि ।
॥०॥ इति ब्राह्म्ये सुह्रन्ते त्रात्म-हित-चिन्तन-प्रकरणम् ॥०॥
हित-चिन्तनानन्तरं श्रोवियादिकसवले । क्ये पापिष्ठादिकम् । तदाइ मात्मायनः, —
"श्रोवियं ग्रुभगाङ्गां च श्रमिमिमिनितं तथा।
प्रातहत्याय यः पश्चेदापद्भ्यः स प्रसुच्यते ॥
पापिष्ठं दुभगं सद्यं श्रमसुक्तन्त-नासिकम्।

प्रातहत्थाय यः पश्चेत्तत्वलेहपलचणम्"—इति ।

तते सूत्र-पुरीषे कुर्थात्। तदाहाङ्गिराः,—

"उत्याय पश्चिमे राचे तत श्राचम्य चोदकम।

श्रन्तर्द्वाय दणैर्भूमिं श्रिरः प्रावृत्य वाससा॥

वाचं नियम्य यह्नेन निष्ठीवोच्छास-वर्ज्ञितः॥।

कुर्थान्यूत्र-पुरीषे तु श्रुचौ देशे समाहितः"—इति ।

तत्र, हण-नियमान् विशिनष्टि,—

<sup>\*</sup> त्रिपुरान्तकाऽसिः - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> पापिष्ठम् ,-इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> नास्तीदं मु॰ पुस्तने

<sup>🖔</sup> बान्धं,-इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>॥</sup> स्रीवने व्यवसवर्जितः, — इति स॰ पुक्तके पाठः।

"शिरः प्रावृत्य कुर्वीत शक्तम्य-विसर्जनम्। त्रयज्ञियरनाद्रैस हणै: मञ्काद्य मेदिनीम्'-दति। तन, कालभेदेन दिङ्नियममाइ याज्ञवल्काः,— "दिवा-सन्धासु कर्णस्य-ब्रह्मस्य उदङ्मुखः। कुर्यान्यूच-प्रीषे तु रात्रौ चेइचिणामुखः"—इति। कर्णश्च दचिणः,—

"पवित्रं दक्तिषे कर्णे कला विण्मूत्रमुत्रकेत्"— इति स्रायनारे पवित्रस दिवण-कर्ण-स्वाभिधानात् यद्यो-पवीतस्थापि तदेव स्थानं न्यायम्। ऋङ्गिरासु विकल्पेन खानान्तरमाइ,-

"क्रवा यज्ञीपवीतं तु पृष्ठतः कण्ड-लिम्बतम्। विष्मूचनु यही कुर्यात् यदा कर्णे समाहितः"-दित । तत्र, कर्णे निधानमेकवस्त्र-विषयम्। तथा च साङ्घायनः,-"यद्येकवस्त्रीयद्वीपवीतं कर्णे कता मूत्र-पुरीषोत्सर्भं कुर्थात्" - इति। नन्, जनोदिङ्नियमा न व्यवतिष्ठते, श्रन्यरन्यथा सार्णात्। तत्र यमः,-

"प्रत्यङ्मुखसु पूर्वाह्रेऽपराह्रे प्राङ्मुखस्याः। उदङ्मुखसु मधाह्रे निशायां दिच्छामुखः"—इति। श्रव केचिदिक ल्पमाश्रित्य व्यवस्थापर्यान्त । तद्युकं, सामान्य-

<sup>\*</sup> दिच्याकर्यास्थानाभिधानात्, -- इति स॰ से। पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> अन्यैरन्यथास्य, — इति स॰ सा॰ पुत्तकयाः पाठः।

प्राङ्मुखस्थितः, — इति मु॰ पुन्तके पाठः।

विशेष-शाम्त्रयोर्विक स्थायागात्। सामान्यशास्त्रं हि याज्ञवस्य-वचनं दिवसे कत्त्रेऽणुदङ्गुखल-विधानात् यम-वचनन्तु विशेषशास्त्रम्, खदङ्गुखलस्य मध्याच्च-विषयलेनात्र सङ्कोच-प्रतीतेः। माऽस्तु तर्षि विकस्यः, यम-वचनाक्ता तु चवस्या भविष्यतीति चेत्। तदपि ‡ न युक्तं, प्राक्प्रत्यङ्गुखल-निराकरणायैव देवेखेन सदैवेति विशे-वितलात्॥।

"सदैवोदङ्सुखः प्रातः सायाह्ने दिल्लासुखः"—इति । अत्र, प्रातः-सायाह्न-प्रब्दी दिवा-राचि-विषया । तथा च मनुः,—

"मूत्रोचार-ममुत्सर्गं दिवा कुर्यादुदङ्मुखः । द्विणाभिमुखो रात्रौ सन्ध्ययोश्च यथा दिवा"—इति । एवनार्ष्ट् यमेक्तयोः प्राक्ष्रहृदुख्वयोः का गतिः ? सूर्या-भिमुख्य-निवेध-परा यमेकिरिति ब्रुमः । तदुकं महाभारते,—

"प्रत्यादित्यं प्रत्यनतं प्रतिगां च प्रतिदिजम्।

मेहिना ये च पिषषु ते भवन्ति गतायुषः"—इति।

थदपि देवलेने।क्रम्,—

"विण्मूचमाचरेत्रित्यं सन्धासु परिवर्ज्ञचेत्"—इति । तत्रिक्द्वेतर-विषयम् । "न वेगं धारचेत् ने।पक्द्वः क्रियां कुर्यात्"—इति स्नर्धात् । यदिष मनुने।क्रम्,—

<sup>\*</sup> दिवसे क्रत्सेप्युदङ्सुख इति वचनात्, — इति स॰ से। पुक्तवयाः पाठः।

<sup>†</sup> यमवचनाता,-इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> स्तदपि,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> निवारकारीय, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>॥ &#</sup>x27;इति' ग्रब्दोऽचाधिकः सु॰ पुक्तके ।

"क्रायायामन्धकारे वा राजावहनि वा दिजः। ययासुख-मुखः कुर्यात् प्राण-बाधा\*भयेषु च"- इति। तदपि नीहारान्धकारादि-जनित-दिङ्मोहन-विषयम्। देश-नि-यमो विष्णुपुराणेऽभिहितः,—

"नैकित्यामिषु विचेपमतीत्याभ्यधिकं भुवः।
दूरादावसयानान्नं पुरीषञ्च समाचरेत्"—इति ॥
श्रापस्तम्बोऽपि,—"दूरादावसयानान्न्य-पुरीषे कुर्याद्विणान्दिशमपरां
वां दित । मनुरपि,—

"दूरादावसथानान्नं दूरात् पादावसेचनम्। उच्छिष्टान्ननिषेकञ्च दूरादेव समाचरेत्"—इति ॥ सएव वर्ज-देशानाइ,—

> "न मूत्रं पिष्य कुर्वित न भसानि न गो-त्रजे। न फाल-कृष्टे न जलें े न चित्यां न च पर्वते॥ न जीर्ण-देवायतने न वल्लीके कदाचन। न समलेषु गर्त्तेषु ॥ न मक्कन्नाप्यवस्थितः॥ न नदी-तीरमासाद्य न च पर्वत-मस्तके।

<sup>#</sup> वाध,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> च,-इति स॰ सेा॰ पुत्तकयोः पाठः।

<sup>‡</sup> पादावनेजनम्,—इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> इजल्ल न न जले, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> न चैत्रेषु न गर्नेषु, इति-मु॰ पुक्तको पाठः।

१ न गच्च्द्राधिरोच्चितः, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

वास्त्रियानादित्यमपः पम्यन् तथैव च ॥
न कदाचन कुर्वीत विषमूचस्य विसर्क्तनम्"—इति ॥
यमोऽपि,—

तुषाङ्गार-कपालानि देवताऽऽयतनानि च।
राजमार्ग-ग्रागानि चेत्राणि च खलानि च॥
उपरद्धो न सेवेत काया-टचं चतुष्पथम् ।
उदकं चोदकांतञ्च पत्थानञ्च विसर्ज्ञयेत्॥
वर्जयेत् टच-मूलानि चैत्य-श्वभ-बिलानि च"—इति॥

हारीतः,—

"श्राहारन्तु रहः कुर्यात् विहारश्चेव मर्कदाः। गुप्ताभ्यां बत्स्युपेतः स्थात् १ प्रकाशे हीयते श्रिया"—इति॥ श्रापस्तम्बोऽपि,—"न च सापानत्को॥ सूत्र-पुरीषे कुर्यात्"—इति। यमोऽपि,—

"प्रत्यादित्यं न मेहेत न पश्चेदात्मनः श्रष्ठत् । दृष्ट्वा स्र्य्यं निरोचेत गामग्निं ब्राह्मणं तथा"—दति॥ ततो लेखादिना परिम्हष्ट-गुद-मेहनोणग्रहीतशिश्वश्चोत्तिष्ठित् । तथा च भरदाजः,\*\*—

<sup>\*</sup> तथैवगाः, - इति न ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> चतुष्पचे, - इनि मु॰ युक्तने पाठः।

<sup>‡</sup> सर्व्या, - इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>∮</sup> बद्यीयुक्तः स्थात्,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> सापानत् , — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

ग परिम्छमे हने।, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>\*\*</sup> भारदाजः,-इति मु॰ पुक्तवे पाठः।

"श्रयावक्रय" विषमूत्रं लेष्टि-काष्ठ-त्रणादिना । उदस्तवासा<sup>(१)</sup> उत्तिष्ठेत् दृढं विधत-मेहनः"—दति । ॥०॥ दति विषमूत्रोत्सर्जन<sup>†</sup>प्रकरणम्॥०॥ श्रय शौच-प्रकपणम्<sup>‡</sup> ।

तच व याज्ञवल्यः,—

"ग्रहीत-शिष्प्रश्चोत्याय म्हित्रभुद्धृतैर्जनैः । गन्ध-लेप-चय-करं श्रीचं कुर्थादतन्त्रितः"—इति॥ देवलाऽपि,—

"त्रा भौवानोत्मृजेक्त्रित्रं प्रसावाचारयारि । गुदं इसं च निर्म्टज्यानृद्योभि र्मुडर्मुडः"—इति ॥ दचोऽपि,—

"तीर्थे ग्रीचं न कुर्व्वीत कुर्व्वीतोङ्गृत-वारिणा"-इति । श्रभ्युद्धरणासमावे विशेषमाच विश्वामित्रः॥—

> "रिति<sup>(१)</sup>माचाज्ञलात्तीर्धे जुर्थाक्तीचमनुद्गृते । पञ्चात्तक्तोधयेत्तीर्थमन्यया ह्यग्रुचिभवेत्"-इति ॥

<sup>\*</sup> यथाप्रक्राया, - इति मु॰ पुक्तके, अधापक्राया,- इति स॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> विष्मूच विसर्जन, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> अथ शाचिविधः, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>🦠</sup> खाइ,-इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>|</sup> विश्वामित्र इति गास्ति मु॰ पुस्तके।

ण रित्नमात्राज्यलं त्यका,—इति स॰ पुत्तले, रित्नमात्रं जलं त्यका,— इत्यन्यत्र पाठः।

<sup>(</sup>१) उदस्तवासाः काटिदेशादुत्चिप्तवस्तः।

<sup>(</sup>२) प्रकाष्ठे विकृतकरे इस्तो, मुख्या तु बद्धया। स रितः स्थात्, - इत्यमरः।

शौच-याग्यां मृत्तिकामाइ यमः,-

"श्राहरे कृत्ति कां विष्रः कूलात् सस्कितां तथा"-इति । तत्रैव विशेषमाइ मरीचिः,-

"विषे ग्राक्ता तु सन्देशि रक्ता चर्ने विधीयते। हारिद्र-वर्णा वैग्ये तु ग्राह्रे कृष्णां विनिर्दिशेत्" ॥

उक्त-विश्रेषासम्भवे या काचिद्ग्राह्या। तदाइ मनुः,—
"यिस्मिन्देशे तु यन्तीयं याच यचैव म्हिनका। सैव तच प्रश्रसा स्थान्तया\* श्रीचं विधीयते"—इति॥

विष्णुपुराणे वर्चाम्टदिशेषादर्शिताः,—

"वल्मीक-मूषिकात्खातां स्ट्सन्तर्जलां तथा। श्रीचाविष्यष्टां गेहाच नादद्याक्केप-सम्भवास्॥ श्रन्तः प्राण्यवपनाञ्च हले।त्खातां न कर्दमात् । श्रन्तर्जला-स्तिका-प्रतिषेधस्त वापी-क्रूपादि-व्यतिरिक्त-विषयः। श्रतएव यसः,—

"वापी-कूप-तड़ागेषु नाइरेदाह्यते। स्टर्म्। त्राइरेज्जलमध्यात् तु परते। मणि-बन्धनात्"—इति ॥ देवले। ऽपि काश्चित्रिषद्धास्टरे। दर्भयति,—

> "श्रङ्गार-तुष जीटास्थि-ग्रर्करा वानुकान्विताम्। वल्मीकापरि तायान्तः कुद्धा-फाल-ग्रागानजाम्॥ ग्रामवाह्यान्तरालस्थां बानुकां पांग्रह्णिणीम्।

<sup>\*</sup> यथा, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।
† सोहित्खातां न कर्दमां - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

श्राह्तामन्यशौचार्थमाद्दीत न म्हिनकाम्"-इति ॥ इस-नियममाह देवलः,-

"धर्मविद्दिचणं इस्तमधः शौचे न योजयेत्। तथा च वामइस्तेन नाभेरूद्धं न शोधयेत्"—इति॥ ब्रह्माण्डपुराणे दिङ्नियमोऽभिहितः,—

> "उड़ुत्योदकमादाय म्हिनतां चैव वाग्यतः। उदङमुखो दिवा कुर्थाद्राचे। चेद्विणामुखः"—इति॥

म्त्रसङ्खामाच शातातपः,-

"एका लिझे करे मधे तिस्रो दे इस्तयोर्दयोः। मूच-श्रोचं समाख्यातं श्रष्ठति चिगुणं भवेत्\*"—इति॥ मनुरपि,—

> "एका जिङ्गे गुरे तिस्रख्यैकच करे दग । उभयोः सप्त दातवास्टरः शुद्धिमभीपातां ॥ एतच्कीचं ग्रहस्थस्य दिगुणं ब्रह्मचारिणः। वानप्रस्थस्य चिगुणं यतीनां तु चतुर्गुणम्''—इति।

वौधायनाऽपि,—

"पाञ्चापाने सहो योज्या वाम-पादे तथा करे। तिस्र सिस्रः क्रमाद्योज्याः सम्यक् भौचं चिकीर्वता !"—इति वसिष्ठोऽपि,—

<sup>\*</sup> पूरीषे दिगुणं भवेत्, - इति मु॰ प् स्तको पाठः।

<sup>†</sup> श्रद्धिमवाप्रयात् ,- इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः ।

<sup>‡</sup> चिकीर्घतः, -- इति मु॰ पक्तको पाठः।

"पञ्चापाने दशैकिसानुभयोः सप्त म्हिनकाः। जभयोः पादयोः सप्त लिङ्गे दे परिकीर्त्ति॥ श्रादित्यपुराणे,\*—

"एकस्मिन् विंगतिईस्ते दयोर्ज्ञेया यतुर्देश"—इति । विंगत्यादिकं व्रह्मचारि-विषयं, "दिगुणं ब्रह्मचारिणः"— दत्युक्तलात् । श्रादित्यपुराणे,—

"स्ती गूद्र योरर्द्ध मानं प्रोतं ग्रीचं मनी विभि:। दिवागी चस्य निम्बर्द्धं पिष्य पादं विधीयते॥ श्राक्तः कुर्याद् यथा ग्राति ग्रतः कुर्याद्य थोदितम्"—इति॥ बौधायनोऽपि,—

"देशं कालं तथाऽऽत्मानं द्रव्यं द्रव्य-प्रवाजनम्। जपपत्तिमवस्थाञ्च ज्ञाला श्रोचं प्रकल्पयेत्?"—इति॥ बद्धपराश्ररः,—

"उपविष्टसु विष्मूचं कर्तुर्यसु न विन्दति।

स्म कुर्यादर्इभौचन्तु खस्य भौचस्य सर्वदा"-इति॥
श्रानुभामनिके भौचेतिकर्त्तव्यता दर्भिता,—

"भौचं कुर्याच्छनैधीरानुद्धिपूर्वमसङ्गरम्।

<sup>\*</sup> नास्येतत् मु॰ पुस्तने।

<sup>†</sup> दयादया, - इति म॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> विंशत्यधिकं — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

समाचरेत्,─इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>॥</sup> न,-इति मु॰ पुक्तको पाउः।

विप्रवश्च यथा न खुर्यथाचोहं न मंस्पृशेत\*॥ बुद्धिपूर्वें प्रयत्नेन यथा नैनः स्पृशेत् दिजाः"—इति। दचोऽपि,—

"षड्न्या नख-ग्रुद्धौ तु देयाः ग्रीचेपुना सृदः।
न ग्रीचं वर्ष-धाराभिराचरेनु कदाचन"—इति॥
मरीचिरपि,—

"तिस्भिः शोधयेत् पादौ शोधी गुल्पौ तथैव च ।
इस्ता लामणिबन्धाःचं लेप-गन्धापकर्षणे!"—इति ।
यथा-विधि कते-शौचे गन्धसेन्नापगच्छिति, तदाःह मनुः,—
"यावनापत्यमेध्यानो गन्धोलेपस तत्-कतः ।
तावन्यदारि देयं स्थात् मन्दीसु द्रय-गुःद्विषु"—इति ।
मनसुष्यभावे तु देवल श्राष्ट,—

"यावन्तु ग्रुद्धिं मन्येत तावन्धीनं विधीयते । प्रमाणं भीच-मङ्क्षाथां । न विभेद्दपदिखते"-इति । पितामचोऽपि,--

"न यावदुपनीयन्ते विजाः भूद्रास्तथाऽङ्गनाः ।

<sup>\*</sup> न च स्परीत् , — इति मृ॰ प्रस्तके पाठः।

<sup>†</sup> इस्ता दे। मिवन्धाच ,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> लेपगन्धापनर्षगम्, — इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> तत्र,—इति मु॰ पस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> ग्रीचसंख्याया,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>¶</sup> न तावसुपनीयन्ते,—इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुन्तकेषु पाठः।

गन्ध-लेप-चय-करं श्रीचमेषां विधीयते"—इति । श्रव स्त्री-शूद्र-यहणम् श्रक्तते द्वाहाभिप्रायं, श्रनुपनीत-दिज-साहचर्यात्(१) । स्त्यिसाणमाह श्रातातपः,—

''त्रार्द्रामलकमात्रास्त ग्रामा दन्दु-व्रते स्थिताः । तथैवाक्ततयः सर्वाः ग्रीचे देयाञ्च स्टिन्तकाः''-दित । यम् दचाङ्गिरोभ्यां परिमाणान्तरसुक्तम्,-

> "श्रर्ड्र-प्रस्नृतिमाचा तु प्रथमा स्ट्रिका स्थता। दितीया च त्रतीया च तद्र्डेंन प्रकीर्क्तिता॥ प्रथमा प्रस्नृतिर्ज्ञेया दितीया तु तद्र्डिका। त्रतीया स्ट्रिका ज्ञेया विभाग-कर-पूर्णी "-दित ।

तत्र, सर्वत्र न्यूनपरिमाणेन गन्धाद्यचये सत्यधिकपरिमाणं द्रष्ट्यम्। सत्यपि गन्ध-चये प्रान्ते।क्षञ्चा पूरणीया यथाइ द्चः,— 'न्यूनाधिकं न कर्त्त्वं भौचं ग्राद्धिश्मभीपाता। प्रायश्चित्तेन पूर्येत विहितातिकमे क्रते"—इति। एवसुक्रभौच-करणेऽपि यस्य भाव-ग्राद्धिनं स्ति, न तस्य ग्राद्धि-

रित्याइ व्याचपादः,—

<sup>\*</sup> ग्रीचमेवं — इति मु॰ गुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> चिभागकरपूरणा,—इति सु॰ पुक्तके, चिभागकरपूरणम्,—इति स॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> ग्रांचे, -इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>∮</sup> सिद्धि,—इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयोः पाठः ।

<sup>(</sup>१) दिजानामुपनयनवत् विवाहस्य स्तीमू दयेाः प्रधानसंस्तारत्वादित्याभयः।

"शौचना विविधं प्रोक्तं वाह्यमाभ्यन्तरन्तथा। स्व्वालाभ्यां स्ततं वाह्यं भावग्रुद्धिस्तथाऽऽन्तरम्॥ गङ्गा-तायेन कत्न्तेन स्द्वारैश्च नगोपमैः । श्रा सत्योश्चाचरन् शौचं भावरुष्टो न ग्रुह्यति"—दित । शौचस्य दिविधस्यापि सर्व्यकर्माधिकार-हेतुलमन्वय-व्यतिरेकाभ्यां द्वोद्श्येयति,—

> "श्रीचे यतः सदा कार्यः श्रीच-मूलो दिजः स्रतः। श्रीचाचार-विद्वीनस्य समसा निष्पत्ता क्रिया।"-इति । ॥०॥ इति श्रीचप्रकरणम्॥०॥ श्रथ गण्डूष-विधिः॥

#### तवापस्तम्बः,—

"एवं श्रीच-विधि काला पश्चाद्गण्डूषमाचरेत्।
मूत्रे रेतिष विट्-धर्गे दन्त-धावन-कर्माणि॥
भच्याणां भवणे चैव कमाद्गण्डूषमाचरेत्।
चतुरष्टिषष्टद्रश्चगण्डूषैः षोड्ग्रीस्तथाः॥
सुख-शुद्धिः कुर्व्वीत ह्यन्यथा दोषमाप्रुयात्।
पुरस्ताद्देवताः सर्व्वा दिवणे पितरस्तथा॥
पश्चिमे सुनि-गन्धर्वा वामे गण्डूषमाचरेत्।
गण्डूष-समये विप्र सर्जन्या वक्ता-तासनम्॥

<sup>∮</sup> न गीमयैः,—इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>\*</sup> निष्मताः क्रियाः, - इति बज्जवचनान्तः पाठः सु० पुस्तके ।

दुर्व्वीत यदि मूहात्मा रौरवं नरकं व्रजेत्"—इति।\*
श्रयाचमन विधिः।

तत्र वद्भवराश्वरः,—

"क्षलाऽय ग्रीचं प्रचाल्य पादौ इस्तौ च म्डजलैः। निवद्भौशिख-कव्हस्तुः दिज श्राचमनं चरेत्॥ कृत्वोपवीतं स्थांसे वाङ्मनः-काय-स्थतः"—इति।

याज्ञवल्क्योऽपि,—

"त्रन्तर्जानु ग्रुची देशे उपविष्ट उदङ्गुखः ।

प्राग्वा ब्राह्मेन तीर्थेन दिन्नानित्यमुपसृशेत्"—इति ।

गौतमोऽपि,—"ग्रुची देश त्रामीनादिन्निणवाकं जान्वन्तरा? कृता

यज्ञोपवीत्यामणिबन्धनात् पाणी प्रचान्य वाग्यते। हृदयसृशः॥

विश्वतुवाऽप त्राचामेत् पादौ चाभ्युचेत्\*\* खानिचोपसृशेत् शीर्ष
ण्यानि मूईनि च दद्यात्(९)"—इति । तत्र विश्वतुर्वेत्यैच्छिको

विकल्पः । ब्रह्मतीर्थं तीर्थान्तरेभ्यो विविनिक्तं याज्ञवल्कः,—

<sup>\*</sup> खय गर्द्धविधिः, — इत्यारभ्य स्तदन्तीयन्यः नास्ति मुदितातिरिता-पुस्तकेषु।

<sup>†</sup> प्रबद्ध,-इति मु॰ पुक्तको प ठः।

<sup>‡</sup> कदान्तु—इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुन्तकेषु पाठः।

<sup>🖇</sup> जान्वन्तरं, -- इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> इदये स्पृशन् , - इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>■</sup> खाचमेत्,—इति स॰ सेा॰ ग्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>\*\*</sup> चाभ्युच्चयेत्, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) श्रीर्घण्यानि श्रीर्घभवानि खानि इन्त्रियाणि नासिका चचुः श्रोत्राणि उपस्पृत्रोत्, मूर्जनि च दद्याद्य इति संबन्धः।

"किनिष्ठादेशिन्यहुष्ठ-मूलान्यग्रं करस्य च ।
प्रजापित-पित्त-ब्रह्म-देव-तीर्थान्यनुक्रमात् (१)"—इति ।
एतदेव श्रङ्कालिखिताभ्यां स्पष्टीकृतम्, — "श्रङ्गुष्ठमूलस्योत्तरतः प्रागप्रायां रेखायां ब्राह्मं तीर्थं, प्रदेशिन्यङ्गुष्ठयोरन्तरा पित्रां, किनिष्ठ-का-करतलयोरन्तरा प्राजापत्यं, पूर्वणाङ्गुलि-पर्वणि दैवम्"—इति ।
श्राचमनीयसुदकं विश्वनष्टि शङ्कः, —

"श्रद्धिः समुद्धृताभिम्त हीनाभिः फेन-बुद्धुदैः । विक्रिना न च तप्ताभि रचाराभिरूपस्पृथेत्"—दित । याज्ञवस्त्यः,—

"श्रद्भिसु प्रकृतिस्थाभिद्दीनाभिः फेन-बुदुदैः । इत्-कण्ड-तानुगाभिसु यथासङ्घं दिजातयः॥ श्रद्धोरन् स्त्रीच श्रूद्राञ्च सकृत् स्पृष्टाभिरन्ततः(१)"—इति । मनुरिष,—

"इहाभिः पूचते विप्रः कण्डगाभिस्त भ्रवितः"। वैद्योऽह्मिः प्राधिताभिस्त ग्रूदः स्पृष्टाभिरन्ततः"—इति। प्रचेता श्रिपि,—

> "अनुष्णाभिरफेनाभिः पूताभिर्वस्त-चनुषा । इत्रताभिरमञ्दाभिः चिश्चतुर्वाद्गि २।चमेत्"—दति ।

<sup>\*</sup> भूमिपः, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) चारेशिनी तर्ज्जनी। तथाच, कनिष्ठामूले प्राजापत्यं तीर्थं, तर्ज्जनीमूले पित्यं, चङ्गुष्ठमूले ब्राह्मं, करस्याग्रे देविमितिविवेकः।

<sup>(</sup>२) अन्ततः ओछप्रान्ते।

तत्रापवादसाइ यमः\*,-

"राचाववीचितेनापि ग्रुझिरका मनीषिणाम्। उदकेनातुराणाञ्च तथोष्णनोष्णपापिनाम्"—इति।

खद्कस्य यहण-प्रकारं परिमाणं चाह भरदाजः,—

"श्रायतं सर्वतः क्रता गोकषाक्रितमत्करम्।
संहतांगुलिनां तोयं ग्रहीता पाणिना दिजः॥
सुक्राङ्ग्रहकनिष्टेन ग्रेषेणाचमनं चरेत्।
माष-मञ्जनमाचास्तु संग्रह्म चिः पिवेदपः"—इति।

स च पाणि ईचिणो द्रष्ट्यः, "चिः पिवेद्दिणेनापः"—इति पु-राणवचनात्। उदकपानानन्तर-भाविनीमितिकर्त्तव्यतामाह द्वः,—

> "संवत्याङ्गुष्ठ- मूलेन! दिः प्रस्वज्यात्ततोसुखम् । संदताभि स्तिभः पूर्व्वमास्यमेवमपस्पृत्रेत्रे ॥ श्रङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या घाणं स्पृष्टा लनन्तरम्। श्रङ्गुष्ठामिकाभ्यान्तु चचुः-श्रोचे ततः परम् ॥ कनिष्ठाङ्गुष्ठयोनिश्मं इदयन्तु तलेन वै । सर्व्वाभिश्च श्रिरः पश्चात् बाह्न चाग्रेण संस्पृत्रोत्"—इति ।

बद्धभङ्कास्त्रन्थथा स्पर्भनमाइ,—

"तर्जन्यकुष्ठ-योगेन स्पृत्रेत्रात्रापुट-दयम्।

<sup>\*</sup> याच्चवल्काः, - इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> संह्रताङ्गुलिना, - इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>!</sup> संपत्याकुष्ठम्बेन, - इति सु॰ पुक्तको, संभूविति स॰ पुक्तको पाठः।

<sup>§</sup> संच्ताभिस्तस्याः पूर्वमास्यमुपस्पृशेत्, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

मध्यमाङ्ग्छ-योगेन सुत्रोन्नेच-दयं ततः॥ श्रृष्टस्थानामिकया योगेन श्रवणं स्पृष्टेत्। कनिष्ठाङ्गुष्ठ-योगेन स्पृत्रोत् स्तन्ध-दयं ततः॥ नाभिं च इदयं तदत् सृष्येत् पाणि-तलेन तु। संस्पृत्रेच ततः श्रीर्वेभयमाचमने विधिः"—इति।

एवमन्येऽप्यन्यचा वर्णयन्ति । तत्र, यचात्राखं व्यवस्था द्रष्ट्या । त्राचमन-निमित्तान्याह मनुः,-

> "कला मूर्च पुरीषं वा पाण्याचान्त उपस्प्रोत्। पीलाऽपोध्येखमाण्य वेदमग्निं च मर्वदा"-इति।

कूर्बपुराणे,—

"चण्डाल-केन्छ-सभाषे स्ती-शूद्रोन्ति ष्ट-भाषणें। जिक्क यं पुरुषं स्पृष्टा<sup>†</sup> भोज्यं वाऽपि तथाविधम् ॥ त्राचामेदश्रुपाते वा ले। हितस्य तथैव च। श्रिगंवामयालको सृष्ट्वाऽप्रयतमेव च॥ स्तीणां यथाऽऽत्मनः स्पर्भी नीलों वा परिधाय च"-इति। स्तीशू द्रोक्षिष्टभाषणे,—दत्येतक्रपादिविषयम्। तथा च पद्मपुराणे,— "चाष्डाबादीन् जपे हामे दृष्ट्वाऽऽचामेद्विजात्तमः"—इति।

मन्रपि,-

वेदमद्रश्च,—इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> दङ्गा,—इति स॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> तथात्मसंस्पर्शे,—इलि सु॰ पुक्तके पाठः।

"सुष्ठा चुला च भुक्ता च निष्ठीयोक्ताऽनृतं वचः।
रण्यां आशानं चाकस्य श्राचासेत् प्रयतोऽपि सन्"—इति ।
वृष्टस्यतिः .—

"श्रधोवायु-समुत्सर्गे श्राक्रन्दे क्रोध-समावे। मार्ज्जार-मूषिका स्थिते प्रहासेऽनृत-भाषणे॥ निमित्तेस्वेषु सर्वेषु कर्मा कुर्वन्तुपस्पृशेत्''—इति।

यमोऽपि,-

"उत्तीर्थादकमाचामेदवतीर्थ तथैव च।

एवं स्थान्तेजमा युक्तो वक्षोन सुपूजितः"—इति।

हारीतोऽपि,—"नान्तरेदनुपस्पृष्य जलम्"—इति।
विषष्ठोऽपि,—

"चुते निष्ठीवने सुप्ते परिधानेऽश्रुपातने । पञ्चखेतेषु चाचामेः च्छ्रोचं वा दिचणं स्पृष्टेत्'—दित । दिचणकर्ण-स्पर्धनमाचमनासभावे वेदितव्यम् । तथा च,

मार्कण्डेयपुराणम्,—

"सम्यगाचम्य तोयेन क्रियां कुर्व्वात वै ग्रुचिः। देवतानाम्हवीणाञ्च पित्हणाञ्चेव यक्षतः॥ कुर्व्वीतासमान चापिशे दिचणश्रवणस्य वा।

<sup>#</sup> नास्येतत् मु॰ पुस्तने।

<sup>†</sup> मूघक, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> वाचामे, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> वापि,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

यथाविभवतो होनत् पूर्व्वाभावे ततः परम्॥ न विद्यमाने पूर्वेको उत्तर-प्राप्तिरिखते"-इति ।

दितणकर्ण-प्रशंसा च, 'प्रभासादीनि तीर्थानि'—दत्यादिना-वच्यते। श्रथ वा, बौधायनेकं द्रष्टव्यम्,—"नीवीं विस्च्य परिधा-योपस्पृशेदाई-त्वणं स्वीमं गोमयं वा संस्पृशेत्"—इति। षट्चिंश्रन्यते दिराचमन-निमित्तं दर्शितम्,—

"होमे भाजन-काले च मन्ध्ययोर्षभयोर्षि। त्राचान्तः पुनराचामेळाप-हामार्चनादिषु"—इति। याज्ञवल्कोऽपि,—

"स्नाला पीला चुते सुत्रे भुक्ता रथ्योपसर्पणे । श्राचानाः पुनराचामेदासोविपरिधाय च"—इति । बौधायने।ऽपि,—

"भोजने इवने दाने उपहारे प्रतिग्रहें। हविभेचण-काले च तत् दिराचमनं स्पृतम्"-दति । कूर्म्मपुराणेऽपि,-

"प्रचाच्य पाणी पादौ च भुञ्जाने। दिरूपस्पृशेत्। ग्रुचौ देशे समासीने। भुक्ता च दिरूपस्पृशेत्॥ श्रीष्ठौ विलेशमकौ स्पृष्टा वासे।विपरिधाय च। रेतामूत्र-पुरीषाणासुत्सर्गेऽयुक्त-भाषण्ई॥

<sup>\*</sup> रथाप्रसर्पेगे, - इति मृष् पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> उपचारप्रतिग्रहे, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> शुक्तभाषणे,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

नृमिलाऽध्ययनार्यो \* काम न श्वामागमे तथा। चलरं वा सामानं वा समागस्य दिजात्तमः॥ सन्ध्ययोक्भयोसददाचान्नोऽप्याचमेत्ततः"-इति । श्रयुक्तभाषणं । निष्ठरभाषणम् । श्राचमनापवादमाह बौधायनः,— "दन्तवद्न-लग्नेषु दन्त-सत्तेषु धारणा। श्रस्थितेषु चर् नाचा मेनेषां संख्यानवच्छुचिः॥"-दति। दन्तलग्न-दन्तमत्रयोर्निर्हार्थानिर्हार्थक्षेण भेदः । स्रतएव देवलः,-'भोजने दन्त-लग्नानि निर्हत्याचमनं चरेत्। दन्त-लग्नममंहायां सेपं मन्येत दन्तवत्॥ न तत्र बद्धभः वुर्खाद्यत्रसुद्धरणे पुनः। भवेचाशीचमत्यर्थं हण-वेधादुणे कते" - इति । श्रस्थितेषु \*\* तेषु स्थानचुतेषु च निगीर्णि वित्यर्थः । तच मन्:,— "दन्तवद्दन्तलग्नेपु जिज्ञास्पर्ध-कृते 🕇 न तु। परिचातेषु च खानान्तिगिरक्षेव तच्कुचिः"—इति। एतच रसानुपल्यी वेदितयम्। यथाऽऽह मह्नः,—"दन्तवद्न-

<sup>\*</sup> स्रीवित्वाऽध्ययनारमी, - इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> काग्र, - इति स॰ सें। भा पुन्तकेषु पाठः।

<sup>‡</sup> युष्कभाषणं,—इति मु॰ पुन्तके पाउँ।

यस्तेष्ठ तेष्ठ, — इति भा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> सस्यानवच्क्चिः, - इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

१ बक्रलं, - इति म॰ पुस्तके पाठः।

<sup>\*\*</sup> ग्रन्तेष .— इति शा॰ प्रस्ते पाठः।

<sup>††</sup> जिज्ञास्पर्शे कते, - इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुन्तकेषु पाठः।

लग्नेषु रसवर्जनमन्यतो जिङ्ठाभिसार्थनात्"—इति"। फल-मूलादिषु विशेषमाइ शातातपः,—

"दन्तलग्ने फले मूले भुत खेदाविष्ठिके। ताम्बूले चेतुदाडे च ने। च्छिष्टो भवति दिजः"—दित। षट्चिंशकातेऽपि, †—

"ताम्बूले चैव से से च अुत्त-स्नेहाविश्यष्टि ।
दन्त-लग्नस्य संस्पेश ने च्छिष्टस्त अवेत्ररः ‡॥
लिग्नः पत्र मूंल-पुष्प सृण-काष्टमय स्वया।
सुगन्धिभिस्तया द्रवी ने च्छिष्टो अवित दिजः"—इति।
एतच सुख-सीरभ्याद्यीपभुक्ताविश्यि-विषयं १ ताम्बूल-साइचर्यात्।
'दन्तलग्नस्य संस्पेशें' इति ऋनिर्हार्यस्य ॥ दन्तलग्नस्य जिङ्ग्या संस्पेशें,—
इत्यर्थः। याज्ञवल्कोऽिप,—

"सुखना विमुषोमेध्या साधाऽऽचमन-विन्दवः । सम्भु चास्य-गतं दन्त-मतं त्यक्ता ततः ग्रुचि"—इति । सुख-निःस्ता विन्दवे यद्यङ्गे पतन्ति गतदाऽऽचमनापाइकाः\*\*। तथा च गौतमः,—''सुख्या विमुष उच्छिष्टं न कुर्वन्ति । न चेदङ्गे

<sup>\* &#</sup>x27;स्तच' - इत्यारभ्य, स्तदन्तोग्रयः मुदितातिरिक्त पुक्तकेषु नास्ति।

<sup>†</sup> यड्विंशतिमतेपि, - इति शा॰ पुत्तके पाठः।

<sup>‡ &#</sup>x27;इति' शब्दोऽचाधिकः मृ पुक्तके।

<sup>§</sup> मुखसीरभाद्यर्थापभुक्तविषयं,—इति स॰ से। प्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>॥</sup> हार्थस, - इति ग्रा॰ पुन्तके पाठः।

<sup>ा</sup> नियतं पतन्ति, — इति से। १ प्रा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>\*\*</sup> तदाचमनापवादकाः, -इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>††</sup> नेक्छियं कुर्वन्ति, - इति भा । पुस्तक पाठः।

निपतन्ति"—इति । त्राचमन-विन्दव स्वङ्गं सृष्टा त्रपि मेथाः। तथा च मन्:,—

"स्पृत्रन्ति विन्दवः पादौ य त्राचामयतः" परान्।
भौमिकसे समा द्वीया न तरप्रयता भवेत्"—इति।
त्रव पाद-ग्रहणम् त्रवयवान्तरस्थाय्युपलचणार्थम्। तथा च यमः,—
"प्रयान्त्याचमतोयाञ्च । त्ररीरे विप्रुषो नृणाम्।
उक्तिष्ट-देश्वोनास्त्यत्र भूमि-तुत्त्यास्तु ताः स्तृताः"—इति।
त्रात्रु-विषये विश्रेषमाद्यापस्त्रनः,—"न स्मृत्रुभिरुक्तिष्टेशे भवत्यन्तरास्थे सङ्गिर्यावन्त हस्तेनापस्पृत्रति"—इति। त्राचमने वर्ज्यानाह्यः
स्रगः,—

"विना यज्ञोपवीतेन तथा धौतेन वाससा ।

सुक्षा भिखां चाष्याचामेत् ई कतस्वैव पुनः क्रिया ॥

सोष्णीषी वद्ध-पर्योद्धः प्रौड़पादश्व<sup>(१)</sup> यानगः ।

दुर्देश-प्रगतश्चैव १ नाचामञ्द्रद्धिमाप्रयात्"—दति ।

बौधायनोऽपि,—"पादप्रचालनाच्छेषेण नाचामेत्, भूमौ आवियला-

<sup>\*</sup> यस्याचामयतः, - इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> प्रयान्याचमतायस्य, — इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> बाष्याचामेत्, — इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>९ दुर्देशः प्रपद्खेव, — इति ग्रा॰ स॰ पुक्तकयोः पाठः।</sup> 

<sup>(</sup>१) प्रौष्पादः,—"आसनारूष्पादस्तु जानुनीर्जङ्घयास्तया। द्वातावस विश्वने।यस्तु प्रौद्धपादः स उच्यते"—इत्युत्तलच्चाः। जानुनीर्जङ्घयाः द्वातावसिक्यने।वस्त्रादिनाद्वतप्रक्षजानुजङ्घाबन्धः।

ऽऽचामेत्, न सबुदुदाभिनं सफोनाभि नैं। च्छिष्टाभिनं चाराभि कै विवर्णाभि नैं। प्णाभि ने कलुषाभि ने इसन्न जन्यन्न तिष्टन् न प्रक्षो न प्रणतो न सुक-प्रिखो नाबद्धकच्छो है न विद्यान नेविष्टित-प्रिशः न बद्धकचो न लरमाणो नायद्योपनीती न प्रसारितपादः, प्रब्द-मकुर्वेस्तिरपो इदयङ्गमाः पिवेत्"—दति । देवलाऽपि,—

"सोपानको जलस्थोवा सुक्तकेशोऽपि वा नरः। जल्मीषी वाऽपि नाचामेदस्त्रेनावध्य बा श्रिरः"—इति। श्रापस्तम्बोऽपि,—"न वर्ष-धाराभिराचामेत्" इति। यमोऽपि,— "श्रपः कर-नस्तैः स्पृष्टा य श्राचामित वै दिजः। सुरां पिवति स यक्तं यमस्य वचनं यथा"—इति।

ब्रह्माण्ड-पुराणेऽपि -"कण्डं ब्रिरोवा प्रावत्य रथ्याऽऽपण-गतोऽपि वा।

श्रक्तला पाद्योः श्रीचमाचान्ते। प्रथायः चिमंदेत्"—इति। गौतमोऽपि,—"नाञ्चलिना पिदेन्नतिष्ठन् नोद्धृतोदकेनाचामेत्"— इति। नतिष्ठन्निति स्थलविषयं, जले च तिष्ठन्नप्याचामेत्। तथा च विष्णुः,—

<sup>\*</sup> ने चिरुष्टाभिनं चाराभिः, - इति नान्ति मुझितातिरिता पत्तनेष्।

<sup>†</sup> नेायणाभिः, -- इति मुझितातिरिक्तपुक्तनेषु न दृश्यते।

<sup>‡</sup> न जल्पन् न तिष्ठन्, - इति नास्ति मु॰ पुक्तको ।

<sup>§</sup> नाबद्धकेश्रो,—इति शा॰ पुन्तके पाठः ।

<sup>॥</sup> थवा, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

ग न वर्षधाराखाचामेत्,—इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

"नानोरुद्धें जले तिष्ठत्राचानाः ग्रुचितामियात्। त्रधसाच्छतकलोऽपि समाचानो न ग्रुह्यति"-इति। कौशिकोऽपि,-

"श्रपिवत्र-करः कश्चित् ब्राह्मणोऽप खपसृग्रेत् । श्रक्तं तस्य तत् सन्धें भवत्याचमनं तथा॥ वामहस्ते स्थिते दर्भे दिचिणेनाचमेद्यदि । रतं तु तद्भवेत्तायं पीला चान्द्रायणञ्चरेत्''—इति । मार्कण्डेयस्त दिचण-इसस्य स-पिवत्रतां विधन्ते,— "सपिवत्रेण इस्तेन कुर्यादाचमनिक्रयाम् । ने चिक्षष्ठं तत् पिवत्रन्तु भुको चिक्षष्ठन्तु वर्ष्ययेत्''—इति । गोभिलस्त इसदये स-पिवत्रत्नं प्रग्रंसित,— "उभयत्रे स्थितदेभें: समाचामिति योदिजः । सोमपान-फलं तस्य भुक्ता यज्ञफलं भवेत्''—इति । स्नानान्तर-भाविन्याचमने दत्तो विग्रेषमाह,— "स्नालाऽऽचामेत्तदा विग्रः पादौ कत्ना जले स्थले। उभयोरस्यसौ इरुद्धतः चेमोभवेदिति"।

हारीत:-

<sup>\*</sup> ब्राह्मगोयदुपस्पृग्रेत्,—इति मु॰ पुन्तके, ब्राह्मगोय उपस्पन्नेत्,—इति चान्यत्र पाठः।

<sup>†</sup> अपेयं तस्य तत्सळं, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> पवित्रं, - इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>§</sup> इल्लंदय,—इति सु॰ पुल्तके पाठः!

"त्राई-वामा जले कुर्यात्तर्पणाचमनं जपम्। ग्रुष्कवामा खले कुर्यात्तर्पणाचमनं जपम्"—इति । खलविषये विभोषोद्धितः स्रत्यन्तरे,—

"श्रलाभे ताम-पात्रस्य करकञ्च कमण्डलुम्।

ग्रहीला स्वयमाचामेत् नरोनाप्रयता भवेत्॥

करकालावुकार्येञ्च ताम-पर्णपुटेन च ।

स्वदस्ताचमनं कार्यः स्वेदलेपांञ्च वर्ज्ञयेत्॥

करपात्रे च च यत्तोयं यत्तायं ताम्रभाजने।

मौवर्णे राजतेचैव नैवाग्राद्धन्तु तत् स्रतम्"—इति।

एवसुक-लचणसाचमनस्य प्रश्नंमामा स्थाप्तपात्,—

"एवं यो ब्राह्मणोनित्यमुपसार्श्वनमाचरेत्।

ब्रह्मादि-साम्बपर्यन्तं जगत् स परितर्पयेत्"-इति।

वद्धशङ्खोऽपि,—

"तिः प्राश्रीयाद्यदम्भस्त प्रीतास्तेनास्य देवताः । ब्रह्मा विष्णुस रुद्रस्य भवन्तीत्यनुग्रुष्णुमः। गङ्गा च यसुना चैव प्रीयेतां परिमार्ज्जनात्। पादाभ्यां प्रीयते विष्णु ब्रह्मा भिरिस कीर्त्तितः। नामत्यदस्ता प्रीयते स्पृष्टे नासा-पृट-दये। स्पृष्टे सोचन-युग्मे तु प्रीयते ग्रिश-भास्तरी।

<sup>\*</sup> चम्मपुटेन, - इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुक्त नेषु पाठः।

<sup>†</sup> करकपाचे च, इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>।</sup> प्रीयते, - इति ग्रा॰ पुस्मने पाठः।

कर्ण-युग्भे तथा स्पृष्टे प्रीयेते लिनिलानली।
स्कन्थयोः स्पर्भनादेव प्रीयन्ते सर्व्यदेवताः।
नाभि-संस्पर्भनाद्भागाः प्रीयन्ते चास्य नित्यगः।
संस्पृष्टे हृदये चास्य प्रीयन्ते सर्व्यदेवताः।
मूर्ड-संस्पर्भनादस्य प्रीतस्त पुरुषोभवेत्"—दित।
श्राचमनाकर्णे प्रत्यवाया दिर्भतः पुराणमारे, \*—
"यः क्रियाः कुरुते मोहादनाचस्यैव नास्तिकः।
भवन्ति हि यथा तस्य क्रियाः सर्व्या न संग्रयः"—दित।
॥ श दित श्राचमन-प्रकरणम्॥ ०॥

# श्रथ दन्तधावन-विधिः॥

श्रवावि:,-

"मुखे पर्युषिते नित्यं भवत्यप्रयते।नरः। तदाई-काष्टं ग्राष्ट्रं वा भचयेद्दन्तधावनम्"—इति।

व्याचाऽपि,-

"प्रवास्य इस्ती पादी च मुख इ सुममाहितः। द्विणं वाज्ञमुध्य कला जान्वन्तरा ततः॥ तिसं कषायं कटुकं सुगन्धं कण्डकान्वितम्। चीरिणोष्टच-गुस्मादीन् भचयेद्दन्तवावनम्"—इति।

विष्णु:,—

<sup>\*</sup> पुराणसारे, — इति नान्ति मु॰ पुन्तने । † सग्रन्थं, — इति मु॰ पुन्तने पाठः।

"कष्टिक-चीर-विचारां दादशाङ्गुल-सिमातम्। किनिष्ठाङ्गुलिवत् स्यूलं पर्वार्ड्य-इत-कूर्चकम्॥ दन्त-धावनसृद्धिः जिङ्कोक्षेखिनिका त्रा। सुस्रुच्चं स्वच्च-दन्तस्य सम-दन्तस्य मध्यमम्॥ स्यूलं विषम-दन्तस्य विविधं दन्त-धावनम्। दादशाङ्गुलिकं विग्रे काष्ठमाङ्गमणीषिणः॥ चव-विट्-ग्रुट्र-जातीनां नव-षट्-चतुरङ्गुलम्"—दिति।

## श्रङ्गिराः,-

"श्राम्य-पुत्राग-विन्तानामपामार्ग-शिरीषयोः।
भवयेत् प्रातरत्याय वाग्यतो दन्त-धावनम् ।।
वटाश्वत्यार्क-खदिर-करवीरांश्च वर्ज्ञयेत्।
जात्यञ्च विन्त-खदिर-मूलन्तु कत्रभस्य च॥
श्रितमेदं प्रियङ्गञ्च कष्टिकिन्यस्तयैत च।
प्रवास्य भचयेत् पूर्वं प्रवास्यैत च सन्यजेत्॥
उदङ्गुखः प्राङ्मुखो वा कषायं तिककं तथा।
प्रातर्भुका च यतवाग्मस्तयेदन्त-धावनम्"—इति।
कात्यायना दन्त-धावनस्य काष्टाभिमन्त्रण-मन्तं दर्भयति,—
"श्रायुर्वलं यशावर्षः प्रजाः पग्रउ-वस्तिन च।
बद्ध प्रज्ञाञ्च मेधाञ्च लं नाधिहि वनस्पते"—इति।

<sup>\*</sup> जिक्वेलिखनिकां—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> इति, प्रब्दोऽत्राधिको मु॰ पुस्तके।

वर्ज्यानाहोग्रनाः,—"नाहु लिभिर्दन्तान् प्रवालयेत्"।
दिच्छाभिमुखो नद्यां नीलं धव-कदम्बक्रम् ।
तिन्दुके हुद्द-वन्धूक-मोचामरज-बल्बजम् ॥
कार्षामं दन्त-काष्ठच विष्णोरिष हरे च्क्रियम् ।
न भच्चयेत पालाणं कार्पामं ग्राकमेवच ।
एतानि भच्चयेद्यम् चीण-पुष्णः म जायते"—दति ।
वज्र्य-तिथीनाह विष्णुः,—

"प्रतिपद्रभेषष्ठीषु चतुर्द्ग्यष्टमीषु च।

नवम्यां भानुवारे च दन्त-काष्ठं विवर्ज्ञयेत्"—इति ।

यमोऽपि,—

"चतुर्देखष्टमी दर्शः पूर्णिमा संक्रमे। स्वै: ।

एषु स्त्री-तेल-मांसानि दन्त-काष्ठच वर्ज्ञयेत् ।

श्राद्धे जन्मदिने चैव विवाहेऽजीर्ष-दोषतः ।

व्रते चैवोपवासे च वर्ज्ञयेद्न्त-धावनम्"—इति ॥

व्यासोऽपि,—

"श्राद्धे यज्ञे च नियमात्राद्यात् प्रोषितभर्वका। श्राद्धे कर्त्त्री (र्नवेधोऽयं न तु भोतः कदाचन।

<sup>\*</sup> वचनानामन्छुप्छन्दसे।पनिवद्धत्वात् खत्र च तह्मचामावात् कियन्य-चराणि पतितान्यनुमीयन्ते। परमादर्भपुक्तकेषु सर्वेष्वेवमेव दर्भनादित्यमेव रच्चितम्।

<sup>†</sup> नियमान्नतत्, - मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> साज्ञवर्त्त, -- इति मु॰ पुक्तवे पाठः

त्रलाभे दन्त-काष्ठानां निषिद्धायां तथा तिणौ । त्रपां दादग्र-गण्डूषे विद्धाद्दन्त-धावनम्"—इति । तृद्धयाज्ञवक्यः ।

> "इष्टका-लेष्ट-पाषाणे रितराङ्गुलिभिस्तथा। मुका चानामिकाऽङ्गुष्ठौ वर्च्चयेद्दन्त-धावनम्"—इति। दति दन्त-धावन-प्रकरणम्॥

श्रथ जान-जप होमादे दर्भ-पाणिना कर्त्तव्यवादादी दर्भ-विधिक्चिते ॥

तत्र हारीत:-

"श्रिक्कित्राग्रान् सपवांश्वश्रे समूलान् कोमलान् ग्रुभान्। पिट-देविर्ध-पूजार्थः ममादध्यात् कुग्रान् दिजः। कुग्र-इस्तेन यज्ञप्तं पानश्चिव कुग्रीः सह। कुग्र-इस्तस्तु यो भुक्के तस्य संस्था न विद्यते"—इति। प्राणान्तरेऽपि,−

"कुश-पूतं भवेत् स्नानं कुशेने।पस्पृशेत् दिजः॥।
कुशेन चे। द्वृतं तोयं चे। मपानेन मिसतम्"—इति।
गोभिसोऽपि,—

<sup>\*</sup> निधिद्धे च-- इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> याज्ञवलकाः-इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> जप,—इति मु॰ पुक्तके नास्ति।

<sup>🖇</sup> पवित्रांख, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> पिटदेव जपार्थन्तु, — इति स॰ से। शा पुस्तकेषु पाठः।

<sup>¶</sup> कुश्र इस्तेन, — इत्यार भ्य कुश्रेने। पस्पृशेत् दिजः, — इत्येतदन्तोग्रत्थः मुदि-वातिरिक्त पुस्तकेषु न दश्यते।

"कुश-मूले स्थितो ब्रह्मा कुश-मध्ये जनाईनः। कुशाये शङ्करं विद्यात्\*चयो देवाव्यवस्थिताः"—इति। कौशिकः,—

> "ग्रुचौ देशे ग्रुचिर्भूवा स्थिवा पूर्वीत्तरामुखः । क्रकारेणैव मन्त्रेण कुशाः स्पृष्यादिजोत्तमैः"-इति ।

उत्पाटन-मन्त्रसु,—

"विरिश्चिना सहै।त्पन्न, परमेष्ठि-निसर्गनः । नुद पापानि सर्व्वाणि दर्भ, खिस्तकरे। मम"—इति । वर्ण-भेदेन विनियोग-भेदमाइ कात्यायनः,—

"इरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः (१) । समूलाः पित्रदैवत्याः कल्माषा वैश्वदेविकाः"—इति । कुणाभावे णङ्कः,—

> ''कुश्राभावे दिजश्रेष्ठः काश्रेः कुर्ब्वीत यत्रतः? । तर्पणादीनि कर्माणि काश्राः कुश्र-समाः स्रताः"-इति ।

### यमोऽपि,-

<sup>\*</sup> विन्दात्, — इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> निसर्गतः, -इति ग्रा॰ पुक्तने पाठः।

<sup>‡</sup> विनियागमाइ,-इति ग्रा॰ प्रत्ते पाठः।

<sup>§</sup> तत्त्वतः,-इति भा॰ स॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) पाकयिद्याः पाकयद्ये विनियागार्द्याः । पाकयद्यस्,—"पाकयद्या हत्याचन्नत एकामा यद्यान् (८.८.२)"—इति लान्यायनीये श्रीतसूत्रे परिभाषितः। "चयः पाकयद्याः, इता ज्यमा इयमाना चनमा प्रकृता ब्राह्यस्म माजने ब्रह्माण इताः, (१.१.२-३)"—इति खाश्वलायनीये ग्रह्मसूत्रे उक्तम्। "पाकयद्याः चल्पयद्याः प्रशन्तयद्या वा"—इति तदृतौ गार्ग्यनारायणः। पाकयद्यः पाकाङ्गभयद्यो च्छोत्सर्भग्रह्मतिष्ठाहोमादिः,—इति रघुनन्दनः।

"कुणाः काणा यवा दूर्व्वास्तथा ब्रीह्यएवच । वस्त्रजाः पुग्डरीकाश्च \* सप्तधा वर्हिर्च्यते"—इति । वर्ज्यानाह हारीतः—

"चितौ दर्भाः पिष्य दर्भाः ये दर्भा यज्ञ-भूमिषु ।
स्तरणामन-पिण्डेषु चिट् सुग्रान् परिवर्ज्ञयेत् ॥
ब्रह्मयज्ञेषु ये दर्भा ये दर्भाः पित्तर्पणे ।
इता सूत्र-पूरीषाभ्यां तेषां त्यागोविधीयते ॥
प्रपूतागर्हिता दर्भा ये मंक्स्त्राः है नखैस्त्या॥ ।
काथितानग्निद्यधां सुग्रान् यत्नेन वर्ज्ञयेत्"—दित ।

कुशोत्पाटने काल-नियममाइ हारीतः,—

"मासे नभस्यमावास्या तस्यां दर्भ-चयोमतः"। श्रयातयामास्ते दर्भा नियोज्याः सुः पुनः पुनः"(१)—इति॥

श्रह्यः\*\*—

दर्भाः कृष्णाजिनं मन्त्रात्राह्मणास्य विशेषतः 🕂 ।

<sup>\*</sup> पुरहरीकानि, - इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> गर्तेषु, - इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> ब्रह्मयज्ञे च, - इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> येचिक्ताः, - इति ग्रा॰ पुस्तने पाठः।

<sup>॥</sup> नखेः स्मृताः, - इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुस्तकेधु पाठः।

श दभीक्योमतः, - इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>\*\*</sup> नास्तीदं मुदितातिरिक्तपुस्तकेषु।

<sup>††</sup> ब्राह्मणा इविरम्यः,—इति अन्धन पाठः।

<sup>(</sup>१) यातयामत्वच, - 'जीर्णच परिभुत्तच यातायामिदं दयम्" - इत्युत्त-चच्चां, तद्वैपरीत्यमयातयामत्वम्।

त्रयातयान्येतानि नियोज्यानि पुनः पुनः"—इति । पवित्र-धारणे फलमाइ मार्कण्डेयः,—

"कुश-पाणिः सदा तिष्ठेत् ब्राह्मणो दंभ-वर्जितः । स नित्यं दन्ति पापानि त्रल-राशिभित्रानलः"-दित । शातातपः,--

"जपे होने च दाने च खाधाये पित्र-तर्पणे। श्रश्रून्यं तु<sup>†</sup> करं कुर्यात् सुवर्ण-रजतैः कुश्रैः"—दाते। पविच-प्रकारमाह कात्यायनः,—

"त्रनन्तर्गर्भणं साग्रं कुणं दिदलसेवच । प्रादेशमाचं विज्ञेयं पविचं यच कुचचित्"—इति । मार्कण्डेयः,‡—

> "चतुर्भिः दर्भ-पूचीले क्राह्मणस्य पविचकम्। एकैक-न्यूनमुद्दिष्टं वर्णे वर्णे यथाक्रमम्॥ चिभिः दर्भेः ग्रान्ति-कर्म पञ्चभिः पौष्टिकन्तथा। चतुर्भियामिचारां युश्चेन् कुर्यात् पविचकम्" (१)—इति।

# श्रवि:,—

<sup>\*</sup> नियाच्याः स्यः - इति ग्रा॰ प्रस्ते पाठः।

<sup>†</sup> अन्यूनं तु,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> मार्कग्डियाऽपि, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🖔</sup> चतुर्भिस्वाभिचाराख्यं,—इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) शान्तिर्धर्मदारा रेहिकानियहेतुदुरितनियत्तः, तद्धं यत् कर्म विहितं तत् शान्तिकर्मे युच्यते । पृष्टिर्धनाद्यपचयः, तत्पानकं कर्म पौष्टि-कम्। चभिचारः शत्रुमारणादिः । स चाभिचारः प्रकृते श्वेनादिरूपतया पर्यवसितः।

"ब्रह्म-यज्ञे जपे चैव ब्रह्मयम्ब विधीयते। भोजने वर्त्तुसं प्रोक्तं\* एवं धर्मी न दीयते" — दति। दति दर्भ-प्रकरणम्॥

तदेवं 'सन्धा खानम्'— इत्यस्मिन् वचने खान-प्रब्दोपखिन-तानि ब्राह्म-महर्त्तात्यानादीनि कुप्र-विध्यन्तानि कर्माणि निर्दाप-तानि; प्रयेदानीं मूख-वचनोत्रं खानं प्रपञ्चाते । तत्र कूर्मपुराणम्,— "प्रचाख्य दन्त-काष्ठं वै भच्चित्वा यथाविधि । प्राचम्य प्रथतो नित्यं प्रातःखानं समाचरेत्"— इति ।

व्यासः,-

"उषःकालेत संप्राप्ते काला चावम्यकं वुधः । स्वायानदीषु शुद्धासु भौचं काला यथाविधि"—इति। दचोऽपिहे,—

"श्रह्माला नाचरेत् कर्म जप-होमादि किञ्चन ॥ । खाला-खेद-समाकीर्णः प्रयमादुत्यितः पुमान् ॥ श्रयमा-मिलनः कायोगव-च्छिद्र-समन्वितः । स्वत्येव दिवा राजी गप्रातःखानं विशोधनम् ॥ प्रातःखानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्ट-फलं हि तत्। सर्व्यमर्चति प्रद्धात्मा प्रातःखायी जपादिकम्"-इति।

<sup>\*</sup> वर्त्तुं प्रोक्तः, - इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> विधीयते, - इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🕇</sup> प्रक्रम्थते,—इति मृ॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>§</sup> नास्येतत्, —मृ॰ पुक्तके ।

<sup>|</sup> किस यत्, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

ग दिवाराचं, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

वामः, — "ऋषीणाम्हिषता नित्यं प्रातः स्नानात्र मंग्रयः । श्रम्भाः काल-कर्णी च<sup>(१)</sup> दुः स्वप्नं दुर्विचिन्तनम् । प्रातः स्नानेन पापानि पूयन्ते नात्र मंग्रयः"—इति । दत्तोऽपि, —

"श्रज्ञानाद्यदि वा मोहा द्रात्रौ दुश्वरितं क्रतम्।
प्रातः स्नानेन तत् मर्ब्वं ग्रोधयन्ति दिजातयः" – इति ।
स्नान-प्रकारः चतुर्विंग्रात-मते विहितः, —
"स्नानमब्दैवतिर्मन्त्रै वीक्षेश्व सदा मह।
कुर्याद्वाहितिभिवीऽय यत् किञ्चेदस्रचाऽिपवा ।"(१) – इति ।

<sup>\*</sup> दुर्विचिन्तितम्, इति मृ॰ पुक्तके पाठः। † यत्तिञ्चेदस्यचापि च,-इनि मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) अलच्योर्जच्या अयजा। कालकर्यो चतुःवस्थियागिन्यन्तर्गताऽस्टिनं-ग्रत्संख्यका यागिनी।

<sup>(</sup>२) खब्दैवतमन्ताः ऋग्वेदे दश्ममग्रुले नवमस्तो नव पठिताः, तत्र प्रथमे त्रयोमन्ता आसिमारते अपांस्पर्शे विनियुक्ततया प्रसिद्धाः। तत्र, 'आपाहिछा'—इत्यादिः प्रथमोमन्तः, 'यावः श्चिवतमारसः'—इत्यादिर्दित्तीयः, 'तस्मा अरं'—इत्यादिन्तृतीयः। रतस्व वाजसनेयसंहितायां रका-दश्मधाये पठिताः। रवं सामवेदसंहितायामुत्तराग्रश्चे नवमप्रपाठकस्य दितीयाद्धे तहक्त्रयात्मकमेव दश्मं स्क्तं पठितम्। वार्णमन्त्रास्च, 'तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्द्यमानः'—इति पश्च, 'त्वं ने। द्रमे वर्णस्य विद्वान्'—इति हे, 'इमं मे वर्णश्चिथं'—इति चेत्रक्षी ऋषः हेमादिणा विखिताः। तत्र तत्त्वायामीत्याद्याः पश्च ऋषः, ऋग्वेदे प्रथममग्रुले पश्चदश्चीतमे चतुर्व्विः शतिस्तो रकादशाद्याः। 'त्वं ने। द्रमे वर्णश्चि'—इति चे ऋणी वर्णश्चिं चतुर्थमग्रुले विद्यातिस्तात्मभ्यमस्तो चतुर्थीपञ्चन्यो। 'इमं मे वर्णश्चि'—इति च ऋग्वेदे प्रथममग्रुले पञ्चविद्यातिस्त्रक्तस्थोनविद्यातितमी ऋक्। व्याह्तियोम्राद्याः प्रसिद्धाः। 'यत्किञ्चेदं'—इति च ऋग्वेदे सप्तममग्रुले एकोननवित्तमे स्त्तो पञ्चमी ऋक्।

# कात्यायनोऽपि,-

"ययाऽहिन तथा प्रातः नित्यं स्नायादनातुरः"।
दन्तान् प्रचात्य नद्यादौ ग्रहे चेत् तदमन्त्रवत्"- इति ।
प्रमन्त्रवदिति मन्त्र-संनेपोऽभिप्रेतः; यतः सएव त्राह,—
"श्रन्पलाद्धोम-कालस्य वज्जलात् स्नान-कर्मणः।
प्रातः मंचेपतः स्नानं होम-लोपो विगर्हितः"- इति ।
काल-नियममाह जावालिः,—

"सततं प्रातहत्याय दन्त-धावन-पूर्वकम्। श्राचरेद्विष स्नानं तर्पयेद्देव-मानुषान्"—इति। चतुर्विंग्रति-मतेऽपि,—

"उषस्यषि यत् सानं मन्धायामुदितेऽपिता । प्राजापत्येन तन्तुन्धं मर्ज-पाप-प्रणामनम्"—इति । उदिते दत्युद्धाभिमुखे,—इत्यर्थः । उदयस्याष्पुपरि स्नानं चेत् मन्धाऽष्युत्कक्षेत, (१)स्नान-पूर्जकतात् मन्ध्यायाः ; मन्ध्ये त्कर्षस्य योगि-याज्ञवक्कोन ‡ निषिद्धः,—

"सन्धी सन्धासुपासीत नास्तरे नेाइते रवौ"—इति । यथोतं स्नानं कुर्वन्नघमर्षणं(१) कुर्यात्। तदाइ ग्रीनकः,—

<sup>\*</sup> स्वायादतन्त्रतः,-इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्रातन तनुयात् सानं, - इति अन्यत्र पाठः ।

<sup>‡</sup> याज्ञवल्लोरन, -इति मृ॰ पुन्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) विचितकालादुत्तरकाले करणमुत्कर्धः।

<sup>(</sup>२) "ऋतश्व"— इत्यादि ऋन् चयं अधमर्षणतया प्रसिद्धम्। तच ऋगवेदे दण्णममण्डले श्रृचात्मनं नवत्यधिनणततमं स्क्राम्। स्तदेव स्क्रां तैत्तिरीया-रण्यने दण्णमपाठने प्रथमानुवाने पठितम्।

"स्नाताऽऽचान्तावारिनमधे चिः पठेदघनमर्णम्"—इति । ब्रह्माण्डपुराणे स्नानाङ्ग-तर्पणं विस्तिम्,—

"नित्यं नैमिक्तिकं काम्यं चिविधं स्नानस्थाते। तर्पसन्तु भवेत्तस्य श्रङ्गलेन प्रकीर्क्तितम् " - इति।

यमे।ऽणि,—

"दी इस्ती युगातः कला पूर्यद्दकाञ्चिम्। गोग्रङ्गमात्रसृद्ध जल-मध्ये जलं चिपेत्"-इति।

कार्चाजिनिः,-

"नाभिमाने जले खिला चिनायमूईमानसः"—इति ।

तर्पयेदितिश्रेषः । नृषिंदपुराणे,—

"पित्वन् पित्व-गणान् † देवानिद्धः सन्तर्पयेन्तः ।
देवान् देव-गणांश्वापि सुनीन्मनि-गणानिपः !॥

चतुर्विंग्रतिमते,—

"स्नानादनन्तरं तावत् तर्पयेत् पित्र-देवताः। उत्तीर्य पीड्येदस्तं सन्धा-कर्मा ततःपरम्"(१)—इति ।

भरदानाऽपि,—

"वस्त्रोदकमपेचन्ते ये म्हतादासकर्मिणः १।

<sup>\*</sup> व्यवस्थितम्,—इति खन्यत्र पाठः।

<sup>†</sup> ऋषिगणान, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> पितृन् पिद्रगयां स्वापि नित्यं सन्तर्पयेत्ततः—इत्यर्जनिधकं स॰ से।॰

<sup>§</sup> दासकर्माणः, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) अनेन खानाक्रतर्पं खानप्रयोगरवान्तर्भृतम्, - इत्युक्तं अवति ।

तसात् मर्ब-प्रथहोन जलं स्मौ निपातयेत्"-इति । वस्त-निष्पीड्न-मन्त्रसु,—

> "ये के चास्मन्-कुले जाता त्रपुत्रागोत्रिणास्ताः। ते ग्रह्णनु \* मया दत्तं वस्त-निष्पीड्ने।दकम्"—इति। ॥०॥ इति स्नानप्रकरणम्॥०॥

स्नानानन्तरं वासः परिद्धात् । तथा च मत्यपुराणे ।

"एवं स्नावा ततः पश्चादाचम्य च विधानतः ।

उत्थाय वामसी ग्रुक्ते ग्रुद्धे तु परिधाय च थे"—इति ।

कर्मा कुर्थादितिश्रेषः । योगियाज्ञवल्काः,—

"स्नावैतं वाससी धौते ॥ श्रिच्छिन्ते परिधाय च ।

प्रच्याच्योक् मृदा चाङ्गिः इस्तौ प्रचालयेन्ततः ॥"—इति ।

ऋच विशेषमाइ व्यामः,—

''ने त्तरीयमधः कुर्यात्तोपर्याधस्त्रमम् । नान्तर्वासे विना जातु निवसेदसनं बुधः''—इति । श्रव मार्के खेयपुराणे,—

<sup>\*</sup> त्यान्तु,—इति सा॰ ग्रा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> वामनपुराग्रे, इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> यथाविधि,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🖇</sup> परिधायवा, - इति स॰ सेा॰ ग्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>॥</sup> श्रुक्ते, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।

प प्रदालयेदिति, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

"श्वत्रख्यात्रच" खातो गात्राख्यवर-पाणिभिः। न च निर्धूनुयात्वेशान् वासस्यैव न पीड्येत्।"—इति । श्रव कारणमाद गोभिलः!,—

> "पिवन्ति शिर्षोदेवाः पिवन्ति पितरे।सुखात्। मध्यतः सर्वे-गन्धर्वा श्रधसात् सर्वे-जन्तवः॥ तसात् स्वाते। नावस्त्रधात् स्वान-श्राद्याः न पाणिना" - इति।

व्याचाऽपि,-

"तिसः केाक्याऽर्द्ध-केाटी-च यावन्यङ्गक्शानि वै । स्वन्ति धर्द्ध-तीर्थाणि तसान्त परिमार्क्डयेत्"—इति ।

वावानिः,-

"सानं कलाऽऽर्र-वासास्त विष्मूचं कुरते यदि । प्राणायाम-चयं कला पुनः स्नानेन शुद्धाति"—दति।

वस्त्र विषये विशेषमाच स्गः,-

"ब्राह्मणस्य सितं वस्तं नृपतेरक्तमन्वणम् ॥(१)। पीतं वैश्वस्य प्रद्रस्य नीलं मस्तविद्यते"—दित।

### प्रजापतिरपि,-

<sup>\*</sup> नरः, - इति से। गा पुत्तकयाः पाठः ।

<sup>†</sup> निर्धुनेत्, - इति सेा॰ स॰ ग्रा॰ पुक्त नेषु पाठः।

<sup>‡</sup> देवलः, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> वसिल,—इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुक्तकेष्ठ पाठः।

<sup>॥</sup> रक्तमन्दम्, — इति भा॰ पुत्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) उन्वयं उत्बटम्। रहाविशेषयाभिदम्।

"चौमं वासः प्रसंग्रन्ति तर्पणे सदग्रन्तथा। काषायं धातु-रक्तं वा " सेल्वणं तच कर्षिचित्"—इति। देवलोऽपि<sup>†</sup>,—

"खयं धौतेन कर्त्तवा किया धर्मग्रा विपश्चिता। न तु सेवक-धौतेन नाइंतन ने कुत्रचित्'—इति। गाइतेनेति समसं पदम्। श्राइत-खतणमाइ पुलस्यः,— "ईषद्भौतं नवं श्वेतं सदृशं यस्त्र धारितम्॥। श्राइतं तिद्वजानीयात् सर्वे-कर्मसु पावनम्''—इति। बौधायनोऽपि,—

''कर्त्त्रश्चम्तरं वामः पञ्चखेतेषु कर्मस् । खाध्याय-होम-दानेषु भक्ताचमनयोस्त्रथा''—दति । एतत्, सर्व-कर्मीपलचणार्थं, श्रमुनर् यस्य कर्ममाव-निषधात्। तथा च सगुणोक्तम्,—

> "विकच्छोऽनुन्तर्थिय नग्नयावस्त्रएवच । श्रीतं स्मान्तं तथा कर्म न नग्न स्थिन्तथेदपि ॥ नग्नोभिक्ति-वस्तः स्थानग्रयार्द्र-पटः स्थतः।

<sup>\*</sup> काषायधातुवस्तं च, — इति सु॰ पुक्तको, काषायधातुरक्तं वा, — इति भा॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> नास्तीदं मु॰ पुस्तके।

<sup>‡</sup> रजक्षीतेन, - इति सेा॰ भा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> नाहतेन च,—इति ग्रा॰ पुन्तके पाठः।

<sup>॥</sup> धावितं, - इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

१ साध्यायात्सर्गदानेषु,-इति सा॰ प्रा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>\*\*</sup> व वपश्चिन्तयेदिति,—इति मु॰ पुन्तके पाठः।

नग्नसु द्गध-वस्तः स्थानग्नः स्थूत-पटस्तथा"—इति । विष्णपुराणेऽपि,—

"हाम-देवार्चनाद्यासु क्रियासु पठने तथा। नैक-वस्त्रः प्रवर्त्तेत दिनानाचमने जपे"—इति। गोभिलोऽपि,—

"एकवस्त्री न भुज्जीत न कुर्याद्वताऽर्चनम्"—दित । श्रवानुकस्यमाच योगियाज्ञवस्त्राः,—

"श्रलाभे धौतवस्त्रस्य ग्राण-चौमाविकानि च । कुतुपं चाग-पदृश्च\*(१) विवासास्तु न वै भवेत्"—इति । कुतुपं चाग-पद्वं च, धारचेदिनिश्चेषः ।

॥०॥ इति वल्ल-धार्ण-प्रकर्णम् ॥०॥

श्रय, ऊर्ड्डपुण्ड्र-विधिः । ब्रह्माण्डपुराणे दर्भितः,—
''पर्व्वताग्रे नदी-तोरे धमी-नेत्रे विशेषतः ।

सिन्धु-तीरे च वल्मीके तुलमी-मूल-म्हित्तकाम् ॥

स्टद् एताम्तु मंग्राह्याः है वर्ज्ञयेलन्यम्हित्तकाम् ।

श्रामं शान्ति-करं प्रोक्तं रक्तं वश्र्य-करं भवेत ॥

<sup>\*</sup> कुतपं यागपादच, - इति से। प्राः पुस्तकयोः पाठः। एवं परच पंती।

<sup>†</sup> चिष्युद्विधि, — इति शा॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> तुलसोमूलमात्रिते, -इति से। शा पुन्तकयेाः पाठः।

<sup>§</sup> सम्पाद्याः,—इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुस्तकेष पाठः।

<sup>(</sup>१) कुतुपानेपालकम्बलः। योगपट्टम् 'यागपाटा' — इति प्रसिद्धम ।

श्री-करं पीतमित्याङ वेषावं श्वेतमुखते । श्रङ्गष्टः पृष्टि-दः प्रोक्तो मध्यमाऽऽयुष्करी भवेत्॥ श्रनामिकाऽन्न-दा नित्यं सुक्ति-दा च प्रदेशिनी। एतैरङ्गाल-भेदैसु कारयेत्र नखैः स्प्रात्॥ वर्त्ति-दीपाक्रतिं वाऽपि वेणु-पत्राक्रतिं तथा । पदास सुकुलाकारं तथैव कुमुदस्य च॥ मत्य-कूर्माकृति वाऽपि शङ्खाकारमतः परम्॥ दशाङ्गुल-प्रमाणन्तु उत्तमोत्तमसुच्यते । नवाङ्गुलं मध्यमं खादष्टाङ्गुलमतः परम्॥ सप्त-षट्-पञ्चिभः पुष्टुं मध्यमं चिविधं स्वतम्। चतु स्ति ह्याङ्ग् कै: पुष्डुं किनष्ठं चिविधं भवेत्॥ सलाटे नेप्रवं विद्यात्रारायणमधोदरे। माधवं इदि विन्यस्य गोविन्दं स्कन्ध-मूलके ।। उदरे दिवणे पार्श्वे विष्णुरित्यभिधीयते । तत्यार्थे बाड-मध्ये मधु-सदनमनुसारेत्॥ चि-विक्रमं कण्ट-देशे वाम-कुची तु वामनम्। श्राधरं बाइके वासे इषीकेशन्त कर्णके !॥ दार्श्वेतानि नामानि वासुदेवेति गूईनि॥ पृष्ठे तु पद्मनाभन्तु ककुद्दामोदरं सारेत्।

<sup>\*</sup> मुतिहान, - इति मु॰ युक्तको पाठः।

<sup>†</sup> क्या कूपके, - इति से। भा पुत्तकये। पाठः।

i कराठवे,—हति सेा॰ ग्रा॰ पुस्तकयाः पाठः।

पुत्रा-काले च हो से च सायं प्रातः \* समाहितः । नामान्युचार्यं विधिना धारयेदूईपुण्डुकस्"—इति । सत्यवतोऽपि,—

"मन्त्राकोधारयेत्रित्यं ऊर्डपुष्ट्रं विना त तत्। यत्कर्मा कारयेत्रित्य तत्मर्थं निष्पालं भवेत्"—इति । "ऊर्डपुष्ट्रं स्ट्रा ग्रुभं ललाटे यस्य दृश्यते । म चाण्डाले।ऽपि ग्रुद्धात्मा । पूज्यएव न मंग्रयः"—इति । ॥ ।। इति ऊर्डपुष्ट्र-प्रकर्णम् ॥ ।।।

प्रातःसान-प्रमङ्गेन सानान्तराणुचान्ते ।

तव शहुः,—

"स्नानन्तु दिविधं प्रोक्तं गौण-सुख्य-प्रभेदतः।
तयोस्तु वारूणं सुख्यं तत्पुनः षिद्धधं भवेत्"—दित ।
तच, सुख्य-स्नानस्य षट्-प्रकारता आग्नेयपुराणे दर्शिता,—
"नित्यं नैमिन्तिकं काम्यं क्रियाऽङ्गं मलकर्षणम्।
क्रिया-स्नानं तथा षष्ठं षोड़ा स्नानं प्रकीर्त्तितम्"॥

एतेषां लचलमाइ गह्नः,-

"श्रक्षातय पुमात्राई। जपाग्निहवनादिषु। प्रातःस्नानं तदर्यन्तु नित्य-स्नानं प्रकीर्त्तितम्॥

<sup>\*</sup> सायं काले, - इति स॰ ग्रा॰ पुन्तकयोः पाठः।

र् 'मन्त्रोत्त' - इत्यारभ्य, 'इति' इत्यन्तोग्रश्यः नान्ति मृ॰ पुन्तके।

<sup>🛊</sup> चाग्डालापि विश्रद्धातमा।—इति म्॰ प्रस्ते पाठः।

चाण्डाल-गव-यूपांश्व\*(१) स्पृष्ट्वाऽस्नातां रजस्वलाञ् ।
स्नानार्डम् यदाप्तोति स्नानं नैमित्तकं दि तत् ॥
पृष्य-स्नानादिकं । यन् दैवज्ञ-विधि-चोदितम्। ।
तद्धि काम्यं समुद्धिं नाकामस्तत्? प्रयोजयेत्॥
जप्तकामः पवित्राणि(१) श्रिक्चिन् देवताः पित्हन् ।
स्नानं समाचरेद् यम्तु ॥ कियाऽङ्गं तत्प्रकीर्त्तितम् ॥
मलापकर्षणं नामण स्नानमभ्यङ्ग-पूर्व्वकम्(१) ।
मलापकर्षणार्थाय प्रवृत्तिस्तस्य कीर्त्तिता॥
सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च ।
क्रिया-स्नानं समुद्धिष्टं स्नानं तत्र मता क्रिया"—इति ।
यद्यपि, मध्याङ्ग-स्नानस्य नेदानीमत्रसर स्तथापि प्रातःस्नानवत्तस्य नित्यलात् प्रसङ्गेनाभिधीयते । तस्य नित्यलश्च व्याव्रपादेनाक्तम्,—

<sup>\*</sup> चाराडालश्वपूजादि,-इति सा॰ शा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> पुष्पस्तानादिकं, - इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>‡</sup> विधिनोदितं,—इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

अस्तामस्तत्,—इति मु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>॥</sup> समाचरेन्नियं, - इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>¶</sup> मयायक्षयां खानं,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) यिच्ययूपसार्गापि निधिदः। स च विहः नर्माण ऊर्द्धमेव मन्तयः। गोभिनेन त्वत्र होमादिनं विहितम् (गो॰ग्ट॰—३प॰३ना॰ ३४— ३८ सूत्रम्)

<sup>(</sup>२) पवित्राणि मन्तान्।

<sup>(</sup>३) अभ्यक्षस्,— 'मूर्द्धि दत्तं यदा तैलं भवेत् सर्वाक्षसङ्गतम्। स्रोते। भिक्तप्रयेदाह्र अभ्यक्षः स उदाह्नतः"— इत्याय्वीदात्तालव्याः।

"प्रातः स्वायी भवेत्रित्यं मध्य-स्वायी भवेदिति<sup>(१)</sup>"। कूर्मपुराणे,—

"ततो मधाइ-समये झानाधं सदमाइरेत्।
पुत्र्याचतान्(१) कुग्र-तिजान् गोमयं ग्रुद्धमेवच।
नदीषु देवखातेषु तड़ागेषु सरःसु च॥
स्नानं समाचरेत्रित्यं गर्न-प्रश्रवणेषु च(१)।
परकीय-निपानेषु(४) न खायादे कदाचन॥
पञ्च पिण्डान् समुद्भृत्य खायादाऽसभावे पुनः"-इति।
तचाधिकार्थनिधकारिणो व्यासा विभजते ,—
"स्नानं मधन्दिने कुर्यात् सुजीर्णेऽस्ने निरामयः।

<sup>\*</sup> तटाकेषु, — इति मु॰ पुक्तके पाठः। † तत्राधिकार्य्यविधकारियो विभन्नते, — मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) स्त्र नित्यपदं काकाचिगोालकन्यायात् पूर्विण प्रातःस्वायीत्यनेन परेण च मध्यस्वायीत्यनेनान्वेति । मध्यस्वायी मध्याइस्वायी । तथा च नित्य- पदसंबन्धाद्वित्यत्वं सिद्धम् । तद्वक्तम् । "नित्यं सदा यावदायुर्न कदा- चिद्दितिक्रमेत् । उपेत्यातिक्रमे दोषश्रुतेरत्यागदर्भनात् । प्रलाश्रुते- विश्वया च तद्वित्यमिति कीर्त्तितम्"— इति ।

<sup>(</sup>२) खन्ततायवाः। "अन्ततास्त यवाः प्रोक्ताः"—इति स्मरणात्। यवा-नामासादनस्य तर्पणार्थमिति बोध्यम्। एवं तिचानामपि।

<sup>(</sup>३) गर्तास्तु, "धनुः सहसाख्यस्यो च गतिर्धासां न विद्यते । न ता नदी-श्रव्यवहा गर्तास्ते परिकीर्त्तिताः"— हत्युक्तलद्ययाः ।

<sup>(8)</sup> परकीयत्वं परखामिकत्वं तेन परखानिते निपाने उत्सर्भात्यरं न पिखोद्धारः,—इत्येके निवन्धारः। परकीयत्वं परक्षतत्वं तेनेत्सर्भात् परमपि पिखोद्धारः,—इत्यपरे।

न भुक्षाऽलङ्गृतोरागी\* नाजातेऽस्मिस नाजुलः"—इति ।
श्रात्रम-भेदेन स्नान-व्यवस्थामा इद्यः,—
'पातर्मध्याद्ध्योः स्नानं वानप्रस्थ-ग्रहस्थयोः ।
यतेस्त्रिमवनं प्रोक्तं महत्तु ब्रह्मचारिणः"—इति ।

श्रन्य-व्यतिरेकाभ्यां सानस्य समन्त्रतामाह व्यामः,—

"मन्त-पूतं जले खानं प्राजः खान-पाल-प्रदम्।
न तथा वारि-मग्नानां यादमामिव तत्-पालम्"॥
योगियाज्ञवल्यः,-

"मत्य-कच्छपंमण्डूकास्तीये मग्नादिवानिश्रम्।

वसन्ति चैव ते स्नानान्नाप्तृवन्ति फलं किचित्"—इति।

समन्त्रतं दिजाति-विषयम्। यदाइ विष्णुः,—

"ब्रह्म-चन्न-विश्वां चैव मन्त्रवत् स्नानिम्यते।

तुष्णीमेव हि प्रष्ट्रस्य स्त्रीणाञ्च कुरू-नन्दन"—इति।

'स्नानार्थं म्टरमाहरेदित्'—इति यदुक्तं, तन्न विश्वमाह श्रातातपः,—

"ग्रुचि-देशान्तुं संग्राह्मा श्रक्तरास्नादि-वर्क्तिता।

रक्ता गौरा तथा श्रेता म्हन्तिका निविधा स्त्रता॥

म्हन्तिकाऽऽखून्करास्नेपाद् विलाच्च विरुद्धयो.।

<sup>\*</sup> योगी, - इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> त्रिसवनस्तानं, - इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>‡</sup> कूर्म्मक, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> श्रची देशे तु,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> जलाच, - इति से। पुस्तके पाठः।

कत-भौचाऽविशिष्टा च" न ग्राह्माः सप्त स्वित्तिकाः। स्वित्तिकां गोमयं वाऽपि न निशायां समाहरेत्। न गोमूच-पुरीषे तु स्टिह्मीयादुद्धिमान्नरः"—इति ।

योगियाज्ञवक्कोऽपि,-

"गलोदकान्नं विविधत् स्थापयेत्तत् पृथक् चितौ । विधा कला सदन्तान्तु गोमयं तदिचचणः॥ त्रधमोत्तम-मधानामङ्गानां चालनन्तु तैः। भागैः पृथक् पृथक् कुर्यात् चालने सदसङ्करम् ।"—इति ।

श्रीनकोऽपि,-

"प्रयते। सदमादाय दूर्वाऽपामार्ग-गोमयम्। एकदेशे प्रथक् कुर्यात् \* \* \* \* "-इति।

विश्वष्ठः,-

"मृद्देकया शिरः चान्छं दाश्यां नाभेस्वयोपिर ।
श्रध्य तिस्भिः कार्थं । षड्भिः पादौ तथेव च ।
श्रचान्त सर्व-कायन्त दिराचम्य यथाविधि"—इति ।
काय-प्रचान्तनानन्तरभावि-कर्त्त्रथमाहश्रे भौनकः,—"गायत्रा
श्रादित्योदेवता स्थाताऽतो देवा॥—इति मृद्दमभिमन्त्रयेत्,—ततो

<sup>\*</sup> क्रतशीचावशेषाच,-इति सा॰ ग्रा॰ प्रतक्योः पाठः।

<sup>†</sup> कुर्यातालनेस्ट्सङ्गरः, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🚶</sup> बाधस्तरहामः कार्थः, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> क्रत्यमाच्, - इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>॥</sup> गायया चादित्या चविष्याता ततोदेवा—इति से। प्रा॰ पुस्तकयोः पाठः।

यत दन्द्र खिलादा विश्वस्थितिविरचोविम्ध्य दन्गं सुरेजिरितिरिति स्टदं संग्टह्य प्रतिमन्त्रं प्रतिदिशं चिपेत् पूर्व्वादि-क्रमेण<sup>(१)</sup> ततः समा-र्व्वनं कुर्यात् स्टदा पूर्वन्तु मन्त्रवत्"।

'श्रयकानो'—दत्याद्यो सद्ग्रहण-मन्त्रा यजुर्वेद-प्रसिद्धाः (२) । "पुनस्र गोमयेनैवमयमयमीरिति ब्रुवन् (२) । श्रयमयं चरन्तीनामौषधीनां वनेवने ॥ तासास्रवभ-पत्नीनां सुरभीणां ग्ररीरतः । उत्पन्नं लोक-सौख्याधं पविचं काय-ग्रोधनम् ॥ लं मे रागांस्र ग्रोकांस्र पापश्च हर गोमय''—दति ।

- (१) खतादेवा इति मन्तः ऋग्वेदे (१।२२।१६।) एवं सामवेदे उत्तरार्चिके (८।२।५।६।) यत इन्द्र इति ऋग्वेदे (८।६१।१३।) सामवेदे इन्द्रस्यार्चिके (३।३।८।) उत्तरार्चिके (५।२।१५।) तित्तरीयारस्थके (१०।१।) खिल्लदा विश्रस्पतिः इति ऋग्वेदे (१०।१५२।२।) तित्तरीयारस्थके (१०।५५।) खयळंवदे (८।५।२२) परं तत्र विश्राम्पतिरिति पाठः। विरच्तो विम्ध्य इति सामवेदे उत्तरार्चिके (८।३।७।१) इन्गं सुमे जरितः, इत्यादिके।मन्त्रोनास्माभिष्पलब्धः । इदं सुमेनरः, इत्यादिके।मन्त्रः खयळ्वेदे (१८।२।८।) दृष्यते। खनुमीयते चात्रा-दर्श्यमुक्तकेषु लेखकप्रमादात् पाठाऽन्यथा जातः।
- (२) तैत्तिरीयारस्यके दशमप्रपाठकस्य प्रथमानुवाके।
- (३) स्त्रः, "पुनस्य ग्रोमयेनेवमग्रमग्रमिति ब्रुवन्"—इत्येव पाठा मम प्रतिभाति। सरव स्त्रमग्रमिति मन्त्रः पस्तात् पठितः। यथोक्त-पाठे त्वन्युप्कृन्दसाभङ्गापत्तिः।परमस्तदवत्ते।कितेषु सर्वेषु पृत्तकेषु तथैव दखलात् तथैव रिक्ततः।

<sup>\*</sup> पावनं, - इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

"काण्डात् काण्डादिति दाभ्यां (१) त्रङ्गमङ्गसुपस्पृशेत्"—इति । दूर्व्वादयेन,—इति श्रेषः।

"त्रपापमपिक लिषमपक्तत्य मपेरिष त्र त्रपामार्ग, लमस्माकं दुष्टं भगं नुद खाहेत्यपामार्गेणाङ्गमङ्गसुपसृग्रेत्। त्रय हिरण्य ग्रहङ्गमापो देवीरपस्तवन्तरित्यप उपखाप, सुमित्रियान दत्यपः सृष्ट्रा दुर्मिति-यान दत्ति विहः चिपेत्। ततः, इन्द्रः ग्रह्म दत्यृचा चापः प्रविग्य न मनसा जपेत्<sup>(२)</sup>।

"तच गायेत सामानि श्रपि वा बाह्नतीर्जपेत्। श्रिवेन मे<sup>(२)</sup> जिपलेदमाप दत्यप श्राप्तवेत्"—इति।

विश्वष्टः,—

<sup>\*</sup> मपातवः,—इति सु॰ पुक्तको पाठः । † इन्द्रः श्रुद्ध इत्युचश्वापःप्रविद्य,—इति सु॰ पुक्तको पाठः ।

<sup>(</sup>१) कार्यात् कार्यादिति हो मन्त्री तैत्तिरीयार त्याके दश्मप्रपाठके प्रय-मानुवाके पठितौ । तच कार्यात् कार्यादिति प्रथमे। मन्त्रः । याग्रतेन प्रतने व्योगित हितीयामन्त्रः ।

<sup>(</sup>२) हिर खाइ प्रमिति तैत्तिरीयार खाने (१०११) आपोरिवीर पत्तवन्तः,—
इत्यादिने। मन्तो नास्माभिन्य पत्र्यः । चर्यवेदे (१।२३।१८।) अध्यवंवेदे च (१।८१) अपोरिवी रूपक्रये,—इत्यादिने। मन्त्रोद्द धते। यवं
चरावेदे (१।८३।२।) आपोनिदेवी रूपयन्ति,—इत्यादिनेन्त्रोद्द धते।
अवाप्याद प्रमुक्त नेषु वेख कप्रसादः सम्भाव्यते। स्रिभिनियान इति
दुर्म्मिन्यान इति चेतौ मन्त्रो तैत्तिरीयार खानस्य दप्रमप्रपाठकस्य
प्रथमानुवाने पठितौ। इन्द्रः शुद्ध इति मन्त्रोपि नेपण्वस्यः। परन्तु
साम्बेदे उत्तरार्चिने (३।२।८।२।) इन्द्र शुद्धोन,—इत्यादिनो मन्त्रो
द्रायते। सम्भावयामः अवापि वेखकप्रमाद एव प्रभवति।

<sup>(</sup>३) मिवेन मे, - इति तैत्तिरीयारस्थने (१०।७७।)

"ये ते अतिमिति दाश्यां तीर्थान्यावादयेदुधः : कुरुत्तेचं गयां गङ्गां प्रभाषं नैमिषं जपेत्\*"—इति ।

शहुः,—

"प्रपद्ये वरणं देवमक्षमां पितमीश्वरम्। याचितं देहि मे तीर्थं सर्व-पापापनुत्तये॥ तीर्थमावाहियस्थामि सर्वाधौध-निस्दनम्। सानिध्यमिसंश्वित्तोये क्रियतां मदनुग्रहात्॥ स्ट्रान् प्रपद्ये वरदान् सर्वानप्रुषदस्त्रथा। श्रपः पुष्णाः पित्रवाश्च प्रपद्ये वरणं तथा। श्रमयन्वाश्च मे पापं रचन्तु च सदैव माम्"—इति।

विशिष्ठः,—

"त्रापे। चिष्ठेदमापस द्रुपदादिव इत्यपि। तथा चिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिरम्ततः(१)॥ ततोऽर्कमीच्य चोद्वारं निमच्यानार्जले वुधः।

<sup>\*</sup> तथा, — इति सु॰ पुत्तके पाठः।
† सर्व्वाचीचित्रह्रदनम्, — इत्यादि, 'खपः पुर्ण्याः पविचास्य'— इत्यन्तं
नास्ति स॰ से।॰ भा॰ पुत्तकेषु।

<sup>(</sup>१) खापहिछा, — इति ऋग्वेदे (१०।६।१।) वाजसनेथिसंहितायां (११।५। ११।) सामवेदे उत्तरार्चिके (६।२।१०।१।) खयळवेदे (१।५।१।) इद-माप इति ऋग्वेदे (१।२३।२२।) एवं (१०।६।८।) दुपदादिव इति खयळवेदे (६।११५।३।) हिरख्यवर्था इति तैत्तिरीयसंहितायां (५।६। १।८।) खयळवेदे (१।३३।१।) पावमान्यामन्ताः सामवेदे क्न्दस्यार्चिके पावमानकार्ये बह्वः पठिताः। खन्यचापि बक्षच ।

प्रःणायामां यु कुर्वीत गायत्री द्वार्घ-मर्षणम्"—इति ।

विष्णुरिष,—"ततोऽषा निमग्न स्तिरघ-मर्षणं जपेत, तिद्वणोः परमं पदमिति वा, द्रुपदां सावित्रों वा, युंजते मन इत्यनुवाकं वा, पृत्ष स्नृतं वा(र), स्नात-शार्द्र-वासा देविष-पित्र-तर्पणमभस्य एव कुर्थात्"—इति । मेधातिथिरिष,—

''ततोऽसमि निमग्नम् निः पठेदघ-मर्षणम्। प्रदद्यान् मूर्द्धनि तथा महाव्याह्यतिभिर्ज्ञलम्''—इति।

विषष्ठः,—

"स्नाला संग्रह्म वासोऽन्यदुरू संग्रोधयेन्ग्रदा।
श्रपतिवीकृतो तो तु कौपीनास्नाव-वारिणा॥
योऽनेन विधिना स्नाति यच तवास्मिन दिजः।
स तीर्थ-फलमाप्ताति तीर्थे तु दिगुणं फलस् "—दति।
तवान्कस्पमाह योगियाज्ञवस्क्यः,—

<sup>\*</sup> अपवित्रीकृते ते तु, - इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>†</sup> कुत्राम्मसि, इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> भवेत्, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) तिंदिणोरिति ऋग्वेदं (१।२२।२०।) सामवेदे उत्तरार्चिके (८।२।५।४।) अयर्व्वेदं (७।२६।९।) युञ्जते मनः इत्यन्वाकः तित्तरीयारणः कस्य चतुर्यप्रपाठकस्य दितीयः। एवं वाजसनेथिसंहितायां पञ्चमस्य पञ्चमः। तथा तित्तरीयसंहितायाः प्रथम-दितीय-त्रयोदशः। पृरुषस्काश्च ऋग्वेदे दश्म-नवितिमस्य प्रथमं स्क्रम्। वाजसनेथिसहितायां एकत्रिंग्रतः प्रथमोऽन्वाकः। तित्तरीयारण्यकस्य दतीयस्य दादशो उन्वाकः। एवं अथर्वेदस्य उनविंग्रति-पर्यः।

"यएष विस्तृतः गोतः स्नानस्य विधिर्त्तमः। श्रममर्थात्र कुर्याचेत् तत्रायं विधिर्त्यते। स्नानमन्तर्जले चैव मार्ज्जनाचमने तथा॥ जलाभिमन्त्रणञ्चेव तीर्थस्य परिकल्पनम्। श्रम्पर्षण-स्नोन चिराहत्तेन नित्यशः॥ स्नानाचरणमित्येतद्पदिष्टं महात्मभिः"—इति।॥

## श्रय नैमित्तिक-स्नानम्।

तव मनुः,—

"दिवाकीर्त्तिं सुदक्याञ्च पतितं स्रतिकां तथा। श्रवं तत्-सृष्टिनञ्चैव सृष्ट्वा स्नानेन श्रुद्धाति"॥ दिवाकीर्त्तिञ्चाण्डासः। श्रक्तिराः,—

"भव-सृग्रमघोदकां स्तिकां पिततं तथा।
सृष्ट्वा स्नानेन ग्रुद्धः स्नात् संचैलेन न संग्रयः"—इति।
गौतमोऽपि,—"पितित-चाण्डास-स्निकोदक्या-ग्रवस्मृक्तत्सृष्टि-स्पर्भने ! सचैस खदकोपस्पर्भनात् ग्रुद्धोत्"—इति। पिततादि

<sup>\*</sup> विक्तरः, -- इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> दिवाकीर्त्य,—इति सा॰ पुक्तके, दिवाक्तत्व,—इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः। एवं परच।

<sup>‡</sup> शवतत्स्युष्ट्यपस्पर्शने, — इति शा॰ से। ॰ पुस्तकयोः पाठः।

स्पृष्टिनं मनारभ्य त्वतीयस्य मचेलं स्नानं, चतुर्थस्य तु उदके।प-स्पर्भनाच्कुद्धिः । तथा च मरीचिः,—

"उपस्पृशेचतुर्थस्त तदूर्डं प्रोचणं स्वतम्"—इति । यमु सम्बर्त्तेन दयोरेव स्नानसुक्तम्,—

"तत्-सृष्टिनं सृशेद्यसु स्नानं तस्य विधीयते। ऊर्द्धमाचमनं प्रोतं द्रव्याणां प्रोचणं तथा "—दित।

तदबुद्धि-पूर्व-सर्प्यन-विषयम्। तथा च संग्रहकारः,—

"श्रवुद्धि-पूर्व्वक-सर्पे दयोः खानं विधीयते।

चयाणां वुद्धि-पूर्व्वे तु तत् सृष्टि-न्याय-कस्पना"-इति।

कूर्मपुराणम्,-

"चाउडाल-स्रतिक-श्रवैः संस्पृष्टं संस्पृशेद् यदि । प्रमादात्तत श्राचम्य अपं कुर्यात् समाहितः ॥ तत्-स्पृष्टि-स्पृष्टिनं स्पृष्टा बुद्धिपूर्वें † दिजोत्तमः । श्राचमेत विग्रद्धार्थं ‡ प्राष्ट्र देवः पितामहः" ॥

याज्ञवस्कारिप,-

"खद्का स्निभिः वायात् संस्पृष्टः तैरूपस्पृश्चेत्। श्रिक्षद्वानि (१) जपेचैव गायत्री मनसा सकत्"— दात । एतद्वाद्यन्ति रत-स्पर्ध-विषयम्, श्रन्यथा दयोः स्नानिस्यनेन

<sup>\*</sup> यथा, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> संस्पृष्टातु, - इति ग्रा॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> खाचमेत्तिवश्रद्धार्थं, — इति शा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> उदक्याऽश्वचिभिः, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) चव् लिङ्गानि 'चापोहिष्ठा' इत्यादीनि।

विरोधः प्रमञ्चेत । वस्तान्तरित-स्पर्धने तु दण्डान्तरित-त्याय-प्राप्ता वाद्द\* प्रचेताः,—

"वस्तान्तरित-मंसार्यः माचात् सार्योऽभिधीयते। माचात् सार्ये तु यत् प्रोतं तदस्तान्तरितेऽपि च"—इति। वतुर्त्विंग्रतिमते स्नानस्य निमित्तान्तरसुत्तम्,—

> ''बौद्धान् पाष्ठ्रपतान् जैनान् लोकायतिक-कापिलान्। विकर्मस्थान् दिजान् सृष्ट्वा सचेलोजलमाविशेत्॥ कापालिकांस्तु संस्पृथ्य प्राणायामोऽधिको मतः"—दति।

चाण्डालादि-सार्थ-निमित्त-साने † विशेषमाह विष्णुः,—
"स्नानाहीं योनिमित्तेन कला तोयावगाहनम्।

त्राचम्य प्रयतः पञ्चात् स्नानं विधिवदाचरेत्"—इति।

योगियाज्ञवल्बारोऽपि,-

"त्रणीमेवावगाहेत यदा स्वादग्रुचिर्न्नरः। स्राचम्य प्रयतः पञ्चात् स्वानं विधिवदाचरेत्"—इति। गार्ग्वोऽपिः—

> "कुर्यानिमित्तिकं खानं श्रीताद्भिः काम्यमेवच । नित्यं यादृष्णिकं चैव यथारुचि समाचरेत्"—इति । ॥०॥ इति नैमित्तिक-खान-प्रकरणम्॥०॥

<sup>\*</sup> यत्र वस्त्रान्तरितस्पर्धनं तत्र न दखान्तरितन्यायः। तथा च,--र्रातः सु पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> निमित्तस्तसाने—इति भा॰ पुत्तको पाठः।

### अय काम्य-सानम्।

तत्र पुलस्यः,—

"पुष्ये च जना-नचने व्यातीपाते च वैधतौ।
श्रमावाद्यां() नदी-स्नानं पुनात्यामप्तमं कुलम्॥
चैन-कृष्ण-चतुर्द्यां यः स्नायाच्चिव-मन्निधौ।
न प्रेतलमवाप्तोति\* गङ्गायाच्च विश्रेषतः॥
श्रिविजङ्ग-समीपेतु चन्तायं पुरतः स्थितम्।
श्रिव-गङ्गेति विद्येयं तत्र स्नाला दिवं व्रजेत्"—इति।

यमोऽपि,—

"कार्त्तिकां पुस्तरे स्नातः सर्ब्ब-पापैः प्रमुच्यते । माध्यां स्नातः प्रयागे तु मुच्यते सर्ब-किन्विषैः ॥ जैक्षे मासि सिते पत्ते दश्रम्यां इस्त-संयुते । दश्रजन्माघद्दां गङ्गा तेन पाप-द्दरा स्मृता"—दृति ।

विष्णुः, —

"सूर्यग्रहण-तुन्या तु ग्रुक्ता माघस्य मप्तमी। श्रह्णोदय-वेनायां तस्यां खानं महाफनम्॥ पुनर्वसु-वृधोपेता चैत्रे मासि सिताऽष्टमी। स्रोतःसु विधिदत् खाला वाजपेय-फनं नमेत्"—इति।

<sup>\*</sup> न स प्रेतलमाप्नोति,—इति सु॰ पुस्तके पाठः ।
† शिवतीर्थमितिख्यातं,—इति सु॰ पुस्तके पाठः ।
‡ द्वादश्यां,—इति सु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) स्त्रमावासीश्रव्दस्य रूपिनदम्।

श्रादि \*पुराणे,-

"कार्त्तिकं सकलं मामं नित्यसायौ जितेन्द्रियः । जपन् इतिख-सुक् क्वान्तः † सर्व-पापैः प्रमुच्यते ॥ तुला-मकर-मेषेषु प्रातः स्वाधौ सदा भवेत्। इतिखं ब्रह्मचर्यञ्च महापातक-नामनम्"—इति ।

मत्यपुराणे,-

"त्राषाहादि चतुर्मामं प्रातः स्वायी भवेत्ररः । विष्रेभ्यो भोजनं दत्त्वा कार्त्तिकां गा-प्रदो! भवेत्॥ म वैष्णव-पदं याति विष्णु-व्रतमिदं स्प्रतम्"—इति । मार्कण्डेयोऽपिथे.—

"सर्व-कालं तिलें: स्नानं पुष्धं व्यासाऽव्रवीनुनः।
तुष्यत्यामलकेर्विष्णु रेकादश्यां विश्वेषतः॥
श्रीकामः सर्वदा स्नानं कुर्व्वीतामलकेर्वरः।
सप्तमीं नवमीसैव पर्व-कालञ्च ॥(१) वर्ज्ञयेत्"—इति॥

विष्णुः,—

<sup>\*</sup> चादित्य, — इति सुं पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> स्नातः, -- इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुस्तनेषु पाठः।

<sup>‡</sup> सप्रदा,-इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>§</sup> मार्नेग्डेयपुरागो, — इति मु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>॥</sup> पश्चपर्वासु,-इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) पर्वाणि च,—"चतुर्दश्ययमी चैव समावस्थायपूर्णिमा। पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रिवसंक्रान्तिरेवच"—इत्युक्तच्चणानि।

"कालाश्च तरुणा रुद्धा नर्-नारी नपुंचकाः। स्नाला माघे ग्रुभे तीर्थे प्राप्नुवन्तीपितं फलम्॥ माघे माख्यपि स्नाला विष्णु-लोकं म गच्छति"—इति॥ ॥०॥ इति काम्य-स्नानम्॥०॥

# श्रय मलापकर्षण-सानम्।

तच वामनपुराणम्,—

"नाभाक्षमर्के न च भ्रमिपुचे चौरं च ग्रुके च कुजे च मांसम्। बुधे च योषित्परिवर्ज्ञनीया ग्रेषेषु मर्जेषु मदेव कुर्थात्"—इति।

च्योति:गास्त्रे,-

"मनापः कान्ति र त्यायुर्धनं निर्धनता तथा । श्रनारेग्यं सर्व-कामाः श्रभ्यङ्गाङ्गास्करादिषु"—इति ।

मनुरपि,-

"पचादौ च रवा षष्ट्यां रिकायाञ्च तथा तियो । तैलेनाभ्यच्यमानसु धनायुभीं विद्योयते"—इति

गर्गाऽपि,—

"पञ्चद्य्यां चतुर्द्य्यामष्टम्यां रवि-धंक्रमे । दाद्य्यां सप्तमी-षष्ट्योः तैल-स्पर्धे विवर्ज्ञयेत्"—इति ।

<sup>\*</sup> सन्तापग्रान्ति,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

पराष्ट्रमाधवः। १वा॰,वा॰,का॰।] "अष्टस्याच चतुर्द्ग्यां नत्रस्याच्च विशेषतः। श्चिराऽभक्तं वर्क्कचेनु पर्व-सम्भी तथेवचं"—इति । बोधायनाऽपि,\*-"न च कुर्णात् हतीयायां वचीद्यानिक्यो तथा। ग्रायतीं स्तिमिविक्न् द्ग्रम्यामिष पण्डितः"—इति । एवं सर्वाखिष तिथिव्यस्य इंस्य निषेधे प्राप्ते तेल-विश्वेषेणास्य-गर्नाऽपि, "सार्वपं गत्थ-तेलच यत्तेलं पुष्प-वासितम्। ब्रन्थ-स्थ-युतं तेलं न दुर्धात कराचन"-इति । नुजानाति प्रचेताः, "धृतस मार्षपं तेलं यत्तीलं पुष्प-वामितं । न देखः पक्ष-तेलेषु स्नानाभ्यक्तेषु नित्यमः"—इति । चमाऽपि, ॥०॥ इत्यसङ्ग-स्नामम्॥०॥ क्रियाऽङ्ग-सानन्तु नित्य-सानवद्तुष्ठेयम्। 'प्रातः ग्रुक्त-तिनेः खाला मधाहे पूजधेत् सधीः"। इत्यादिकं क्रियाऽक्र-स्नानं द्रष्ट्यम्। तस्य क्रियाऽक्रलं पुराणे "धर्म-क्रियां कर्तुमनाः पूर्वं स्नानं समाचरेत्। क्रियाऽक्तं तसमुहिं स्नानं वेदमये दिंकी:"-इति । खही हतम्, \* श्मोपि, -इति सु॰ पुन्तके पाठः। † देवमंगे, - इति मु॰ पुक्तके पाउः।

## श्रय क्रिया-स्नानम्।

तच ग्रह्वः,—

"किया-सानं प्रवच्छामि यथाविधि-पूर्वकम् ।

महित्रद्विश्व कर्त्तव्यं ग्रीचमादौ यथाविधि ॥

जले निमग्रस्त्रक्वाच्य क्षेत्रचिष्ण्य चथाविधि ।

तीर्थस्यावाद्दनं कुर्थात् तत्प्रवच्याम्यतः परम् ।

प्रपद्ये वर्षणं देवमक्षमां पितमीश्वरम् ॥

याचितं देद्दि मे तीर्थं सर्व-पापापनुत्तवे ।

तीर्थमावाद्द्यिखामि सर्वाघ-विनिस्द्दनम् ॥

सान्तिध्यमसितंश्वित्ताये कियतां मदनुण्दात्"—इति ।

पर्स्विष स्वाने षु सुस्थानुकन्याभ्यां जल-विग्रेषो विष्णुपुराणें

निक्षितः,—

"नदी-नद्-तड़ागेषु देवखात-विलेषु च। नित्य-क्रियाऽधें स्नायीत गिरि-प्रस्वविषु च॥ कूपे वोद्भृत-तायेन स्नानं कुर्वीत वा भुवि"—इति। मार्कण्डेयोऽपि,—

> 'पुराणानां नरेन्द्राणास्वीणाञ्च महात्मनाम्। स्नानं कूप-त्रकागेषु देवतानां समाचरेत्। स्वमिष्ठमुद्भृतात्पुष्यं ततः प्रस्रवणोदकम्॥

<sup>\*</sup> निममस्त्रिर्म्ञ्य, — इति मु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>ं</sup> चोपविष्य,-इति स॰ से। शा पुत्त केषु पाठः।

<sup>‡</sup> पतिमूर्चितम,-इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

तताऽपि मारमं पुष्यं तसान्नादेयमुच्यते ।
तीर्थ-तायं ततः पुष्यं ततोगाङ्गन्तु मर्व्वतः"-इति ।
मरीचिः,-

"श्विष्ठसुद्भृतं वाऽपि श्रीतसृष्णमथापि वा । गाङ्गं पयः पुनात्याश्च पापमामरणान्तिकम्"-इति । निषिद्ध-जलमाइ व्यासः,-

"श्रनुत्मृष्टेषु न स्वायात्त्रयैवासंस्तृतेषु च । श्रात्मीयेष्वपि न स्वायात्त्रयैवाल्पजलेष्वपि"—इति । व्यासे।ऽपि,†—

"नद्यां यच परिश्वष्टं नद्यायच विनिः स्टतम्। गतं प्रत्यागतं यच तत्त्रीयं परिवर्ज्ञयेत्"—इति ॥ भातातपाऽपि,—

"श्रन्थैरिप कते कूपे मरोवाष्यादिके तथा। तव स्नाला च पीला च प्राथिश्चनं ममाचरेत्"—इति ॥ प्रतिप्रमवमाह मनुः,—

"श्रनाभे देव-खातानां मरमां मरितां तथा । उद्घृत्य चतुरः पिण्डान् पारको स्नानमाचरेत्"—इति ॥ उष्णोदकं विषधयित शङ्खः,—

<sup>\*</sup> तथैवासंख्तुतेषु च,-इति स॰ ग्रा॰ पक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> पुखरीकाऽपि, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> नद्यां यच, - इति मु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>§</sup> उष्णोदनस्तानं,—इति मृ॰ पुक्तको पाठः।

"भावाश्व तर्णा दृद्धा नर्-नारी नपुंसकाः। स्नाला माघे ग्रुभे तीर्थे प्राप्नुवन्तीप्पतं फलम्॥ माघे मास्युषि स्नाला विष्णु-लोकं स गच्छति"—इति॥ ॥०॥ इति काम्य-स्नानम्॥०॥

# अय मलापकर्षण-सानम्।

तच वामनपुराणम्,—

"नाभ्यक्तमर्के न च भूमिपुचे चौरं च ग्रुके च कुंजे च मांसम्। बुधे च योषित्परिवर्ज्ञनीया श्रेषेषु सर्वेषु सर्वेव कुर्थात्"—इति।

च्योतिः ग्रास्त्रे,—

"सन्तापः कान्ति \* रन्यायुर्धनं निर्धनता तथा । अनाराग्यं सर्व-कामाः अभ्यङ्गाद्वास्करादिषु"—इति ।

मनुरिष,—
"पचादौ च रवा षष्ट्यां रिकायाञ्च तथा तिथा।
तैखेनाभ्यज्यमानस्तु धनायुर्भ्या विद्यीयते"—इति

गर्गाऽपि,-

"पञ्चद्य्यां चतुर्द्य्यामष्टम्यां र्वि-संक्रमे । दाद्य्यां सप्तमी-षद्योः तैल-स्पर्धे विवर्ज्जयेत्' — दति ।

<sup>\*</sup> सन्तापग्रान्ति,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।

बौधायनेरऽपि, \*-

"त्रष्टम्याच चतुर्द्गयां नवम्याच्च विशेषतः । शिरोऽभ्यत्नं वर्ज्ञयेनु पर्य-सन्धौ तथैवच"—दति । गर्गाऽपि,—

"न च कुर्यात् हतीयायां चयादम्यान्तिया तथा।

श्रायतीं भृतिमन्तिच्छन् दशम्यामपि पण्डितः"—इति।

एवं सर्व्वाखिपि तिथिष्वभ्यङ्गस्य निषेधे प्राप्ते तैल-विशेषेणाभ्यनुजानाति प्रचेताः,—

"सार्षपं गत्थ-तैलच्च यत्तीलं पुष्प-वासितम् । ऋन्य-द्रय-युतं तीलं न दुष्यति कदाचन"-इति । यमोऽपि,--

> "घृतञ्च मार्षपं तेलं यत्तेलं पुष्प-वासितं । न दोषः पक्त-तेलेषु स्नानाभ्यक्तेषु नित्यमः"—इति । ॥०॥ इत्यभ्यक्ग-स्नानम्॥०॥

क्रियाऽकः-स्नानन्तु नित्य-स्नानवदनुष्ठेयम्।
"प्रातः ग्रुक्त-तिसैः स्नाला मध्यासे पूजयेत् सधीः"।
दत्यादिकं क्रियाऽकः-स्नानं द्रष्ट्यम्। तस्य क्रियाऽकःलं पुराणे
स्यष्टीकृतम्-

"धर्म-क्रियां कर्तुमनाः पूर्वं स्नानं समाचरेत्। क्रियाऽक्नं तत्ससुद्दिष्टं स्नानं वेदमयैं दिंजैः"-इति।

<sup>\*</sup> यमोपि, - इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>†</sup> देवमये, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

"स्नातस्य विद्व-तिप्तेन तथैव पर-वारिणा । शरीर-ग्रुद्धिर्विज्ञेया न तु स्नान-फर्ल सभेत्" - इति ॥ याज्ञवस्त्यः,—

"रुषा तृष्णोदक-स्नानं रुषा जयमवैदिकम्। रुषा लश्रोत्रिये दानं रुषा भुक्तमसाचिकम्"—इति । यन्तृष्णोदकस्नान\* विधानम्,—

'श्राप एव सदा पूता स्तामां विक्रिविशोधकः।
ततः सर्वेषु कालेषु उष्णाक्षः पावनं स्रतम्'—इति।
षट्चिंशकातेऽपि,†—

"श्रापः खभावते। मेध्याः किं पुनर्वक्रि-मंयुताः। तेन मन्तः प्रशंमन्ति स्नानमुख्येन वारिणा"—इति। तदातुर-स्नान-विषयम । तथाच यमः,—

"श्रादित्य-किरणैः पूतं पुनः पूतच्च विक्रना। श्रामातमातुर-स्नाने प्रश्नसं स्वात् ग्रहतोदकम्हे"—दित । यदा तु नदाद्यसभवसदा श्रनातुरस्वाष्णुश्णोदक-स्नानमनिषिद्ध-मित्याइ थमः,—

> "नित्यं नैमित्तिकच्चैव क्रियांगं मल-कर्षणम्। तीर्थाभावे तु कर्त्त्र बमुण्णोदक-परादकैः"—इति।

<sup>\*</sup> खान, - इति नास्ति भा॰ से।॰ पुस्तकयोः।

<sup>†</sup> बड्विंशकातेऽपि, - इति शा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> तदातुरविषयम्, — इति स॰ शा॰ प्रत्तकयोः पाठः।

५ न श्रभोदकम्,—इति शा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>∥</sup> कियायां,—इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

व्यामः,--

यदपि चद्धमनुने।क्रम्,—

"स्ते जनानि संक्रान्ती आहे जनादिने" तथा।

श्रस्पृथ्य-स्पर्भने चैव न खायादुष्ण-वारिणा॥

संक्रान्यां भानु-वारे च सप्तस्यां राज्ञ-दर्भने।

श्रारेग्ग्य-पुच-मित्रार्थी न खायादुष्ण-वारिणा॥

पौर्धमास्यां तथा दर्भे यः खायादुष्ण-वारिणा।

स गोइत्या-कृतं पापं प्राप्नोतीह न संग्रयः"—दति।

तत्रोक्तेषु मरणादिषु नेष्णोदकैः खायात्, श्रपि तु परकीयै
हद्भुतोदकै वेत्युक्तमिति न विरोधः । खण्णोदक-खाने विभेषमाह

''श्रीताखपु निषिचोष्णा मन्त्र-संभार-संभातः। गेहेऽपि श्रस्थते स्नानं नदी-फल-समं विदुः !''—इति। गौणन्तु स्नानसुत्तरत्र स्वयमेव वस्त्यति॥ ॥०॥ इति क्रिया-स्नानम्॥०॥

## श्रय सन्याविधिः।

तत्र सन्धा-खरूपं द्वो दर्भयति,—
"त्रहोरात्रख यः सन्धिः सूर्य-नवत्र-वर्ज्ञितः।
सा तु सन्धा समाखाता सुनिभित्तत्व-दर्भिभः"—इति।

<sup>\*</sup> जन्मतिथौ,-इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> तादकैर्विति न विरोध इत्युताम्, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> तद्धीनमपालं विचः,—इति ग्रा॰ पुक्तको पाठः।

यद्या काल-वाचकलेनाच सन्धा-प्रब्दः प्रतीयते, तथापि तस्मिन् काले उपास्मा देवता सन्धा-प्रब्देनोपलच्छते । तथा देवतया उपलचणसुपलच्छा सूल-वचने कर्म-परलेन सन्धा-प्रब्दः प्रयुक्तः । श्रथवा,—सन्धौ भवा किया सन्धा । श्रतएव बासः,—

"उपासे मन्धि-वेलायां निश्राया दिवस्य च।

तामेव मन्ध्यां तस्मानु गवदन्ति मनीविणः"—दिति।

तां क्रियां विद्धाति योगियाज्ञवस्त्यः,—

"सन्धा सन्धासुपासीत नास्तरे नेाद्गते रवी"-दृति । सा च सन्धा चिविधा। तदुक्तमचिणा,-

"सन्धा-चयन्तु कर्त्तवां दिजेनाताविदा सदा"-दित।
तन, काल-भेदेन देवताया नामादि-भेदमाइ में व्यासः,—
"गायनी नाम पूर्व्वाक्ते साविनी मध्यमे दिने।
सरस्तती च सायाह्रे सैव सन्धा निधा स्थता॥
प्रतिग्रहादन्तदोषात् पातकादुपपातकात्।
ग्रायनी प्राचित तसाद्गायन्तं नायते यतः॥
सविद्य-द्योतनात् सैव ॥ साविनी परिकीर्त्तिता।
जगतः प्रसविनी वा वागूपलात् सरस्वती"—द्रति।

वर्ण-भेदः सरत्यन्तरेऽभिहितः,—

<sup>\*</sup> तथा च देवताया उपलच्चममुपलच्य, - इति भ्रा॰ स॰ पुक्तकयोः पाठः।
† तस्मान्तत्, -- इति भ्रा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> नामभेदमाच, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> चिषु,—इति शा॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>॥</sup> चैव,-इति मृ॰ पत्तको पाठः।

"गायत्री तु भवेद्रका सावित्री ग्रुक्तवर्षिका। सरस्वती तथा कृष्णा उपास्था वर्ष-भेदतः॥ गायत्री ब्रह्मरूपा तु सावित्री सद्ररूपिणी। सरस्वती विष्णुरूपा उपास्था रूप-भेदतः"\*—इति।

उपायनमिश्यानम्। त्रतएव तैतिरीय ब्राह्मणम्,—"उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमिश्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् यक्तं भद्रमञ्जते उपावादित्यो ब्रह्मीत ब्रह्मीव मन् ब्रह्माप्येति यएवं वेद"—इति । त्रयमर्थः, वच्चमाण-प्रकारेण प्राणायामादिकं कर्म कुर्वन् ययोक्त-नाम-रूपोपेतं मन्धा-ग्रब्द-वाच्यमादित्यं ब्रह्मीति ध्यायन्नेहिकमा-मुश्मिकच यक्तं भद्रमञ्जते । यएवमुक्त-ध्यानेन ग्रुद्धान्तःकरणो ब्रह्म याचात् कुरूते, स पूर्वमिप ब्रह्मीव यन्नज्ञानाच्चीवलं प्राप्नोति ययोक्त-ज्ञानेन तद्ज्ञानापगमे ब्रह्मीव प्राप्नोति,—इति । व्यासाऽपि एतदेवाभिप्रत्याह,—

"न भिन्नां प्रतिपद्येत गायत्रीं ब्रह्मणा मह।
सोऽइमसीत्युपासीत विधिना येन केन चित्"—इति।
तत्र, प्रातःसन्ध्यायाः काल-परिमाणमाह दत्तः,—

"रात्र्यन्त-याम-नाड़ी दे सन्धादिः काल उचते। दर्भनाद्रवि-रेखाया स्तदन्ता सुनिभिः स्रतः"—इति।

<sup>\* &#</sup>x27;गायचीत्रह्मरूपातु,' — इत्यादिः 'रूपभेदतः' — इत्यन्तोग्रश्यः मुदिता-तिरिक्तपृक्तनेषु नाक्ति । † यथोक्तनामाभिध्येय रूपोपच्चितं, — इति मृ॰ पुक्तने पाठः ।

मा-सङ्गवं प्रातः सन्धाया गौणः कालः, त्रा-प्रदोषावसानं च सायंसन्धायास्तदाह तहन्त्रनुः,—

"न प्रांतनं प्रदोषञ्च सन्धा-कालोऽतिपत्यते । सुख्य-कल्पोऽनुकल्पञ्च सर्वस्मिन् कर्मणि स्थतः"—दति । कूर्मपुराणे सन्धापास्ति-प्रकारा दर्शितः,—

"प्राक्तृतेषु ततः स्थिता दर्भेषु च ममाहितः\*।
प्राणायाम-चयं कता धायेत् मन्धामिति श्रुतिः"—इति।
याज्ञवस्कोऽपि,—

"प्राणानायम्य संप्रोच्य चृचेनाब्दैवतेन तु"-दति । वृद्धस्यति:,-

"बद्धाऽऽसनं नियम्यासन् स्रताऽऽचार्थादिकं तथा। सन्निमीलित-दृद्भीनी प्राणायामं समभ्यसेत्"—दति। प्रणायाम-सच्चणं मनुराह,—

> "सव्याह्नितं सप्रणवां गायवीं शिर्सा सह । चि: पठेदायत-प्राणः प्राणायामः स उच्यते"—इति ।

याज्ञवल्यः,--

"गायचों शिरमा साह्यें जपेद्याह्नति-पूर्विकाम्। दश्र-प्रणव-संयुक्तां विरयं प्राण-संयमः" - इति।

### योगियाज्ञवस्कोऽपि,१-

<sup>\*</sup> प्रागरीषु ततः स्थिता दर्भेषु ससमाहितः,—इति मु॰ पुस्तने पाठः।

र् ध्यायन्, — इति ग्रा॰ पुस्तको पाठः।

<sup>🕽</sup> प्रतिप्रगावसंयुक्तां,—इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>§</sup> याच्चवल्क्याऽपि, - इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

"सर्भुवः खर्महर्जनः तपः सत्यं तथैवच।
प्रत्योद्धार-समायुक्तः स्तथा तत्मवितुः परम्।
ॐ त्रापोच्योतिरित्येतच्छिरः पञ्चात् प्रयोजयेत्॥
चिरावर्त्तन-योगानु प्राणायामः प्रकीर्त्तितः ।

स च प्राणायामः पूरक-कुकाक-रेचक-भेदेन चिविधोज्ञेयः। तथा च योगियाज्ञवल्काः,—

> "पूरकः कुम्भको रेचः प्राणायामस्त्रिलचणः। नाधिकाऽऽक्तष्ट उच्छाचे।भातः पूरक उच्यते। कुम्भको निञ्चलः श्राचे।रेच्यमानस्त रेचकः"—इति।

मार्जनमाइ व्यायः ।

"त्रापोद्दिष्टेत्यृचैः १ कुर्यान्मार्जनन्तु कुमोदकैः ।

प्रणवेन तु संयुक्तं चिपेदारि पदेपदे॥ ॥

वपुष्यष्टी विपेदूर्द्धमधा यस चयाय च ।

रजस्तमामाइमयान् जाग्रत्-सप्तु-सष्तुप्ति-जान् ।

वाङ्-मनः-काय-जान् देषान् नवैतान् नविभर्दे हेत्"-दित ।

श्रातातपः,—

"च्यान्ते मार्जनं कुर्यात् पादान्ते वा समाहितः"।

<sup>\*</sup> समायुक्तं, - इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> सम्मब्दितः, - इति मु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>‡</sup> रेचकः,—इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> खापे। च्छित्वृचा, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> पदेषु च, - इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

श ऋगन्तेवाथपादान्ते मार्जनं सुसमाहितः, -इति मु॰ पुस्तके पाठः।

त्रर्हुचीन्नेऽथवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीदृशम्"—इति ।

हारीतोऽपि,—"मार्जनार्चन-विक्तर्म-भेजनानि दैव-तीर्थेन कुर्यात्"।

तच मार्जनं न धारा-चुतौ कार्य्यम्। तथा ब्रह्मा,\*—

"धाराच्यतेन तोयेन मन्ध्योपास्ति विगहिता ।

पितरे। न प्रशंपन्ति न प्रशंपन्ति देवताः"—इति ॥

कथं तिर्हे मार्ज्जनमिति, तचाह स एव,—

"नद्यां ने तीर्थे तटे वाऽपि भाजने म्हण्मयेऽपिवा ।

त्रीद्म्बरेऽथ सौवर्णे राजते दारू-सम्भवे।

कता तु वाम-इस्ते वा सन्ध्योपास्ति समाचरेत्"—इति । कता उदकमिति शेषः । म्हण्मयादि पात्र-सङ्गावे तु वामइस्तस्य प्रतिषेधः ‡

> "वामहत्ते जलं कला ये तु सन्धासुपासते। सा सन्धा वृषत्ती ज्ञेया श्रसुराक्षेषु है तर्पिताः"।

इति स्ररणात्। स्रण्मयाद्यभावे तु, 'क्रला तु वामहस्ते वा'— इत्यनेनैव विधानात्। एवसुक्तविधिना मार्ज्जयित्वा स्र्यश्चेत्यपः पिवेत्। तदाह बौधायनः,—''श्रयातः सन्धेरापासन-विधि व्याख्या-स्थामः, तीर्थं गला प्रयतोऽभिषिकः प्रचालित-पाणि-पादो विधि-नाऽऽचन्याग्रिश्च मा मन्युश्चेति सायमपः पीला स्रर्थश्च मामन्युश्चेति

<sup>\*</sup> तथाच, — इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> सन्धां, - इति मु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>‡</sup> वामच्तः प्रतिविद्धः, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>§</sup> चसुरास्तेस्तु,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

प्रातः सावित्रेण वसुमत्या\*(१) श्रव्तिङ्गाभिक्षाक्षणीभिः हिर्णवर्षाभिः पावमानीभित्रीहितिभरन्येश्व पवित्रैरात्मानं प्रोच्य प्रयतो भवति"
—इति । भारदाजः †,—

"सायमग्रिय मेलुका प्रातः सर्व्येत्यपः पिवेत् । त्रापः पुनन्तु मध्याह्ने ततयाचमनद्यरेत्"—इति । कात्यायनोऽपि,—

''शिर्सा मार्जनं कुर्यात् कुशै: सेादक-विन्दुभि:।
प्रणवो भ्रभुवः खञ्च गायची च हतीयिका।
श्रव-दैवत्यं त्यृचं चैव ‡ चतुर्घमिति मार्जनम्"—इति।
मार्जनानन्तरं प्रजापितः,—

"जल-पूर्णं तथा इस्तं नामिकाऽग्रे समर्पयेत्। चरतश्चेति पठिला तु तज्जलन्तु चितौ चिपेत्"-इति। ततः सूर्यायार्थं दद्यात्। तथाच व्यासः,—

<sup>\*</sup> सुरभिमत्या, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

ने भरदाजः, इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> अव्देवतम्द चं चैव, -इति मु॰ पुस्तको पाठः।

"करम्यां ते। यमादाय गायत्या चाभिमन्त्रितम्। श्रादित्याभिमुखस्तिष्ठन् चिरूर्द्धमय चोत्चिपेत्"—इति। इरितेराऽपि,—"सावित्याभिमन्त्रितम् उदकं पुष्प-मिश्रमञ्जलिना चिपेत्"—इति। श्रर्थ-दाने मन्त्रान्तरमुकं विष्णुना,—

"कराभ्यामञ्जलिं कला जल-पूर्णं समाहितः। जदुत्यमिति मन्त्रेण तत्त्रीयं प्रचिपेझुवि\*"—दित । ततः प्रदिचणं कला जदकं सृशेत्†। तदुकं वराइंपुराणे,— "सायं मन्त्रवदाचम्य प्रोत्त्य सर्व्यस चाञ्जलिम्?।

दला प्रदिचणं कला जलं सृष्ट्वा विष्युद्धाति"—इति।
श्रुतिरिप, — "यत् प्रदिचणं प्रक्रमन्ति तेन पामानमवधुन्वन्ति॥"—इति।
कूर्मपुराणम्,—

"त्रघोपित हेदादित्य सुदयनं समाहितः ।

सन्तेस् विविधः सौरैः ऋग्यजः-साम-सभावैः"—इति ।

उपस्थानन्तु ख-प्राखोत्त-मन्तेः कार्यम् ।

"उपस्थानं खत्रैर्मन्तेरादित्यस्य तु कारयेत्"।

इति विश्वष्ठसारणात् । कूर्मपुराणे उपस्थानन्तु स्वतैरित्यादिना प

<sup>\*</sup> तत्तीयं च चिता चि.पेत्, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> ततः प्रदित्यां द्वाला उदकश्च स्प्रीदिति,—इति श्लोकार्डक्पेया लिखि-तमस्ति मृ॰ पुस्तके।

<sup>‡</sup> वराइ, - इति नास्ति भा॰ स॰ पुस्तकयाः।

<sup>§</sup> सायंसन्थामुपासीत प्रोच्य सूर्याय चाञ्जलिम्, -इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> धून्वन्ति, -इति मु॰ पुस्तके पाठः।

१ स्वपाठित्यादिना, - इति मु॰ पुक्तकी पाठः।

प्रपश्चितम् । प्राक्कृलेषु,—इत्यारभ्यादित्योपस्थान-पर्शनं प्रातः सन्धायां यदुपवर्षितं, तदितरयोरभयोरपि सन्ध्ययोः समानम् । तत्र, मध्याक्रसन्धायां विशेषो नारायणेनाभिहितः,—

"श्रापः पुनन्तु मन्तेण श्रापोहिष्ठेति भार्ज्ञनम्।
प्रिचिय चाञ्चिलं सम्यगुद्रत्यं चित्रमित्यपि।
तचनुर्देव दति च इंसः ग्रुचिषदित्यपि॥
एतत् जपेदूर्ज्ज-बाज्ञः स्रय्यं पश्यन् समाहितः।
गायत्रा तु यथाश्रिक उपस्थाय दिवाकरम्"—दति।
काल-विशेषस्तु श्रङ्खेन दर्शितः—

"प्रातः सन्धां सनचनां मध्यमां स्नान-कर्मणि।
सादित्यां पश्चिमां सन्धासुपासीत यथाविधि"—इति।
स्नानकर्मणीति माध्याक्रिक-स्नानानन्तरमित्यर्थः। माध्याक्रिक-सन्धायां गौण-कालमाइ दत्तः,—

"त्रधाईयामादासायं सन्धा माधाक्तिकीयते"—इति । सन्धा-त्रये तारतस्येन देश-विशेषमाइ व्यासः,—

"ग्रहे लेक-गुणा सन्धा गोष्ठे दशगुणा स्रता। श्रतसाहस्तिका नदामनन्ता विष्णुसन्निधी"—इति॥ महाभारते,—

"विद्यासम्था द्रागुणा गर्न-प्रश्रवणेषु च। खाता तीर्थे प्रतग्रणा" साइखा जाक्कवी-तटे"—इति॥ प्रातातपोऽपि,—

<sup>\*</sup> दश्राया,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

'श्रमृतं मद्यगश्च दिवामेथुनमेवच ।
पुनाति दृषलस्थान्नं मन्धा विहरपामिता''—इति ॥
विहः मन्धायामुपामितायां यदा विहरणाद्यङ्गलोपसदा ग्रहएव मन्धात्रयं कर्त्तवामित्यादानिः,—

"सन्धात्रयन्तु कर्त्तवां दिजेनाताविदा मदा। उभे सन्धे तु कर्त्तवो ब्राह्मणैय ग्रहेस्विप"—इति।

यद्यपि, प्रश्नस्तलादि हिरेव सन्धावयं कर्त्तवलेन प्राप्तं, तथापि श्रीतलेन विहरणस्य प्रावस्थात् तदन्रोधेन सायं-प्रात:-सन्ध्ये ग्रहेऽ-भ्यनुज्ञायेते। सायं सन्ध्यायासुपत्याने सन्त्र-विशेषमाञ्च नारायणः,—

"वार्णीभिस्तयादित्यमुपस्याय प्रदिचणम्।

कर्चन् दिशोनसस्तुर्धादीगीशांश्च पृथक् पृथक्"—इति । वाक्ण्यः,—'दमं मेवक्ण'—दत्याद्याः । यद्यपि, वाक्णीभि वंक्ण-स्थापस्थानं लिङ्गबलात् प्राप्तं, तथापि श्रुतेः प्राबल्धात् तथा लिङ्गं वाधिला श्रादित्योपस्थाने एव विनिथुज्यन्ते । एतच त्रतीयाध्याये विचारितम्(१) ।

तथा हि, "ऐन्द्रा गार्डपत्यमुपित छेत"—इति श्रूयते । इन्द्रो देवतालेन यस्थामृचि मन्त्रलिङ्गात् प्रकाश्यते, मेयमृगैन्द्री; 'कदाचन स्तरीरिम नेन्द्र सञ्चिम,—द्रत्यादिका। तन, लिङ्गादिन्द्रोपस्थाने मन्त्रस्थ विनियोगः प्रतीयते, 'गार्डपत्यम'—इति दितीयाश्रुत्या तु गार्ड-पत्थोपस्थाने । तन संग्रयः, किमुभयं समुचित्योपस्थेयं, उत्तेकएव ।

<sup>(</sup>१) पूर्वमीमांसायाः, — इति श्रेषः । स्तच तत्र हतीय-हतीय-सप्तममधि-करणम् ।

तचापि किं यः कश्चिदैच्छिकः, किं वेन्द्रएव, उतगाईपत्यएव,—
इति । तच, श्रुति-लिङ्गयोः सम-वल-प्रमाणलात् विरोधानुपल्याः समुचयः,—इत्येकः पचः । एकेपिष्णाने मन्त्रस्य निराकाङ्कलात् नैराकाङ्च्य-लचण-विरोधादन्यतर-नियामकादर्भनाचैच्छिकः,—इति
दितीयः पचः । श्रुतेः भञ्दात्मिकायाः श्रर्थ-सामर्थानुसारिलात्
सामर्थस्य चोपजीयलेन प्रावच्यादिन्द्रएकोपस्थेयः,—इति वतीयः पचः ।
मन्त्रगतोचीन्द्रभञ्दोक्छा भक्तमिभधत्ते, 'ददि परमैश्वर्थे'—दत्यसाद्
धातोक्तपन्नलात् स्वकार्य-विषयपरमैश्वर्थें।पेतं गाईपत्यमिभधत्ते,
'गुणाद्वाप्यभिधानं स्यात्'—इति न्यायेनोभय-साधारणलेन लिङ्गस्य
सन्देद्वापादकलम् । श्रयेच्येतः,—'कृद्धिंगमपहरति'—इति न्यायेन
भविवुद्धात्पादिकायाः कृदेः प्रावच्याच्छक्रएवोपस्थेयः,—इति । एवं
तर्हि, लिङ्गादिषिभीच-वुद्धात्पादकलेन श्रतिरेवाच विनियोजिका(१) ।
तथा ह्याचार्थेक्त्रम्,—

"मन्त्रार्थं मन्त्रतो बुद्धा पश्चाच्छितिं" निरूप च। मन्त्राकाङ्का-बलेनेन्द्र-श्रेषल-श्रुतिकम्पनम्॥ श्रत्या प्रत्यचया पूर्वे गाईपत्याङ्गतां गते।

<sup>†</sup> तत्श्रितां च,-इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) रतच, "श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पार दौर्व्वल्यमधीवप्रकर्षात् (मी० ३०० १पा० १४स०)"—इति जैमिनि सूत्रात् सिद्धम्। श्रुत्यादयस्व, "श्रुतिर्द्धितीया च्यमता च लिङ्गं वाक्यं पदान्येव तु संइतानि। सा प्रक्रिया या कथिमत्यपेचा स्थानं क्रमा ये। गवलं समाख्या"—इत्युक्तल्वाणाः। तत्र च, दितीयापदं कारक-विभक्ष्यपण्याणम्,—इति वाचस्पतिमिश्राः।

तिराकाङ्कीकते मन्त्रे निर्मूला श्रित-कल्पना॥
तेन ग्रीच-प्रवित्तलाच्छुत्या लिङ्गस्य बाधनम्'।
तस्राङ्गपत्यएवापस्थ्रेयः,—इति सिद्धम्,। सन्धां प्रशंसित यमः,—
'सन्ध्यासुपासते ये तु सततं संग्रित-व्रताः।
विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मतोकं सनातनम्॥
यदह्ना कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा।
श्रासीनः पश्चिमां सन्धां प्राणायामैस्त इन्ति तत्॥
यद्राद्या कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा।
पूर्व्यसःध्यासुपासीनः प्राणायामैर्थपोइति॥
च्छषयोदीर्घ-सन्ध्यलाद्दीर्षमायुरवाप्रयुः !
प्रज्ञां यग्रस्च कीर्त्तिञ्च ब्रह्मवर्चसमेवच"—इति।

श्रकरणे प्रत्यवायोदिर्श्वतोदचेण,—

"सन्धादीनो ऽग्रुचिर्नित्यमनर्हः सर्व-कर्मस् । यदन्यत् कुरुते कर्मन तस्य फलभाग्भवेत"—दति । गोभिलोऽपि,—

"सन्धा येन न विज्ञाता सन्धा येनानुपासिता। जीवमानोभवेच्छूद्रो स्तः या चापजायते । —दति। विष्णुपुराणेऽपि,—

"उपतिष्ठन्ति वै ! मन्धां ये न पूर्वां न पश्चिमाम्।

<sup>\*</sup> सर्व्यमायुरुपाययुः, — इति मु॰ पुन्तके पाठः।
† स्वानाभिजायते, — इति मु॰ पुन्तके पाठः।
† ये, — इति मा॰ पुन्तके प।

व्रजन्ति ते दुरात्मानस्तामिस्रं नरकं नृप"—इति॥ कूर्मापुराणेऽपि,—

''योऽन्यत्र कुरुते यत्नं धर्म-कार्ये दिजोत्तमः । विद्याय सन्धा-प्रणतिं स याति नरकायुतम्"—इति । एतसर्वमनार्त्त-विषयम् । तथाच याज्ञवल्काः,—

"श्रनार्नश्चोत्र्यं सिवप्रः प्रुद्ध-सिव्यतः । प्रायश्चित्ती भवेचैव लेकि भवति निन्दितः"—इति। श्रविर्षि,—

"नेपितिष्ठन्ति ये सन्धां खस्याऽवस्थास्त वे दिजाः। हिंसन्ति वे सदा पापा भगवन्तं दिवाकरम्"-द्गति। विष्णुपुराणेऽपि,—

"सर्वकालसुपखानं सन्धायाः पार्थिवेद्यते। श्रन्यत्र स्नतकाशौच-विभ्रमातुर्-भीतितः"-इति। स्नतकादौ सत्यपि सामर्थ्ये सन्धोपासनं न कार्यमित्याइ सरीचिः,— "स्नतके कर्मणां त्यागः सन्धादीनां विधोयते"—इति। यदपि पुनस्तेनोक्तम,—

"सन्धामिष्टिञ्च है।मञ्च" यावज्ञीवं समाचरेत्। न त्यज्ञेत् स्तने वाऽपि त्यजनगद्भत्यधोगतिम्"—इति। तन्मानसिन-सन्धाऽभिप्रायम्। यतस्तिनैवाक्तम्,— "स्तने स्तने चैव सन्धाकर्म न तु त्यज्ञेत्। मनसे।चारयेनमन्त्रान् प्राणायामस्ते दिजः॥

<sup>\*</sup> सन्धामिष्टिं चर्ष है। मं, इति मु॰ पुत्तको पाठः। † न सन्धजेत, – इति सु॰ पुत्तको पाठः।

एति दिला यः सन्धासुपासे मंश्रितव्रतः । दीर्घमायुः स विन्देत सर्व्यपापैः प्रसुच्यते"—इति । ॥०॥ इति सन्धाविधिः ॥०॥

#### त्रय सन्याङ्ग-जप-विधिः।

तच मनुः

'श्राचम्य प्रयतीनित्यमुभे सन्धे समाहितः।

ग्रुचै। देशे जपन् जष्यमुपासीत यथाविष्य''—दित।

कथिमत्यपेचिते त्राह शङ्खः,—"कुश्रद्य्यां समामीनः कुश्रोत्तरायां
वा कुश्र-पविच-पाणिः सर्याभिमुखोवाऽचमालामादाय देवतां
ध्यायन् जपं कुर्यात्"—दित।

यासोऽपि,—

"प्रणव-व्याह्नित-युनां गायतीञ्च जपेत्ततः"—इति ।

योगियाज्ञवल्क्यस्त, श्रन्तेऽपि प्रणव-योगार्धमाहः,—

"ॐकारं पूर्व्वमुद्धार्थं भ्रभुंतः खस्त्रयैवच।

गायतीं प्रणवं चान्ते जपएवसुदाहृतः"—इति ।

बौधायनोऽपि,—"उभयतः प्रणवां सव्याह्निकां जपेत्"—इति ।

नृिष्ट्रंपुराणे जप-यज्ञस्य भेदोऽभिहितः,—

"तिविधोजपयज्ञः स्थातस्य भेदं निवोधत ।
वाचिक्य उपांग्रुय मानम स्तिविधः स्थतः ॥
चयाणां जप-यज्ञानां श्रेयः स्थादुत्तरोत्तरः"—इति ।
वाचिकोपांग्रुवयोर्णचणं पुराणेऽभिद्दितम्,—
"यदुच-नीच-स्वरितैः ग्रब्दैः स्पष्ट-पदाचरैः ।

मन्त्रमुचारयेदाचा वाचिकाऽयं जपः स्रतः ॥ भनेरुचारयेद्मन्त्रमीषदोष्ठौ प्रचालयन् । श्रपरेरश्रुतः किञ्चित् स उपांग्रजपः स्रतः"—रति ।

विश्वामित्रेण मानमस्य स्वणमुक्तम्.—

'धायेद् यदचर-श्रेणीं वर्णादणां पदात्पदम् । ग्रब्दार्थ-चिन्तनं भूयः कथ्यते मानसेजपः''— इति । चयाणां तारतम्यञ्च तेनैवोक्तम्,—

"उत्तमं मानमं जध्यमुपांग्रं मध्यमं स्रतम्। द्रधमं वाचिकं प्राद्धः मर्व्यमन्तेषु वै दिजाः। वाचिकस्थैकमेकं स्वाद्पांग्रः श्रतमुख्यते॥ माइस्रोमानमः प्रोक्तोमन्वचि-स्गु-नारदैः"-इति। जप-नियममाइ श्रोनकः,—

"क्रतोत्तानौ करौ प्रातः स्वायद्याधोसुखौ तथा।

मध्ये सम्बक्षराभ्यान्तु जपएवसुदाहृतः॥

मनः-मन्तोषणं श्रीचं मानं मन्त्रार्थ-चिन्तनम्।
प्रव्यग्रतमिनवेंदोजप-संपत्ति-हेतवः"—दात।

मन्रपि,-

"पूर्वी मन्धी जपंसिष्ठेत् माविनीमाऽर्क-दर्शनात्। पश्चिमान्तु समामीनः सम्यग्टच-विभावनात्"—इति। मधाह्य जपस्य नियमः वायुपुराणे दर्शितः,—

<sup>\*</sup> स्तन्दकराभ्यान्तु, - इति सः से । प्राः पुन्तकेषु, तिर्य्यक्कराभ्यान्तु, -

"तथा मधास-सम्धायामासीनः प्राद्मुखोजपेत्'—इति । वर्ज्यानाह व्यासः,—

"न संक्रामन् न च इसन् न पार्श्वमवलोकयन्।
नायासितो न जल्पं य न प्राटति प्रशास्त्रया।
न पदा पादमाक्रम्य न चैविच्च तथा करौ॥
न चासमाचित-सना नच संश्रावयन् जपेत्"—इति।

बौधायनोऽपि,-

"नाभेरधः संस्पर्धनं कर्म-संयुक्तावर्जयेत्" - इति । व्याचाऽपि,†-

"जपकाले न भाषेत ब्रत-हामादिकेषु च।

एतेब्वेवावसकासु यद्यागच्छेत् दिजोत्तमः।

श्राभवाद्य तनोविप्रं योग-लेमञ्च कीर्त्तयेत्"—इति ।

योगियाज्ञवस्कोऽपि,-

"यदि वाग्यम-लोपः खाज्जपादिषु कदाचन । व्याहरेद्वैषावं मन्त्रं सारेदा विष्णुमव्ययम्"—इति ।

संवर्त्ताऽपि,—

"लोक-वार्ताऽऽदिकं श्रुता दृष्ट्वा सृष्ट्वा प्रभाषितम्। सङ्घां विना च यज्जप्तं तत्सर्वे निष्मुलं भवेत्"-दति। प्रभाषितं है बद्धभाषितं पुरुषमिति। गौतमोऽपि,—

<sup>\*</sup> नचाश्रिता,-इति ग्रा॰ पुस्तको पाठः।

ने नास्तोदं मु॰ पुस्तके।

<sup>‡</sup> जप्यं, - इति ग्रा॰ मु॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> प्रभावितमिति,—इति भा॰ पुस्तने पाठः।

"गच्छतिस्त हतावाऽपि खेच्छ्या कर्म कुर्वतः।
त्राग्ण वर्षे विना मंखां तस्य निष्म कं भवेत्॥
कोधं लोभं तथा निद्रां निष्ठीवन-विज्ञ भणम्।
दर्भ नञ्च श्व-नीचानां वर्जयेक्यप-कर्मणि॥
श्वाचामेत्सभावे चेषां सारेदिष्णुं सुरार्चितम्।
व्योतीं वि प्रश्नं सेदा कुर्यादा प्राण-मंयमम्॥
व्यावा नाञ्च विप्रां यतीन्वाऽपि विष्ण द्विये देति।

देश-नियमसु याज्ञवल्कोनोकः,—

"श्रम्यागारे जलान्ते वा जपेद्देवालयेऽपि वा । पुष्यतीर्थे गवां गोष्ठे दिज-चेत्रेऽथवा ग्टहे"—दित । श्रद्धारेऽपि,—

> "ग्रहे लेकगुणं जयं नदादौ दिगुणं स्रतम्। गवां गोष्ठे दयगुणमञ्यागारे प्रताधिकम्॥ सिद्ध-चेचेषु तीर्थेषु देवतायास्य सिन्नधौ। सहस्व-प्रत-काटीनामनन्तं विष्णु-सिन्नधौ"—इति।

कूर्मपुराणेऽपि,—

"गुद्धका राचमाः मिद्धाहरन्ति प्रमभं यतः। एकान्ते तु ग्रुभे देशे तस्माज्जयं मदाचरेत्"—इति। जप-मंख्यामाह योगियाज्ञवल्काः,—

"ब्रह्मचार्थाहिताग्रिश्च ग्रतमष्टोत्तरं जपेत्।

<sup>\*</sup> कोधं मान्दं चुतं निद्रां, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।
† दर्शनं स्वादिनीचानां, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

वानप्रस्थायितश्चैव महस्राद्धिकं जपेत्"—इति । स्रायनारे,—

"दर्शे श्राद्धे प्रदेशि च गायची दश्र-संख्या । श्रष्टाविंश्रत्यनध्याये सुदिने तु यथात्रमम्"—इति । यमेऽपि,—

"सहस-परमां देवीं मत-मधां दमावराम्। गायचीन्तु जपेत्रित्यं सर्व-पाप-प्रणामनीम्"—इति। त्रापसम्बोऽपि,—"दर्भेष्वासीनो दर्भान् धारयमाणः सेदिकेन पाणिना प्राद्मुखः सावित्रीं सहस्रक्षतः त्रावर्त्तयेच्हतक्रलोऽपरिमित-कृत्वावा"—इति।

॥०॥ इति जप-विधिः॥०॥ जपाङ्गश्चतामचमालामाच † हारीतः,—

> "शङ्ख- रूपमयी माला काञ्चनीभिर्यात्पर्कः । पद्माचकेश्व रहाचे विदु मैर्मणि-मौक्तिकेः ॥ तथाचेद्राचकेमाला तथेवाङ्गलि-पर्व्वभिः । पुत्रजीवमयी माला श्रला वे जप-कर्मणि"—इति ।

गौतमाऽपि,-

''त्रङ्गुच्या जप-संख्यानमेकमेकसुदाह्रतम्। रेखायाऽष्टगुणं पुचजीवैर्दश्रगुणाधिकम्।

<sup>\*</sup> सम्यन्तरे, - इत्यादिः, इति, - इत्यन्तोग्रश्चो नास्ति सुदितातिरिक्त-पस्तकेषु।

<sup>†</sup> जपाक्रभूतां मालामाच, -- इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> यमा चने स, - इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयोः पाठः।

गतं खाच्छ ङ्खमणिभिः प्रवालैश्च महस्तकम्। स्फटिकैर्दशमाहस्रं मौकिकैर्जनमुखते। पद्मानैर्दशलनन् भौवर्षेः कोटिर्चते॥ कुश्यन्या च रहानैरनन्तफलमुखते"—द्गति। श्रथानमाला-मणि-संख्यामाह प्रजापतिः,—

''त्रष्टौत्तर्यतं कुर्याचतुःपञ्चाणिकां तथा।

सप्तिवंग्रतिकां वाऽथ ततानैवाधिका हिता॥

त्रष्टोत्तर-ग्रता माला उत्तमा सा प्रकीर्त्तिता।

चतुःपञ्चाणिका या तु मध्यमा सा प्रकीर्त्तिता॥

त्रधमा प्रोच्यते नित्यं सप्तविंग्रति-संख्यया"—इति।

गौतमे।ऽपि,—

"श्रङ्ग छं मे। चदं विद्यात्तर्ज्ञनी श्रनु-नाश्चिनी।

मध्यमा धन-कामाद्यानामिका(१) पौष्टिकी तथा॥

कनिष्ठा रचणी प्रोक्ता जपकर्मणि श्रोभना।

श्रङ्ग छेन जपं जप्यमन्यैरङ्ग लिभिः सह॥

श्रङ्ग छेन विना जप्यं कृतं तदफलं भवेत्"—इति।

गायची-जपं प्रशंस्रति व्यासः,—

''दशकलः प्रजप्ता पात्र्यद्वाद्य कतं लघु। तत् पापं प्रणुदत्याद्य नात्र कार्या विचारणा। शत-जप्ता तु सा देवी पापौघ-श्रमनी स्टता। सहस्रजप्ता सा देवी जपपातक-नाशिनी।

<sup>(</sup>१) धनकामाय, - इति छेदः।

लव-जायेन च तथा महापातक-नाशिनी ॥ काटि-जायेन राजेन्द्र यदिच्छति तदाप्रुयात्"—इति ।

यमोऽपि,—

"गायत्रान परं जणं गायत्रान परं तपः। गायत्रान परं धानं गायत्रान परं जतम्"—इति।

मनुर्पि,—

''योऽधीतेऽइन्यइन्येतां चीणि वर्षाण्यतन्त्रितः । स ब्रह्म परमण्येति वायुश्वतश्च मूर्त्तिमान्"—इति ।

गोतमोऽपि,—

"त्रनेन विधिना नित्यं जपं कुर्यात् प्रयत्नतः । प्रमन्नोविपुलान् भोगान् भुतिः मुक्तिञ्च विन्दति"—इति । ॥०॥ इति सन्ध्या-जपयोः प्रकरणम्॥०॥

#### ऋय होम-विधिः।

तव, कूर्मपुराणे,—

"त्रधागम्य ग्रहं विप्रः समाचम्य यथाविधि । प्रज्वास्य विह्नं विधिवज्जुड्याज्ञातवेदसम्"—इति ।

दचोऽपि,—

"सन्धा-कर्मावसाने तु खयं हो मे। विधीयते । खयं हो मे फलं यत्यात्तदन्येन न लभ्यते ॥ हो मे यत् फलसुद्धिष्टं जुइतः खयमेव तु ।

<sup>\*</sup> परां, - इति भा॰ पुक्तके पाठः।

ह्रयमानं तदन्येन फलमुईं प्रपद्यते ।

च्रितिक् पुत्रोगुरुक्षीता भागिनेयोऽच विट्पतिः ।

एतेरपि इतं यत्यात्तद्भुतं खयमेव हि"—इति ।

विट्पति जीमाता । खयं हे।मएत मुख्यः, तदभावे च्यति-

गादि-होमः । तत्र विशेषः कूर्भपुराणे दर्शितः,—

"च्हित्तक् पुत्रोऽयवा पत्नी शिख्योवाऽपि सहादरः । प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुज्जयादा यथाविधि"—इति । होत्र-तारतम्यं दर्शयति श्रुतिः,\*—

"श्रन्यैः ग्रत-इताद्वोमादेकः ग्रिष्य-इतेवरः । ग्रिष्यैः ग्रत-इताद्वोमादेकः पुच-इतोवरः । पुचैः ग्रत-इताद्वोमाके।ह्यात्मक्रतोवरः"— इति ॥ क्रित्वगादि-होमेऽपि यजमान-मित्रधानेन भवितव्यम्। तदुकं कात्यायनेन,—

"श्रममचन्तु दम्पत्योद्दीतव्यं नर्त्विगादिना । दयोरप्यसमचन्तु भवेद्धुतमनर्थकम्'—इति । उभयोः सन्निधानं सुख्यं, तदभावे लेकतर-सन्निधानेनापि होतुं श्रक्यम् । तथा च सएवाह, !—

> "निचिषाग्निं खदारेषु परिकल्यर्तिजं तथा। प्रवसेत् कार्यवान् विप्रो दथैव न चिरं वसेत्" – इति।

<sup>\*</sup> श्रुतिः, - इति नास्ति मु॰ पुस्तके।

<sup>†</sup> नास्तीदमद्धं मुनितातिरिक्त पुस्तकेषु ।

<sup>‡ &#</sup>x27;उभयोः'—इत्यारभ्य, 'सरवाह'—इत्यंतस्य स्थाने, प्रवासे विशेष-माह स्मृतिः,—इति मु॰ पुक्तको पाठः।

हामकालः कात्यायनेन दर्शितः,—

"यावत् सम्यक् विभाव्यन्ते दमम्यूचाणि सर्वतः ।

लीहितलञ्च नापैति तावत् सायन्तु ह्रयते"—दित ।

श्रापसम्बोऽपि,—'समुद्रोवा एष यदहोरात्रः, तस्वते गाधतीर्थे
यस्थी, तस्मात् सन्धो होतव्यम्—दित कात्यायन-त्राह्मणं भवित,
नच्चं दृष्ट्वा प्रदेषि निशायां वा सायम्"—दित । समुद्रलेन
निर्कापतस्थाहोरात्रस्य सन्धिद्वयं सुप्रवेशं तीर्थं, तस्मात् सन्धिर्दामकालः,—दित सुखाः कन्यः। नच्च-दर्शनादयस्त्रयः कालाः सायं
होसेऽनुकन्याः। एकनच्चोदयो नच्चदर्शनं, सर्व्यनच्चोदयः प्रदोषः,
निद्रावेला निशा। प्रातर्हीमकालोऽपि चतुर्व्विधस्तेनैवदर्शितः,—"उषस्वाद्यं समयाध्यषिते प्रातः"—दित । मनुस्त प्रथम-दितीयावेकी
कत्य काल-वयमाहः,—

"उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । सर्व्या वर्त्तते यज्ञ दतीयं वैदिकी श्रुतिः"—दति ।

एतेषां लच्लमाइ व्यासः,-

"राजे: षोड़शमे भागे ग्रह-नज्ज-भूषिते। कालं लनुदितं प्राज्ञ हैं।मं कुर्यादिच्चणः॥ तथा प्रभात-सभये नष्टे नज्ज-मण्डले। रिवर्यावन्न-दृष्टित समयाध्यषितस्त सः॥ रेखामात्रस्त दृश्चित रिक्षिभिस्त समन्वतः। उदितं तं विजानीयात् तत्र होमं प्रकल्पयेत्"—इति।

<sup>\*</sup> सन्धित्रयं, — इति मु॰ पुक्तके पाठः। † कालेलनृदिते प्रातः, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

श्राश्वलायनस्त श्रनुकल्पान्तरमाह,—"श्रामङ्गवान्तं प्रातः"—
इति । होम-कालः,—इत्यनुवर्त्तते । श्रथवा, सर्व्यप्वते काल-विश्रेषा
यथाशाखं सुख्यतयैव व्यवतिष्टन्ते उदितानुदित-होमवत् । यदा तु
कथि चित्रुख्यकालातिकमः, तदा गोभिलोक्तं द्रष्ट्यम्;—"श्रथ
यदि ग्रह्येऽग्रौ सायंप्रातर्हीमयोर्द्श्पोर्णमासयोर्व्वा हथं होतारं वा
नाधिगच्छेत् कथं कुर्व्यादिति, श्रा सायमाङ्कतेः प्रातराङ्गितन्त्रीत्येत्याप्रातराङ्कतेः सायमाङ्गितराऽमावाद्यायाः पौर्णमासी नात्येत्यापौर्णमास्यमावास्या"—इति । बौधायनोऽपि,—

"त्रा सायंकर्मणः प्रातराप्रातः साय-कर्मणः।
त्राज्ञितिकीतिपद्येत पार्व्वणं पार्व्वणान्तरात्" - इति।
त्रापन्नस्तु पच-होमं कुर्यात्। तथाच मरीचिः,—
"ग्ररीरापद्मवेद् यत्र भयादाऽऽर्त्तिः प्रजायते।
तथाऽन्यास्विप चापत्मु पच-होमोविधीयते"—इति।
पचहोमिनः तत्-पच-मध्ये त्रापन्नियन्तै। तदा प्रस्ति पुनर्हीमः
कर्त्तयः। तदाइ मरीचिः,—

"पच होमानयो कला गला तसात् निवर्त्ततः। होमं पुनः प्रकुर्यानु नचामौ दोषभाग्भवेत्"-इति। एवं होमानुष्ठिताविष मीमोसङ्घने कते पुनराधानं कर्त्त्यम्। तदाह कात्यायनः,—

"विद्वायाग्निं सभार्थ्ययेत् सीमासुबङ्घा गच्छति।

<sup>\*</sup> यथाकथिष्मुख्यकालातिकमः तथा,—इति मु॰ पुस्तके पाठः। 37'

होम-कालात्यये तस्य पुनराधानमिक्यते"—दित ।
होमकालानत्यये तु नास्ति पुनराधानं, तदाह ग्रीनकः,—

"प्रोषिते तु यदा पत्नी यदि ग्रामान्तरं त्रजेत्।
होम-काले यदि प्राप्ता न मा दोषेण युज्यते"—दित ।
होमद्रयमाह मण्य,—

"क्रतमादन-म्हादि तण्डुलादि क्रताक्रतम्।

बीह्यादि चाक्रतं प्रोक्तमिति ह्यं निधा वृधेः॥

हिव्योषु यवामुख्यास्तदनु वीह्यः स्तृताः।

श्रभावे वीहि-यवयोर्दभा वा पयमाऽपिवा॥

तदभावे यवाग्वा वा जुह्रयादुदकेन वा।

यथोक्त-वस्त्रमंप्राप्तौ ग्राह्यं तदनुकारि यन्॥

यवानामिव गोधूमा व्रीहिणामिव प्रालयः।

श्राज्यं ह्यमनादेशे जहोतिषु(१) विधीयते॥

मन्त्रस्य देवतायासु प्रजापितिरिति स्थितिः"—इति।

श्राज्ञति-परिमाणमाइ रद्ध-हहस्पति:‡,—

<sup>\*</sup> होमवालादतीतस्यं, - इति मृ॰ पुस्तके पाठः।
† होमेवाले तु संप्राप्ते न सा, - इति मृ॰ पुस्तके पाठः।
† वहस्पतिः,-इति स॰ सा॰ प्राव्य पुस्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) यद्यपि धातुस्तरूपे भूष अनुभिष्यते, तथापि प्रयोगानुसारात् धाल-र्घेऽपि तस्य साधृत्वं मन्तयम्। "ई त्ततेन भूव्यम् प्रा०१ व्य०१पा० भूस्र०)"—इत्यादिवत्।

"प्रख-धान्यं चतुःषष्ठिराक्ततेः परिकीर्त्तितम्। तिलानान्तु तदक्षं स्थात् तदक्षं स्थाद्घृतस्य तु"—दति॥ बौधायनोऽपि,—

"वीदीनां वा यवानां वा प्रतमाइतिरिखते" - दित । होम-प्रकारः ख-ग्रह्मोक्त-विधिना द्रष्टव्यः। तदुकं ग्रह्मपरिप्रिष्टे, -"ख-ग्रह्मोक्तेन विधिना होमं कुर्याद्यधाविधि" - दित । विष्णुरिप\*, -

"वज्ञ-ग्रुष्कित्थने चाग्नौ सुमिनिद्धे ज्ञताभने।
विधूमे लेलिहाने च हातव्यं कर्मा-मिद्धये॥
योऽनर्चिषि जुहात्यग्नौ व्यङ्गारे चैव मानवः।
मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्चोपजायते"—दति।
एतच ज्ञालैवानुष्ठेयमन्यया दोष-श्रवणात्। तदाहाङ्गिराः,—
"खाभिप्राय-क्रतं कर्म यत्किश्चित् ज्ञान-वर्ज्जितम्।
कीड़ा-कर्मेव वालानां तत्मे निष्प्रयोजनम्"—दति।
चतुर्विंग्रतिमते,—

"इतं ज्ञानं किया-हीनं हतास्वज्ञानतः! कियाः।
श्रपश्चनत्थकोदग्धः पश्चन्नपिच पङ्गुकः"—इति ।
श्रीत-सार्त्तयोरपि व्यवस्थामाह याज्ञवल्कः,—
"कर्म सार्त्तं विवाहाग्रौ कुर्वीत प्रत्यहं ग्रही।

<sup>\*</sup> नास्तीदं-मु॰ पुस्तके।

र् जीड़ाकर्मच, इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

इतास्वज्ञानिनः, — इति भा० पुक्तके पाठः।

दाय-कालाहते वाऽपि श्रोतं वैतानिकाग्निषु"—दित । वैतानिका गाईपत्यादयः। यस्य पुनः श्रोत-सार्नाग्नि-दयं तस्यानुष्ठान-प्रकारमाह\* भरदाजः,—

"होमं वैतानिकं कला सान्तें कुर्यादिचनणः। स्रतीनां वेद-मूललात्, सान्तें केचित् पुरा विदुः"-दति। श्रातातपाऽपिः,—

"श्रीतं यत् तत् । खयं कुर्यादन्याऽपि सार्त्तमाचरेत्। श्रमतौ श्रीतमणन्यः कुर्यादाचारमन्ततः"—इति । उत्तस्याग्नेनित्यतामाह गर्गः,—

"कृतादारानैव तिष्ठेत् चणमणिश्चना विना।
तिष्ठेत चेद्विजोबात्यस्तयाच पितितोभवेत्॥
यथा स्नानं यथा भार्था वेदस्थाध्यायनं यथा १।
तथैवौपामनं(१) दृष्टं न तिष्ठेत्तदयोगतः॥"—इति।
सत्यामि वैदिकानुष्ठान-प्रकौ न सार्त्तमावेण परितुष्येत।

तदाइ मण्व,—
"योवैदिकमनादृत्य कर्म सार्त्तिहासिकम्।

<sup>\*</sup> तस्यानुष्ठानव्यवस्थामान्ह, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> स्रोतं यत्स्यात्, - इति ग्रा॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> भाग्यस्तथाच, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> तथा,—इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> तिद्वयागतः, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) स्नानं समावर्त्तनापरनामधेयमाञ्चवनम् । स्रीपासनं स्मार्त्ताद्याः ।

मोहात् समाचरेदियो न स पुर्ण्येन युज्यते।
प्रधानं वैदिकं कर्म गुण-अतं तथेतरत्।
गुण-निष्ठः प्रधानन्तु हिला गच्छत्यधोगतिम्"—इति।

त्रक्षतं प्रति व्यासः त्राइ,—

"श्रीतं कर्तुं नचेच्छकः कर्म सान्तं ममाचरेत्। तचायमकः करणे मदाचारं लभेदुधः"—दति। होमं प्रमंसत्यक्तिराः,—

"योदद्यात् काञ्चनं मेरं पृथिवीञ्च समागराम्। तत् सायं-प्रात-होमस्य\* तुन्यं भवति वा नवा"—द्गति। होम नो भस्र धार्यम्। तदाह वहस्पतिः,—

"नर्थभसाग्निहाचान्ते धार्थमेवाग्निहाचिभिः। श्रनाहिताग्ने त्रह्माख्यमौपामन-समुद्भवम्"। "ज्ञला चैव तुः भसाना"—द्रत्यादि स्मृत्यन्तर्च ।।
॥०॥ दति होम-प्रकरणम्॥०॥

तदेवं, 'सन्धा द्वानं जपे। होमः' - द्रत्यसिन्मू ल-वचने होमां तानि कर्माणि निरूपितानि । तान्येतान्यष्टधा विभक्तस्य दिनस्य प्रथम-भागे समापनीयानि । यद्यपि, मध्याह्य-स्वानादीनि निरूपि-तानि, तथापि तेषां प्रातःस्वानादि-प्रसङ्गेन निरूपितानामाद्य-भागे

<sup>\*</sup> सायं प्रातर्ष्ट्रामस्य, — इति प्रा॰ पुक्तको पाठः। † होमान्ते, — इत्यादि, स्मृत्यन्तरम्, — इत्यंते। प्रायः मुनितातिरिक्त-पुक्तकेषु न दृश्यते।

न कर्नवार । दिवससाष्ट्रधा विभागं तत्र कर्नवा-विशेषच्च दर्शयित,—
"दिवससाद्यभागे तु क्रत्यं तस्थापिदिश्यते ।
दितीये च त्रतीये च चतुर्थे पच्चमे तथा ।
षष्ठे च सप्तसे चैव श्रष्टमे च प्रथक् प्रथक् ।
विभागेस्वेषु यत् कर्मा तत् प्रवच्छाम्यशेषतः"—

इत्यादिना ।

त्रथ, मूलवचनानुमारेण देवता-पूजनं कर्त्तव्यम् । तच पूजनं प्रातर्हीमानन्तरम्,—इति केचित्। तथा च मरीचिः,—

"विधाय देवता-पूजां प्रातर्श्वामादनन्तरम्"—इति । ब्रह्मयज्ञ-जपानन्तरम्,—इत्यन्ये । तथाच हारीतः,—

"कुर्व्वीत देवता-पूजां जपयज्ञादनन्तरम्"- इति । कूर्मपुराणेऽपि,-

"निष्पीद्य स्नान-वस्तं वै समाचम्य च वाग्यतः। स्वैर्मन्तरर्चयेद्देवान् पत्रैः पुष्पैस्तयाऽम्बुभिः"—दति ।

ततः । जपयज्ञानन्तरं देवपूजां निरूपिययामः । प्रातर्होमा-नन्तर-भावीनि ब्रह्मयज्ञान्तानि मूल-वचनानुकान्यणाह्निक-क्रम-प्राप्त-लात्तान्युचन्ते । होमानन्तर-क्रत्यमाह दचः,—

"देव-कार्यं ततः कता गुरू-मङ्गल-वीचणम्"— इति । मङ्गलमादर्शादि । तदुतं मत्यपुराणे,—

<sup>\*</sup> प्रातः खानादिप्रसङ्गेनाभिष्टितत्वात्, — इति मृत् पुस्तके पाठः । † देवतानाच्च पूजनं वक्तर्यं, — इति मृत् पुस्तके पाठः । ‡ तत्रचायं, — इति प्रात् पुस्तके पाठः ।

"राचनं \* चन्दनं हेम म्टरङ्गं दर्पणं मणिम्। गुरुमग्रिञ्च स्वर्थञ्च प्रातः पग्छेत् मदा वुधः"—इति। विष्णुपुराणेऽपि,—

"खाचान्तश्च ततः कुर्यात् पुमान् केश-प्रसाधनम्। श्रादर्शाञ्चन-माङ्गच्य-दूर्व्वाद्यालभानानि च"—इति । ब्रह्मपुराणे,—

"खात्मानन्तु । घृते पछ्छेद्यदीच्छेचिर-जीवितम्"—इति । नारदोऽपि,—

> "लोकेऽसिनाङ्गलान्यशै ब्राह्मणो गौर्कतामनः। हिरण्यं मर्पिरादित्य श्रापोराजा तथाऽष्टमः। एतानि मततं पश्चेत् नमस्वेदर्चयेच यः॥ प्रद्विणञ्च कुर्वीत तथा ह्यायुर्न हीयते"—दित।

मनुरपि,—

"श्रिशिचित् किपला सबी राजा भिनुर्महोदिधः। दृष्टमाबाः पुनन्येते तसात् पश्चेत नित्यशः"—इति। वामनपुराणेऽपि,—

"होमञ्च क्रवाऽऽलभनं ग्रुभानां ततो विहिनिर्गमनं प्रशस्तम्। दूर्व्वाच सर्पिर्देधि सेदिकुमं धेनुं सवत्सां ट्यमं सुवर्षम्।

<sup>\*</sup> रे।चनां,—इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयोः पाठः। † खमात्मानं,—इति मु॰ पुक्तके पाठः। । तथा, —इति मुद्रितपुक्तके पाठः।

महोमयं खिस्तकमत्तांश्व तैलं मधु ब्राह्मण-कन्यकाञ्च। योतानि पुष्पानि तथा शमीं च ज्ञताशनं चन्दनमर्क-विम्बम्। त्रयत्य- वृत्त्वं समालभेत तत्र कुर्यानिज-जाति-धर्मम्,"-दित ।

भरदाजोऽपि,-

"कण्ड्य पृष्ठतोगानुं इत्वा चाम्रत्य-वन्दनम्। उपगम्य गुरून् सर्वान् विप्रांश्वीवाभिवादयेत्"-दति । ब्राह्मण-समवाये प्रथमं कस्याभिवादनमित्याकाङ्गायामाइ

मन्:,-

"लौकिकं वैदिकं वाऽपि तथाऽऽध्यात्मिकमेव वा। म्राद्दीत यतोज्ञानं तं पूर्व्वमिभवाद्येत्"-इति । श्रभिवादन-काले खं नाम कीर्त्तयेदित्याइ सएव,--"श्रभिवादात् परं विप्राज्यायां समिभवाद्यन्। श्रमौनामाऽइमस्मोति खं नाम परिकीर्त्तयेत्। भोग्रब्दं कीर्त्तयेदन्ते ख-ख-नामाऽभिवादनम्?"-दृति।

<sup>\*</sup> यद्गोमयं, - इति भा । पुत्तके पाठः ।

<sup>†</sup> विद्रं, — इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> एखगां गान्तु,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> खखनामोऽभिवादयेत्, — इति मृ॰ पुक्तके पाठः । खखनामोऽभि-वादने,-इति मदितमनुसंहितायां पाठः।

श्रीभवादात् परिमिति, श्रीभवादये,—इति श्रन्थसार्थं पञ्चादे-तन्नामाऽइं भोः,—इति श्रन्थसार्यदित्यर्थः। श्रीभवादन-प्रकारमा-हापस्तमः,—"द्विणं बाइं श्रोत्र-समं प्रसार्थं श्राह्मणोऽभिवादयेत्, खरः-समं राजन्या मध्य-समं वैश्यः, नीचैः श्रुद्धः प्राञ्चितः"—इति। एक-इस्तेनाभिवादनं निषेधति विष्णुः,—

"जना-प्रभृति यत्किश्चितमा धर्ममाचरेत्। सर्वे तन्निप्पत्तं याति ह्येक-इस्ताभिवादनात्"—इति। एतच प्रत्युत्याय कर्त्त्रथम्। तदाद्दापस्तम्बः,—

"अर्ड्डं प्राणाह्यस्कामन्ति यूनः स्विवरद्यागते।
प्रत्युत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते"—इति ।
स्रभिवादितेन वक्तव्यामाभिषमाद्यं मनुः,—

"श्रायुषान् भव धाम्येति वाच्यो विषेत्रिःभिवादने । श्रकारश्रास्य नाम्बोऽन्ते वाच्यः पूर्व्याचरः श्रुतः"—इति।

पूर्वमचरं यहासी पूर्वाचरः । पूर्वमचरञ्च नामख-यञ्चनं, खराणां खर-पूर्वकलासकात् । ततञ्चाभिवादक-नाम-गतो यञ्चन-निष्ठाऽन्तिम-खरः ज्ञावनीयः। श्रकारेणान्तिम-खरमाचसुपजच्छते, श्रिषेष-नामामकारान्तलासकावात् । तथाच सत्येवं प्रयोगो भवति; श्रायुद्धान् भव सौस्य देवदन्ताः , - दति । यसु प्रत्यभिवादन-प्रकारं न जानाति, स नाभिवाद्य दत्याद्द सएव, -

"योन वेत्यभिवाद्स्य विप्रः प्रत्यभिवाद्नम्।

<sup>\*</sup> प्रस्तीर्छें, - इति ग्रा॰ पुन्तके पाठः।

चिभवादीन वत्तवामा ह, - इति मु॰ पक्तके पाउः।

नाभिवाद्यः स विदुषा यथा ग्रुद्धस्तरीव सः"—इति । यस्तु जानन्नपि न ग्रत्यभिवादनं करेाति, तस्यदोषो भविष्यत्यु-राणे दर्शितः,—

"श्रभिवादे क्रते यसु न करे।त्यभिवादनम्। श्राधिषं वा कुरुश्रेष्ठ स याति नरकान् बह्रन्"—इति। यमोऽपि,—

> "ऋभिवादे तु यः पूर्त्वमाशिषं न प्रयक्कित । यहुष्कृतं भवेदस्य तस्माङ्गागं प्रपद्यते ॥ तस्मात् पूर्व्वाभिभाषी \* स्थाचण्डालस्थापि धर्मावित् । स्रगं पिवेति वक्तव्यमेवं धर्मान दीयते ॥ स्वस्तीति ब्राह्मणे ब्रूयादायुग्नानिति राजनि । धनवानिति वैश्ये तु प्रदृद्दे लारेग्यमेवचिं"—इति ॥

मन्रपि,-

"ब्राह्मणं कुणलं एच्छेत् चवतन्धुमनामयम्। वैग्धं चेमं ममागम्य ग्रुद्धमारेग्यमेवच ॥ पर-पत्नी तु या स्त्री स्थादमम्बधा च योनितः। तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च्ं"—इति॥ स्थायांसमभिवादयेदित्युकं, तच कियता कालेन स्थायस्त्रमित्यपेचिते

<sup>\*</sup> पूर्व्वाभिवादी,—इति शा॰ पुक्तके पाठः।

† खक्तीति ब्राह्मग्यं ब्रूयादायुद्यानिति भूमिषः। वर्द्वतामिति वैश्यक्तु
श्रूद्रक्तु खाग्रतं वद,—इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

‡ भग्निति वा,—इति शा॰ पुक्तके पाठः।

श्राइ श्रापसम्बः,—"वि-वर्ष-पूर्वः श्रोवियोऽभिवादनमर्हति"—इति । मनुर्गप,—

> "दणाव्दाखं पौर-सखं पञ्चाब्दाखं कलास्ताम्। शब्दपूर्वं श्रोविद्याणामन्येनापि ख-योनिषु"—इति।

समान-पुर-वाधिनां दश्वभिः वर्षेः पूर्वः सखा भवति, ततोऽधि-कोज्यायान्, कलास्टतां विद्यावतां पञ्चान्न-पूर्वः सखा, श्रोत्रियणां वेदाध्यायिनां त्रान्द-पूर्वः सखा भवति, ततोऽधिके।ज्यायान्, ख-योनिषु भात्रादिषु सर्वेषु खल्पेनापि वयसा पूर्वः सखा भवति, ततोऽधिके।ज्यायानित्यर्थः।

नन्, एते मान्याः,—इत्यृत्विगादीनां याज्ञवस्कोन पूज्यत्वाभि-धानाद्यवीयमामपि तेषामभिवादनं प्राप्तमिति चेन्। तन्न, प्रत्यु-त्यान-मभाषणाभ्यां मान्यत्व-सिद्धेः। श्रतएव तेषामभिवाद्यत्वमाद्द गौतमः,—"ऋत्विक्-श्रग्रुर-पित्वय-मातुस्तादीनां तु यवीयमां प्रत्यु-त्यानाभिवादनम्"—इति । श्रभिवादनम् श्रभिभाषणम्। तथा बौधायनः,—"ऋत्विक्-श्रग्रुर-पित्वय-मातुस्तानां तु यवीयमां प्रत्यु-त्यानाभिभाषणम्"—इति । एतच ब्राह्मण-विषयम्। तथा च ग्रातातपः,—

> "श्रभिवाद्यो नमस्कार्यः शिरसा वन्द्यएवर । ब्राह्मणः चित्रयाद्येन्तु श्रीकामैः सादरं सदा ॥ नाभिवाद्यान्तु विप्रेण चित्रयाद्याः कथस्रन ।

<sup>\*</sup> खब्दपूर्वं,-इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयोः पाठः।

ज्ञान-कर्य-गुणोपेता यद्ययेते बज्ज श्रुताः॥ श्रभवाद्य दिजः ग्रुद्धं यचेलं स्नानमाचरेत्। श्राह्मणानां प्रतं सम्यगभिवाद्य विग्रुध्यति'—इति। विष्णुरपि,—

"सभासु दैव सर्वासु यद्ये राज-ग्रहेषु च।

नमस्कारं प्रकुर्वित ब्राह्मणात्राभिवादयेत्"—इति ।
गुर्वादेक्पसंग्रहणमादः गौतमः,—"गुराः पादोपसंग्रहणं प्रातः"—
इति । गुरुरवाचार्यः । यतः सएवाह,—"माल-पिल-तद्वस्थूनां पूर्वजातानां विद्या-गुरुषां तदुक्षणाञ्च"।—इति । उपसंग्रहण-जन्नणं
मनुराह,—

"व्यत्यस्त-पाणिना कार्यमुपमंग्रहणं गुरैा: ।

मञ्चेन मञ्चः स्पृष्टच्यो दचिणेन च दचिणः"—इति ।

गुरैा: मच्य-दिचणौ पादौ स्वकीय-मच्य-दिचणाभ्यां पाणिभ्यां स्पृष्टच्या।

बौधायनाऽपि,—"त्रोचे संस्पृष्य मनः ममाधायाधस्ताच्चान्वोराप
द्यामित्युपसंग्रहणम्" । कुर्यादिति श्रेषः । एतच गुरू-पत्नीनामपि
कार्यम्। तथा च मनुः,—

"गुरुवत् प्रतिपूज्याः खुः सवर्षा गुरु-योषितः । श्रमवर्षास्तु सम्पूज्याः प्रत्युत्यानाभिभाषणः ॥ भ्रातभार्थोपसंग्राह्या सवर्षाऽइन्यइन्यपि । विप्रोक्ष त्यूपसंग्राह्या ज्ञाति-सम्बन्धि-योषितः"—इति ।

<sup>\*</sup> गुर्वादी तु पूर्वमृषसंग्रहणमाष्ट्र,— इति मृ॰ पुक्तके पाठः।
† तद्गुरूणाश्चाभिवादयेत्,— इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

एवमविश्रेषेणोपसंग्रहणे प्राप्ते कविद्यवादमाह सएव,—
"गुरू-पत्नी तु युवितनीभिवादोह पादयोः।
पूर्ष-विश्वति-वर्षेण गुण-दोषौ विजानता।
श्रभ्यञ्चनं स्नापनञ्च गानीत्सादनभेवस् ।
गुरू-पत्या न कार्याणि केशानाञ्च प्रसाधनस्"—हित।

किनार्डि तत्र कर्त्तव्यमित्यपेचिते सएवाइ,—

"कामना गुरू-पत्नीनां युवतीनां युवा श्रुवि ।

विधिवद्दन्दनं कुर्यादसावद्दमिति बुवन् ।

विप्रोच्य पाद-यहणमन्वदञ्चाभिवादनम् ।

गुरू-दारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुसारन्"—इति ।

श्रभिवादने वर्ज्यानाच श्रापस्तम्बः, — "न चापानदेष्टितशिरा श्रनव-दितां पाणिवीऽभिवादयीत"—इति।

श्रह्मों नार्द्धक्म-इस्तोऽभिवादयेत् न भैच्यं चरत्र पृष्पात्र-इस्तों नार्द्धक्तं जपन्न देव-पित्र-कार्यं कुर्वन् न श्रयानः"—इति। श्रापसम्बोऽपि,—"तथा विषम-गताय गुरवे नाभिवादं तथाऽप्रय-तायाप्रयतस्य न प्रत्यभिवादयेत् प्रतिवयसः स्त्रियः"—इति। तथाऽन्यत्र सएवाइ,—

"समित्-पुष्प-कुषाञ्चाम्न-स्ट्नाचत-पाणिकः।

<sup>\*</sup> गात्रोद्दाइनमेवच,-इति भा॰ पुत्तके पाठः।

<sup>†</sup> कविहत,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> न पुष्पहत्तो,—इति मु॰ पुत्तके पाठः।

<sup>🖔</sup> न प्रत्यभिवदेत्,—इति मु॰ पुन्तके पाठः।

जपं हो मञ्च कुर्वाणो नाभिवाद्यस्या दिजः"—इति ।
पाखण्डं पतितं ब्रात्यं महापातिकनं ग्रठम् ।
नास्तिकञ्च कतन्नञ्च नाभिवाद्यात् ं कथञ्चन ॥
धावन्तञ्च प्रमत्तञ्च मूत्रोचारकतं तथा ।
भुञ्जानमातुरं नाहं नाभिवाद्यात् दिजोत्तमः ॥
वमन्तं जृक्षमाणञ्च कुर्वेतं दन्त-धावनम् ।
श्रभ्यत-श्रिरसञ्चेव स्नास्यन्तं नाभिवादयेत् ॥
सुक्-पाणिकमविज्ञातमग्रकं रिपुमातुरम् ।
योगिनञ्च तपः-सक्तं कनिष्ठं नाभिवादयेत्" ॥

श्चातातपोऽपि,—

"खद्क्यां स्नृतिकां नारीं भर्त्तृष्ठीं गर्भ-घातिनीम्। श्रभवाद्य दिजोमोद्दात् चिराचेण तु शुद्धाति"१—दित । गुरोः पादोपसंग्रहणमित्युकं, तच कीदृशो गुरुरित्याशङ्काया माद्द मनुः,—

"निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। सम्भावयति चान्नेन स विष्रो गुरुरुच्यते"॥ याज्ञवक्कोऽपि,—

<sup>\* &#</sup>x27;इति' शब्दोऽत्राधिक इति प्रतिभाति, किन्तु सर्वेश्वेव पुक्तकेषु दश-स्वादिताः।

<sup>†</sup> नाभिवादेत्,—इति भा॰ पुक्तके पाठः। एवं परच।

<sup>।</sup> उन्मत्तं, — इति भा॰ पुस्तने पाठः।

<sup>्</sup> छहाराचे ग मुध्यति ,—इति मृ॰ पुने पाठः।

"स गुक्यं: क्रियां क्रता वेदमसी प्रयच्छित"—इति । श्रधापनं विप्र-विषयं, निषेकादि-कर्त्तं: पर्व-साधारणम्। पित्र-धितिरिकानामीपचारिकं गुक्लमाइ मनुः,—

"त्रस्यं वा बद्ध वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः।
तमपी ह गुहं विद्यात् श्रुते।पिक्रयया तथा"—दित ।
हारीतोऽपि,—

"उपधायः पिता ज्येष्ठोश्चाता चैव महीपितः।

मातुलः श्वशुरस्त्राता मातामद-पितामद्दी॥
वर्ष-ज्येष्ठः पिव्यश्च पृंखेते गुरवः स्थताः।

माता मातामद्दी गुर्वी पितुर्मातुः महोदराः।

श्वश्चः पितामदी ज्येष्ठा धात्री च गुरवः स्त्रियाम्" — दित।

श्वत्र, पित्व-मात्व-ग्रहणं तद्देतेऽपि मान्याः, — दत्येतदर्थम्।

त्रतएवाइ सएव,-

"त्रनुवर्त्तनमेतेषां मने।वाकायकर्माभः"—इति । व्याचाऽपि,—

"मातामहा मातुलस्य पिट्यः स्वग्नुरो गुरः।
पूर्वजः स्नातकस्यर्तिङ्मान्यास्ते गुरुवत्सदा ॥
मात्र-स्वमा मातुलानी स्वस्रूधाची पित्र-स्वमा ।
पितामही पित्रय-स्त्री गुरु-स्त्री मात्रवसरेत्"—इति ।

मनुरपि,—

<sup>\*</sup> गुरुवत् स्त्रियः, — इति मु॰ पुस्तके पाठः । † मातामची, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

"पितुर्भगिन्यां मातुश्व ज्यायस्याश्च स्वसर्यपि। मातवदृत्तिमातिष्ठेकाता ताभ्या गरोयसी। उपाध्यायान् द्याचार्यं श्राचार्याणां प्रतं पिता। सदसन्त पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते"—इति।

यत्,-

"दी गुरू पुरुषक्षेत्र पिता माता च धर्मतः। पिता गुरुतरस्वद्वनाता गुरुतरा तथा। तथोरपि पिता श्रेथान् वीज-प्राधान्य-दर्भनात्। श्रभावे वीजिनोमाता तदभावे तु पूर्वजः"।

दित पुराण वचनम्। तन्त्रिवेकादि-समस्त-संस्कार-पूर्वकाध्यापक-पित्त-विषयम्। श्रन्यथा, मातेव गरीयसीति वचनं विरुध्येत । तस्या-गरीयस्त्रमुपपादयति व्यासः,—

"भाषान् दशोदरस्यं या धला ग्रूलैः समाकुला।

ततोऽपि विविधेर्षेः प्रस्रयेत विमूर्च्छिता।

प्राणैरपि प्रियान् पुत्रान् मन्यते स्त-वत्सला।

कस्तस्यानिष्कृतिं कर्नुं श्रकोवर्ष-श्रतेरपि"—इति।

"उपाध्यायान् दशाचार्यः"—इति यदुकं, तत्रोपाध्यायाचार्य-

योर्कचणमाइ मन्:,-

"एकदेशन्तु वेदस्य वेदाङ्गान्यथवा पुनः। योऽध्यापयति बन्धर्यमुपाध्यायः म उच्यते॥ उपनीय तु यः शिखं वेदमध्यापयेद्विजः।

<sup>\*</sup> वेदना, - इति मु॰ पुक्तको पाठः।

सकलां सरहस्तञ्च तमावार्थं प्रचवते''—इति ॥
श्वाचार्थे।ऽपि पित्तमावाद्यपेचया गरीयानेव : तदाह सएव,—
"उत्पादक-ब्रह्मदावोर्गरीयान् ब्रह्मदः पिता ।
ब्रह्म-जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च भ्राश्वतम्''—इति ॥
यस्तु वाले।ऽपि दद्धमध्यापयित, से।ऽपि तस्य गरीयानिति सएवाह,—

"बालाऽपि विप्रोद्धस्य पिता भवति मन्त्रदः।
प्रश्चापयामाम पितृन् शिग्रुराङ्गिरमः कविः॥
पुत्रका दित होवाच ज्ञानेन परिग्रह्म तान्।
ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागत-मन्यवः॥
देवाश्चितान् ममेत्योचुर्न्याय्यं वः शिग्रुप्रक्तवान्।
प्रज्ञोभवति वै वालः पिता भवति मन्त्रदः॥
प्रज्ञोभवित वै वालमित्याद्यः पितेत्येव च मन्त्रदम्।
न हायनैने पिलतैर्न दन्तेन न वन्धुभिः॥
स्वययक्षिरे धम्मं योऽन्चानः स नेामहान्'—ःति।

तया च विष्णुः, — ''वाले ममान-वयिष श्रधापके गुरुवद्दर्भितयम''— दति। ज्येष्ठ-भ्रातर्थिप गुरुवदर्भितयमित्यभिद्दितं पुराणमारे, — ''ज्येष्ठोभ्राता पित्त-समे। स्टते पितरि भ्रस्राः। कनिष्ठासं नमस्येरन् सर्वे ज्ञन्दानुवर्भिनः।

तसेव चोपजीवेरन् ययैव पितरनाथा"—इति।

मनुर्पि,—

"पिहवत् पालयेत् पुत्रान् च्छेष्ठोभ्राता यवीयमः।

<sup>\*</sup> वित्तेन, - इति मु॰ पुस्तंक पाठः।

पुत्रवचापि वर्त्तरन् यथैव पितरं तथा"—इति । परम-गुरावपि तथेत्याच सएव,—

"गुरेर्ग्रो मिन्निहिते गुरुवदृत्तिमाचरेत्"—इति । श्राचार्यानुज्ञामन्तरेण मातुलादीन् श्रममादन्ते नाभिवादयेदित्याह मण्व,—

"नचानिस्होगुरुणा खान् गुरूनिभवादयेत्"—इति ।

समाहत्तस्य तु नानुज्ञाऽपेचा । तदाहापस्तम्यः,—"समाहत्तेन
सर्वे गुरव उपमंग्राह्याः प्रोष्य च समागमे श्राचार्य-प्राचार्यसन्तिपति प्राचार्यसुपसंग्रह्याचार्यसुपजिघृतेत्"—इति । श्रीभवादनं
प्रशंसति सएव,—

"श्रभिवादन-शीलस्य नित्यं द्वद्घोपमेविनः। चलारि तस्य वर्डन्ते ह्यायुः प्रज्ञा यशोवलम्"—इति ॥

॥०॥ इत्यभिवादन-प्रकरणम् ॥०॥

### श्रय दितीयभाग-क्रत्यमुच्यते ।

तव दत्तः,—

'दितीये च तथा भागे वेदास्था मा विधीयते" - दिता। कुर्मापुराणम्, -

<sup>\*</sup> समागते, — इति शा॰ स॰ पुन्तकयोः पाठः।

† चथ दितीयभागकृष्यमुच्यते, — इत्यतः पूर्व्वं, वेदाभ्यासकः लिर्मायः —
इत्यधिकं मृ॰ पुन्तके।

"वेदाभ्यामं ततः कुर्यात् प्रयत्नाच्चितिते दिजः। जपेदथ्यापयेच्चित्यान् धारयेदै विच रयेत्॥ श्रवेचेत च प्रास्ताणि धर्मादीनि दिजात्तम"—इति।

वेदाभ्यामं प्रशंसति मनुः,—

"वेदमेव समभ्यखेत् तपस्त्रघा दिजोत्तमः। वेदाभ्यासाहि विप्रस्य तपः परमिन्हाच्यते। स्विष-देव-मनुष्याणां वेदश्वनुः सनातनम्"—इति। व्यासाऽपि,—

"नान्योज्ञापयते धर्मां वेदादेव स निर्वभी । तस्मात् सर्व-प्रयत्नेन धर्मार्थं वेदमाश्रयेत्"—इति ॥ याज्ञवक्योऽपिः—

"यज्ञानां तपमाञ्चेत ग्रुभानाञ्चेत कर्मणाम्। वेदएव दिजातीनां निश्रेयम-करः परः"॥ तथा, वेद-विद्यीनस्य सर्व-क्रिया-वैफल्धं मनुर्द्भयति,— "यथा षण्डे।ऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गति चाफला। यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः"—इति। श्रिमिन्नेत भागे क्रत्यान्तरमाद्द गर्गः,— "मिन्-पृष्य-कुग्रादीनां स कालः समुदाद्दतः"—इति।

<sup>\*</sup> धम्मादींख, - द्वित मः पन्तको पाठः।

# श्रय तृतीय-भाग-कर्तव्यम्\*।

तव दचः,—

"वतीयेच तथा भागे पेष्य-वर्गार्थ-साधनम्"-इति। कूर्मपुराणम् —

"उपेयादीश्वरञ्चाय योग-चेमार्थ-सिद्धये । साधयेदिविधानर्थान् कुटुम्बार्थं ततोदिजः"—इति । पोष्य-वर्गञ्च दचेण दर्भितः,—

"माता पिता गुरुभार्था प्रजा दीनः समात्रितः।
त्रभगगतोऽतिथियाग्निः पोष्यवर्ग उदाहृतः"—इति।
एतच धन-मधनं यथात्रन्ति कार्य्यम्। तथाऽऽह मनुः—
'थाना-मान-प्रसिद्यये खैः कर्माभिरगहितैः।
त्रक्षेभेन भ्ररीरस्य कुर्वीत धन-सञ्चयम्"—इति।

श्रमहितानि कर्माणि श्रधापनादीनि । तानि च निरूपितानि । नन्, ब्राह्मणस्त्रैवेतानि कर्माणि न चित्रय-विश्रोः। तदाह मनुः,—

"वयोधर्मा निवर्नेरन् ब्राह्मणात् चित्रयम् प्रति । श्रधापनं याजनश्च त्रतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ वैश्वं प्रति तयैवेते निवर्नेरित्रिति स्थितिः"—इति । श्रतो म तयोरधापनादिर्क्जनापायः । वाढं, श्रतण्वोपायान्तरं

तेनेवोकम्,—
''श्रस्तास्त्रसन्वं चत्रस्य विषक्-पग्र-कृषिर्विशः"—इति ।
विषक् वाणिज्यं, पग्रः पग्र-पालनम् । याज्ञवल्क्योऽपि,—

<sup>\*</sup> ससात् पूर्वें, 'सर्जनप्रकरणम्' - इत्यधिकः पाठः मु॰ पुक्तके ।

"प्रधानं चित्रचे कर्म प्रजानां परिपालनम् । कुमीद-क्रवि-वाणिज्यं पाग्रुपाच्यं विशः स्रतम्"—इति । खपायान्तराष्णाद मनुः,—

> "सप्त वित्तागमाधम्म्यादायोताभः क्रयोजयः। प्रयोगः कर्मयोगञ्च सत्-प्रतिग्रह एवच"—इति।

दायोऽन्वयागतं धनं, लाभोनिधि-दर्भनम्। दाय-लाभ-कया-न्वयागताश्चतुर्णां, जयः चित्रयस्त्रेव। प्रयोगो दृद्धार्थं धन-प्रदानम्, कर्मयोगः क्रवि-वाणिज्यम्। प्रयोग-कर्मयोगौ वैश्वस्त्रेव। सत्-प्रतिग्रहो विप्रस्त्रेव। कूर्मपुराणेऽपि,—

"दिविधस्तु ग्रही श्रेयः साधकश्चाणसाधकः । श्रधापनं याजनञ्च पूर्वस्थाङः प्रतिग्रहम् । श्रिक्षोञ्क्रेनाणुपादद्याद् ग्रहस्थः साधकः स्मृतः । श्रसाधकस्तु यः प्रोक्ता ग्रहस्थाश्रम-संस्थितः ॥ श्रिक्षोच्के तस्य कथिते दे वृत्ती परमर्षिभः । श्रम्हतेनापि जीवेत म्हतेन प्रमृतेन वा ॥ श्रयाचितं स्थादमृतं मृतं भैचन्तु याचितम्"—इति।

मनुरपि,—

"चरतास्ताभ्यां जीवेत स्तेन प्रस्तेन वा। सत्यानृताभ्यामिपवा न श्व-रत्या कथचन॥ चरतमुञ्क्षिलं ज्ञेयमस्तं स्यादयाचितम्। स्तन्तु याचितं प्रोतं प्रस्तं कर्षणं स्रतम्। सत्यानृतन्तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते॥ सेवा य-वित्तिविख्याता तस्मात्तां परिवर्क्जयेत्"—इति।
पतित-परित्यक्तैककणोपादानसुञ्दः, शास्त्रादेर्निपतित-परित्यक्तवल्वरी-ग्रहणं शिलम्। याज्ञवल्क्योऽपि,—

"तूप्रहल-कुमी-धान्यो वा च्याहिकाऽश्रस्तने।ऽपिता । जीवेदाऽपि शिलां म्केन श्रेयानेषां परः परः" - दति ॥ कुप्रहलं के। छकं; तद्भिरत-धान्य-मञ्चेता कुप्रहल-धान्यः, च्यह-पर्याप्त-धान्य-मञ्चेता त्याहिकः, न श्रम्तन-चिन्ताऽप्यसीत्यश्रस्तनः मद्यः मन्यादक दत्यर्थः । एतेषां श्रश्रस्तनान्तानां दृत्तयोमनुने। त्याः वेदित्याः । तथाऽऽह, —

"षट्कमैंकाभवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्त्तते । दाभ्यामेकश्रुत्रथस्त ब्रह्म-मनेण जीव्यते"-इति ।

त्रयमर्थः ; एकः कुप्रस्त-धान्यायाजनादि-षट्-कमा भवेत्, त्रन्या दितीयः कुमी-धान्यो याजनाध्यापनप्रतिग्रहैर्वर्त्तेत, एकसृती-यस्याहिकः प्रतिग्रहेतराभ्यां, चतुर्थस्त्रयस्तने ब्रह्मसवेणाध्यापनेन जीयते,—इत्यर्थः । प्रहृद्रविस्त्रयनमा दर्शिता,—

"ग्रूह्रस्य दिज-ग्रुश्र्षा सर्व-ग्रिस्पानि वाऽपिच। विक्रयः सर्ववस्त्रनां ग्रुह्रकर्मीत्युदाइतम्"-दित । याज्ञवस्त्रगोऽपि,-

"ग्रुद्रस्य दिज-ग्रुश्र्षा तयाऽजीवन् विषयावेत्। श्रिन्येवी विविधेजीवेद् दिजाति-हितमाचरन्"—दिति। श्रजीवित्रिति केदः। हारीतोऽपि,—"ग्रुद्रस्य धर्मी दिजाति-ग्रुश्र्षा-ऽपवर्जनं कलवादि-पोषणं कर्षणं पग्रु-पालनं भारोदहन-पण्य- व्यवहार-चित्रकर्म-नृत्य-गीत-वेणु-वीणा-स्ट्ङ्ग-वादनानि"-इति।
श्रय चतुर्थे भागे कर्त्तव्यसुच्यते। तत्र दचः,—
"चतुर्थे तु तथा भागे स्नानार्थं स्ट्माहरेत्"—इति।
मधाह्न-स्नान-विधिन्त प्रमङ्गात् पूर्वमेव निरुपितः।

## ऋय ब्रह्मयज्ञ-विधिः।

तस्य खरूपं तैत्तिरीय-ब्राह्मणे दर्भितम्,—"यत् खाध्यायमधी-घीतैकामणृचं यजुः साम वा तत् ब्रह्मयज्ञः सन्तिष्ठते"—दति । चिङ्गपुराणेऽपि,—

"स्व-शाखाऽध्ययनं विप्र ब्रह्मयज्ञ इति स्रतः"—इति । तस्य कालमाइ ब्रह्मपतिः,—

"स वावाक् तर्पणात् कार्यः पश्चादा प्रातराक्ततेः । वैश्वदेवावसाने वा नान्यदा तु निमित्ततः"—इति । श्रव, वैश्वदेव-श्रब्देन मनुष्ययज्ञान्तं कर्मा विवच्यते ।यतः कूर्मपुराणे-ऽभिहितम्,—

"यदि स्वात्तर्पणादकीक् ब्रह्मयज्ञः क्रतोन हि। क्रला मनुष्य-यज्ञन्त ततः स्वाध्यायमाचरेत्"—इति। श्रुतिश्च दिग्देश-कालानाहः,—"ब्रह्मयज्ञेन यद्ध्यमाणः प्राच्यां दिशि ग्रामादच्कदिर्दर्श उदीच्यां प्रागुदीच्यां वोदितस्रादित्ये"— इति। श्रच्कदिर्दर्श दत्यनेन श्रब्देन देश-विशेषोलचितः। क्रदि-गर्टहाच्कादनं हण-कटादि, यत्र न दृश्यते तत्रेत्यर्थः। उदिते श्रादित्ये, - दत्यनेन सर्थे। दयात् प्राचीनं कालं निषेधयति, न तदयानन्तर्थं विधीयते, तस्य है। म-कालवात्। मनुरपि देशादीतिकर्त्तयतामा इ, —

"त्रपां सभीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः।

मावित्रीमभ्यधीयीत गलाऽर्ष्यं ममाहितः" - इति।

उपवीतादीतिकर्त्तवातां श्रुतिराह,—"दिविणत उपवीयोपविश्व हस्तावविनच्य विराचामेत् दिःपरिम्हच्य मक्षदुपस्पृथ्य शिरस्कृषी नामिके श्रोचे हृदयमालम्य"—इति। "दर्भाणां महदुपस्तीयोपस्यं कृत्वा प्रागामीनः स्वाध्यायमधीयीत"—इति च। "दिविणात्तरौ पाणी पादौ कृत्वा मपविचावोमिति प्रतिपद्यते"—इति च। "चीनेव प्रायुङ्गः भृभ्वः स्वर्" दति च। "श्रय माविचीं गायचीं चिरन्नाह पच्छो-प्रकृष्टिक्षेत्रोनवानम्"—इति च। "ग्रामे मनमा स्वाध्यायमधीयीत दिवा नक्तच्च"—दति च। "हस्ताभीच श्राङ्गेय उतारक्षेत्रक उत वाचो-दित्रकृत त्रजन्नुतामीन उत भयानाऽधीयीतेव स्वाध्यायम्"—इति च। "मध्यन्दिने प्रवक्तमधीयीत"—इति च। "नमा त्रह्मणे—इति परिधानीयां चिरन्नाहाप उपस्पृष्य ग्रहानेति ततो यत्तिचिह्ददाति मा दिविणा"—इति च। दिविषतः प्रदिच्चिणं कृत्तेत्वर्थः। तथाच योगियाज्ञवस्त्यः,—

"प्रदिचणं समादृत्य नमस्त्रत्योपित्य च ।
दर्भेषु दर्भ-पाणिभ्यां संइताभ्यां कृताञ्चितः॥
खाध्यायन्तु यथाप्रिक्त ब्रह्मयज्ञार्यमाचरेत्"—दित ।
श्रीनकिष्वितिकर्त्तवान्तरमादः,—

"प्राणायामेर्दग्ध-दोषः ग्रुकाम्बर-धरः ग्रुचिः।

यथाविध्यपत्राचम्य त्रारोहेद्र्भ-संस्तरम् ॥ पवित्र-पाणिः कला तु उपस्यं दत्तिगोत्तरम्"—द्रति।

उदाह्नत-श्रुतौ, सक्तदुपसृश्वेत्यस्थानन्तरं, सयं पाणि पादौ
प्रोचेदित्यध्याहर्मयम्, उत्तरिसान् फल-वाक्ये तथाऽनुकमणान्। "यन् विराचामेत्—इति, तेन स्टचः प्रीणाति, यद् दिः परिम्हजति तेन यजूंषि, यत् सक्षदुपसृश्वित तेन सामानि, यत् सयं पाणि पादौ प्रोचित यक्तिरस्यचुषी नासिके श्रोचे हृदयमालभते तेनाय-वीङ्गिरसा ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीः प्रीणाति"—इति।

दर्भाणामित्यादिश्रुत्यर्थः भौननेन दर्भितः,—"प्राग्नोदग्वा या-मानिष्कुम्यापत्रापुत्य ग्रुचौ देभे यज्ञोपनीत्याचम्याक्तिन्नवामा दर्भाणां महदुपस्तीर्थ्य प्राक्कूलानान्तेषु प्राङ्मुख उपविग्रोपस्थं कता दिचणोत्तरौ पाणी पादौ मन्धाय पितन्तन्तौ द्यानाष्ट्रिययोः मन्धिन मीचमाणः मंमीन्य वा यथायुक्तमात्मानं मन्येत तथायुक्तो-ऽधीयीत स्वाध्यायं, मनमाधीयीत, उत वा दिना नकं वा तिष्टन् वजन्नामीनः भ्रयाना वा"। मर्ज्या स्वाध्यायमधीयतेन नलङ्गा-भक्त्या प्रधानं परित्याज्यमित्यर्थः। ब्रह्मयज्ञे जप्यं श्राश्चमेधिके दिभितम्,—

> ''वेदमादी ममारभ्य तथोपर्श्वपरि क्रमात्। यद्धीतान्वहं ग्रत्या तत् स्वाध्यायः प्रचन्ते॥ ऋचं वाऽय यजुर्वाऽपि मामाथर्वमथापि वा। दतिहाम-पुराणानि यथाग्रिक न हापयेत्' - दित ।

याज्ञवस्काोऽपि,-

"वेदाचर्जपुराणानि चेतिहासानि प्रक्तितः। जपयज्ञ-प्रसिद्धार्थं विद्यामाध्यात्मिकीं जपेत्"-इति। ग्रहणाध्ययनवत् ब्रह्मयज्ञाध्ययनस्थानधाय-दिनेषु परित्याग-प्राप्तो

मन्राह,-

"वेदोपकरणे चैव खाध्याये चैव नैत्यिके। नान्रोधोऽस्यनध्याये हाम-मन्त्रेषु चैव हि॥ नैत्यिके नास्यनधायो ब्रह्म-मत्रं हि तत् स्रतम्। ब्रह्माङिति-इतं पुष्य-मनध्याय-वषट्कतम्"-इति ।

ब्रह्मवैवाङ्गित-द्रव्यन्तेन इतम्। ऋधीयते,—दत्यद्यथायो याज्यादि-मन्त्र-समूदः, तेन \* वषट्कारेण च महितं ज्ञतम्। यतोनास्यनध्यायः, श्रतएव श्रुतिर्नधाय-विशेषाननूद्य तेषु जपं प्रश्रांम,—''यएवं विदा-नोचे वर्षति विद्यातमाने सनयत्यवस्पूर्ज्ञति पवमाने वायावमावा-स्थायां स्वाध्यायमधीते तपएव तत् तप्यते तपोहि स्वाध्यायः"—इति।

तेष्वनध्यायेष्वत्यमेव पठनीयम्। तदाद्यापसम्बः-"श्रय यदि वातीवायात् स्तनयेदा विद्यातते वा तयाऽवस्पूर्जीदेकामृचमेनं वा यज्रेकं वा सामाभिचाहरेत्"—दति । श्राता-देशयोरग्रुचिले ब्रह्मयज्ञोवर्क्जनीयः । तथाच श्रुतिः,—"तस्य वा एतस्य यज्ञस्य दावनधायौ पदाता। उग्राचिर्यद्गः"—दित । ब्रह्मयज्ञं प्रशंसित श्रुतिः, - "उत्तमं नाकमधिरोइति उत्तमः समानानां भवति यावन्तं इ वाइमां वित्तस्य पूर्णां ददत् स्वर्ग-लोकं जयित तावनं लोकं जयित

<sup>\*</sup> तेन ज्ञतेन,-इति ग्रा॰ स॰ पुन्तकयोः पाठः।

भ्रयांमं चाच्य चाप पुनर्हतुं जयित ब्रह्मणः मायुज्यं गच्छिति"— दित । याज्ञवस्कोऽपि,—

"यं यं ऋतुमधीयीत तस्य तस्याप्रयात् फलम्" - इति । वित्त-पूर्ष-पृथिवी-दानस्य फलमश्रुते - इति । ॥०॥ इति ब्रह्मयज्ञ-प्रकरणम्॥०॥

### ऋष तर्पण-विधिः।

तव विशिष्ट:,—

"ऋक्-सामाधर्व-वेदोकान् जप्य-मन्त्रान् यर्जूषि च। जप्ता चैवं \* ततः कुर्यादेवर्षि-पित्त-तर्पणम्"—इति। रुद्यातिरपि,—

"ब्रह्मयज्ञ-प्रसिद्धार्थं विद्याचाध्यात्मिकीं जपेत्। जप्ताऽय प्रणवं वाऽपि नतस्तर्पणमाचरेत्"-इति। विष्णुपुराणऽपि,-

> "शुचि-वस्त्र-धरः स्नातो देवर्षि-पित्त-तर्पणम् । तेषामेव हि तीर्थेन कुर्वीत सुममाहितः॥ चिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपवर्ज्ञयेत्। श्रथर्षीणां यथान्यायं सङ्घापि प्रजापतेः॥ पितृणां प्रीणनार्थाय चिरपः पृथिवीपते"—इति।

<sup>\*</sup> जिपत्वेवं,-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

चापि इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>।</sup> दिरपः, - इति सी॰ ग्रा॰ पुक्तकयाः पाठः।

वास:,-

"एकैकमञ्जलिं देवा दौ दौ तु शनकादयः"। त्र्यर्चन्ति पितरस्त्रींस्त्रीन् स्त्रियश्चैकैकमञ्जलिम्"-इति। त्राग्नेयपुराणेऽपि,—

"प्राग्येषु स्रांसर्पेनानुयां स्रोत मध्यतः।
पित्तंस्त दिलायेषु चैक-दि-नि-जसाझलीन्"—इति।
श्रव, श्रञ्जलि-मञ्जा यथाशाखं व्यवतिष्ठते। यत्र शाखायां न मञ्जानियमः श्रुतः, तत्र विकल्पः। तत्रैव ब्रह्मस्रच-विन्यास-विश्रेषो-दर्शितः,—

"सक्चेन दैव-कार्क्याणि वासेन पित्न-तर्पणम्। निवीतेन सनुष्यानां तर्पणं संविधीयते"—इति। सक्चेनापवीतेन, वासेन प्राचीनावीतेन,—दत्यर्थः। तथाच प्रञ्च-लि-खितौ,—"उसाभ्यामपि इस्ताभ्यां प्राङ्मुखो यज्ञोपवीती प्रागगैः कुप्रैदेवता-तर्पणं दैव-तीर्थेन कुर्यात्"—इति। विष्णुरपि,—

"ततः कला निवीतन्तु यज्ञस्वचमतन्त्रतः।
प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यांस्तर्पयेत् पृथक्"—इति।
बौधायनः,—"श्रय द्विणतः प्राचीनावीती पितृन् खधानमस्तर्प-यामि"—इत्यादि।यनु,—

> "उभाभ्यामि इसाभ्यासुदकं यः प्रयच्छित । स सूहोनरकं याति कालस्वमनाक्षिराः"—

<sup>\*</sup> प्रनकादिषु, -- इहि ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> खन्नि, — इति सु॰ पुस्तको पाठः।

दित । व्याघ्रपाद-वचनं, तच्छाद्वादि-विषयम्। श्रतएव कार्ष्णाजिनिः,—
"श्राद्धे विवाद-काले च पाणिनैकेन दीयते ।
तर्पणे त्रभयेनैव विधिरेष पुरातनः"—दित ।
एतच तर्पणं खलखेन नोदके कर्त्त्रथम्। तथाच गोभिलः,—
"नोदकेषु न पाचेषु न कुद्धो नैकपाणिना ।
नेपितिष्ठति तन्त्रोयं यन्न भूमौ प्रदीयते"—दित ।
श्रतः खलखोभूमावेव तर्पणं कुर्व्वीत, न जलादाविति । तथाच विष्णुः,—

"स्थले स्थिला जले यसु प्रयक्केदुदकं नरः। ने।पतिष्ठति तदारि पित्हणां तन्त्रिरर्थकम्"-इति। श्रम विशेषमाइ हारीतः,—

> ''विसिवा वसनं ग्रुष्कं खले विसीर्ण-वर्डिष । विधिश्चसर्पणं सुर्धात्र पात्रेषु कदाचन ॥ पात्रादा जलमादाय ग्रुभे पात्रान्तरे विपेत् । जल-पूर्णेऽथवा गर्ने न खले तु विवर्डिष । केश-भस-तुषाङ्गार-कण्टकास्थि-समाञ्जनम् ॥ भवेत्राहीतलं यसादिहिषाऽऽस्तरणं ततः"—इति ।

यनु कार्णाजिनिनेाकम्,—

"देवतानां पित्वणाच जले दद्याक्रालाच्यालाम्"—इति। तद्यु चि-स्थल-विषयम्। तदाइ विष्णुः,—

"यचाग्रुचि खलं वा खादुदके देवता-पित्हन्। तर्पयेनु यथाकाममपु सर्वे प्रतिष्ठितम्"—इति। पाच-विशेषमाइ पितामहः,—

"हेम-रूप्यमयं पात्रं ताम्र-कांस्थ-समुद्भवम्। पितृणां तर्पणे पात्रं म्हण्मयन्तु परित्यजेत्"-इति ॥ मरीचिः,-

"मौवर्षेन च पाचेण ताम-रूप्यमयेन च"। श्रीडुम्बरेण विन्नेन पितृणां दत्तमचयम्"— इति । रिक्त-इसोन न कुर्यादित्याइ मएव,—

"विना रूष-सुवर्षेन विना ताम्र तिसेस्वया!। विना मन्त्रेष दभैष पित्वणां नेापतिष्ठते"—द्रति। स्रत्यन्तरे च—

"खङ्ग-मौकिक-इस्तेन कर्त्तवां पित्त-तर्पणम्।

मणि-काञ्चन-दर्भेव्वां न ग्रूज्येन१ कदाचन"—इति॥

न चात्र समुचयोनापि सम-विकन्प इत्यभिप्रेत्य मरीचिराइ,—

"तिसानामप्यभावे तु सुवर्ण-रजतान्वितम्।

तदभावे निषिचेत्तु दर्भेर्मन्त्रेण वा पुनः"—इति॥

तिस-यद्दणे तु विश्रोषमाइ योगियाज्ञवस्त्र्यः,—

"यद्यद्भृतं निषिचेत्तु तिसान् संमिश्रयेज्जसे।

श्रतोऽन्यथा तु सर्थेन तिसा ग्राह्या विचन्नणैः"—इति।

<sup>\*</sup> तामकांस्यमयेन वा,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> घट्केन, - इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>।</sup> तास्मयेत्तथा, - इति मु॰ पुत्तके पाठः।

<sup>े</sup> शुक्लेगा, - इति मु॰ प्क्तको पाठः।

एतद्कोमक-प्रदेशाभिप्रायम् । तथाच देवतः,—

"रीम-संखान् तिकान् क्रला यस्तु तर्पयते पित्वन् ।

पितरस्तर्पितास्तेन रुधिरेण मलेन च"—इति ।

वर्ण-भेदेन तिकानां विनियोग-विशेषं दर्भयति सएव,—

"श्रुक्तेस्तु तर्पयदेवान् मनुष्यान् श्रवकैस्तिः ।

पित्वन् सन्तर्पयत् कृष्णे स्तर्पयत् सर्व्वधा दिज"—इति ।

कूर्मपुराणेऽपि, देवर्षि-पित्व-तर्पणे विशेषोद्धितः,—

"देवान् ब्रह्मस्वींस्वैव तर्पयदेक्ततोदकः ।

पित्वन् भत्त्वा तिकः कृष्णेः ख-स्त्रज्ञोक-विधानतः"—इति ।

तिष्यादि-विशेषेण तिक्त-तर्पणं निषेधयति,—

"सप्तम्यां रिववारे च ग्रवे जन्मदिने तथा ।

सत्य-पुत्र-कन्नवार्थी न कुर्थात्तिन्त-तर्पणम्"—इति ।

पुराणेऽपि,—

"पचयोर्भयो राजन् सप्तम्यां निश्चि सन्धयोः। वित्त-पुच-कलचार्थो तिलान् पचसु वर्क्जयेत्"—इति। बौधायने।ऽपि,—

> "न जीवत्-पित्वकः कृष्णेसिलेस्वर्पणमाचरेत्। सप्तम्यां रिववारे च जन्मर्चिद्वसेषु च॥ यहे निषिद्धं सितलं तर्पणं तद्विर्भवेत्। विवाहे चोपनयने चौले सित यथाक्रमम्॥

<sup>\*</sup> ग्रहे, - इति से। स॰ भा॰ पुक्तकेषु पाठः। रवं परत्र।

वर्षमद्धें तदर्श्व वर्ज्ञयेत् तिल-तर्पणम्।
तिथि-तीर्थ-विश्वेषेषु कार्यं प्रेतेषु सर्वदा"-इति ।
तर्पणीयान् दर्शयति सत्यवतः,—
"कलोपवीती देवेभ्येनिवीती च भवेत्ततः।
सनुष्यांस्तर्पयेद्वत्त्या ब्रह्म-पुचानृषींस्त्रथा।
त्रपस्यं ततः कला सयं जान्वाच्य भृतले॥
दर्भपाणिस्त विधिना प्रेतान् सन्तर्पयेत्ततः"॥

योगियाज्ञवस्काः,-

"ब्रह्माणं तर्पयेत् पूर्वे विष्णुं रुद्रं प्रजापितम्।
वेदान् कन्दांपि देवांश्च ऋषींश्चैव तपोधनान्॥
श्वाचार्यांश्चैव गन्धर्वानाचार्य-तनयांख्या ।
संवत्यरं सावयवं देवीरप्रस्यख्या ॥
तथा देवान् नगान्नागान् सागरान् पर्व्वतानिप ।
सरितोऽय मनुष्यांश्च यचान् रचांषि चैव हि ॥
पिण्राचांश्च सुपर्धांश्च भूतान्यथ पृष्टंख्या ।
वनप्रतीनेषधींश्च भूतग्रामांश्वतुर्विधान्॥
सयं जानुं ततोऽन्नाच्य पाणिभ्यां दिचणामुखः।
तिद्धांश्चिकान्तेः सर्व्वान् पिष्टगणांस्त्या ॥
मातामद्यांश्च सततं श्रद्धया तर्पयेत् दिज"—दति ।
श्रीनकाऽपि,—"ऋग्निर्विष्णुः प्रजापितः"—दत्यादि । यजुःशाखनान्तु काण्डर्षि-तर्पणमुक्तम्,—

"श्रथ काण्ड-सर्वनितानुदकाञ्चलिभः ग्रुचिः।

श्रव्ययः" तर्पयेत्रित्यं मन्त्रेणैवाष्ट्-नामभिः ॥ पित्र-तर्पणं प्रकृत्य पैठीनसिः,—

"श्रपमयं ततः क्रला स्थिला च पित्टदिक्युखः ।
पित्वन् दियानदियांश्च पित्व-तीर्थेन तर्पयेत्"—इति ।
दियाः वसु-स्ट्रादित्याः श्रदियाः पित्रादयः । योगियाज्ञवस्त्यः,—
"वस्रन् स्ट्रान् तथाऽऽदित्यान् नमस्कार्-ममन्वितान्"—इति ।
तर्पयेदिति श्रेषः । वस्रादीनां नामानि पैठीनिसना दर्शितानि,—

"भुवोधर्मश्च में से सस्य त्रापश्चेवानिकोनकः।
प्रत्युवस्य प्रभातस्य वसवोऽष्टौ प्रकीर्क्तितः।
त्रित्रक्षो विरूपाचोऽष्य रैवतः॥
हरस्य बज्जरूपस्य त्र्यस्वकस्य सुरेश्वरः।
सावित्रस्य जयन्तस्य पिनाकी चापराजितः।
एते हट्टाः समाख्याता एकाद्य सुरोत्तमाः।
दृन्दोधाता भगः पूषा मित्रोऽष्य वह्णोऽर्यमा॥
श्विःश्विं विवखान् लष्टा च सविता विष्णुरेवच।
एते व द्वाद्यादित्या देवानां प्रवरामताः॥
एतेच दिखाः पितरः पूज्याः सर्वे-प्रयत्नतः"।
ततः ख-पित्रादींस्तर्पयेत्। तत्र प्रकारमाइ पैठीनिषः,—

<sup>\*</sup> खनलः, - इति ग्रा॰ पुल्तके पाठः।

<sup>†</sup> बसुरूद्राद्यः, - इति मृ॰ पुक्तके पाठ ।

<sup>‡</sup> यमस, — इति मृ॰ पुन्तके पाठः।

<sup>े</sup> चर्चि, - इति मृ॰ पुन्तको पाठः।

"स्व नाम-गोच-ग्रहणं पुरुषं पुरुषं प्रति । तिलोदकाञ्जलींस्त्रीस्त्रीनृचैरुचैर्विनिचिपेत्"।

योगियाज्ञवल्क्योऽपि,—

"सवर्णभ्योजलं देशं नामवर्णभ्यएवच । गोच-नाम-खधाकारै स्तर्पयेदनुपूर्व्वशः"—इनि । नाम-ग्रहणेऽपि विशेषमाह अञ्चलायनः †,—

"शर्मानं ब्राह्मणस्थोतं वन्नानं चित्रयस्य च।
गुप्तानं चेव वैश्यस्य दामानं प्रहूजन्मनः॥
चतुर्णामि वर्णानां पित्रणां पित्र-गोवतः।
पित्र-गोवं कुमारीणां जहानां भर्ट-गोवतः"—इति।

पिल-तर्पणे कममाइ मत्यव्रतः,-

"पित्रभ्यः प्रत्यचं दद्यात्तते। मात्रभ्य एवच ।

तते। मातामद्यानाच पित्रव्यस्य सृतस्य च"—दति।
विष्णुपुराणेऽपि,—

"द्यात् पैत्रेण तीर्थेन कामानन्यान् ग्रहणुख में।

मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे गुरूपत्ये तथा नृप।

गुरवे मातुलादीनां स्निग्ध-मित्राय सभुज"—दति।

हारीताऽपि,—"पित्रादीन् मात्रादीन् मातामहादीन् पित्रयांव्वक्तिंद्रसात्रंसत्पत्नीः मातुलादींस्ततपत्नीः ग्रर्थाचार्योपाध्याया-

सत्यवीर्चेष्ठभातंसत्यवीः मातु लादीं सत्पत्नीः गुर्वाचार्योपाधाया-दीन् सुइत्-सम्बन्धि-बान्धवान् द्रवाचदात्येषकारिणसत्यतीय तर्प-

<sup>\*</sup> सवर्गेभ्योऽञ्जलिर्देयः,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।
† बाधायनः,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

येत्"-इति । जीविपित्वन-तर्पणे विशेषमाह योगियाज्ञक्यः,—
"क्यवाडनलः केमो यमश्रैवार्यमा तथा ।
श्रिमखात्ताः केमिपाय तथा वर्ष्टिषदे।ऽपि च ।
यदि खाज्जीविपित्वकस्तान् विद्याच तथा पित्वन् ।
यभ्योवाऽपि पिता दद्यात्तेभ्योवाऽपि प्रदीयते ।
एतांश्रैव प्रमीतांश्र प्रमीत-पित्वको दिजः"—इति ।

तर्पयेदितिशेषः । श्रवसानाञ्चित्तमाद्द कात्यायनः,—

"पित्ववंग्या मात्ववंग्या ये चान्ये पितरेजनाः ।

मत्तस्त्रदकमर्दन्ति ये तांस्तिप्याम्यहम्" ।

दत्यवसानाञ्चलिरिति । त्रादित्यपुराणेऽपि,—

"यत्र क्षचन संखानां चुन्नृष्णोपहतात्मनाम्।

तेषां हि दत्तमचय्यमिदमम् तिलोदकम्॥

ये मे कुले जुप्तपिष्डाः पुत्र-पौत्र-विवर्जिताः।

तेषान् दत्तमचय्यमिदमस् तिलोदकम्"—इति।

मत्यपुराणेऽपि,-

"येऽबात्थवा बात्थवा वा येऽन्यजनानि बात्थवाः ।
ते विप्तमिखिलां यान्तु ये वा मनोऽम्बृवाञ्किताः"—इति ।
विस्तरेण कर्तुमममर्थत्य मंचेपेण तर्पणसुकं विष्णुपुराणे,—
"श्रा-त्रद्धा-सम्ब-पर्यन्तं जगनृष्यविति त्रुवन् ।
विपेत् पयोऽज्ञलों स्त्रीं स्तु खुर्यात् मंचेपतर्पणम्"—इति ।
यम-तर्पणन्तु वद्धमननोक्तम्,—
"प्रेतात्सव-चतुर्दश्यां कार्यन्तु यम-तर्पणम् ।

कृष्णाङ्गार-चतुर्दम्यामिय कार्यं सदैव वा॥
यमाय धर्म-राजाय सृत्यवे चान्तकाय च।
वैवस्त्रताय कालाय सर्व-भृत-चयाय च॥
श्रीडुम्बराय दधाय नीलाय परमेष्टिने।
हकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः"—इति।

नियमसु स्कन्दपुराणे निरूपितः,—

"दिचिणाभिमुखोश्वला तिलैः मर्य ममाहितः । दैवतीर्थैन देवलात्तिलैः प्रेताधिपाय च"—इति । एवं कुर्वतः फलमाइ यमः,—

"यत्र कचन नद्यां हि स्नाला कृष्णचतुर्दशीम्। सन्तर्ण धर्माराजानं सुच्यते सर्व्वकि ज्विषे:"—इति।

माघ-ग्रुकाष्ट्रम्यां भीषातर्पणं कुर्यात्तदाइ यासः,—

"ग्रुक्ताष्टम्यान्तु माघस्य दद्याङ्गीयाय यो जलम्। सम्बत्सरकृतं पापं तत्चणादेव नम्यति ॥ वैद्याघपद्य-गोचाय साङ्गृति-प्रवराय च । गङ्गापुच्याय भीवाय प्रदास्थेऽहं तिले।दकम्\* । श्रपुच्याय ददास्थेतत् सलिलं भीवावर्मणे"—दित ॥

तर्पण-प्रशंसा पुराणसारे दर्शिता,—

"एवं यः मर्ब्यभ्रतानि तर्परेदन्वहं दिजः। स गच्छेत् परमं स्थानं तेजामूर्त्तिमनामयम्"-इति।

<sup>\* &#</sup>x27;खपुत्राय'—इत्यर्डानन्तरं, 'गङ्गापुत्राय'— इत्यर्डे दृश्यते मुदिता-तिरिक्त पुत्तकोषु।

श्रकरणे प्रत्यवायः पुराणे दर्शितः—

"देवताश्च पित्वंश्चैव सुनीन् व यो न तर्पयेत्।

देवादीनाम्हणी भ्रत्वा नरकं स व्रजत्यधः" -दित ।

याज्ञवस्त्योऽपि,—

"नास्तिकाभावाद्यसांस्तु न तर्पयित वै पितृन्। पिवन्ति देइ-निस्नावं पितराऽस्य जलार्थिनः"—इति। इारीताऽपि,—

"देवाञ्च पितरश्चेव काञ्चन्ति मितलाञ्चलिम्"। श्रद्ने तु निरामास्ते प्रतियान्ति यथागतम्'—इति । कात्यायने।ऽपि,—

> "कायां यशेक्केक्ररदातपार्तः पयः पिपाग्रः नुधितोऽलमत्रम्। बाले।जनिनीं जननी च बालं योषित् पुमांसं पुरुषञ्च योषाम्॥ तथा सर्वानि स्नतानि स्वावगणि चराणि च। विप्राद्दकमिक्किन्त सर्वेऽयुदक-काङ्किणः॥ तस्रात् सदेव कर्त्त्रथमकुर्वन्यद्दतेनसा। युज्यते ब्राह्मणः कुर्वन् विश्वमेतिद्दभर्त्ते हि"—दति। इ-गाथाः—

श्रव पिल-गाया,—

"श्रिप नः स कुले भ्रयाद्योने।द्द्याज्ञलाञ्चलिम्। नदीषु बद्धतोयासु श्रीतलासु विशेषतः"—दति।

<sup>\*</sup> सरिताजलम्, — इति ग्रां पुक्तके पाठः।

तर्पणानन्तरं वस्त-निष्पीडनं कर्त्तरम्। तदाइ योगियाज्ञवस्त्यः,—
"यावदेवानृषीं स्वैव पितृं स्वापि न तर्पयेत्।
तावन्न पीडयेदस्तं योहि स्वातोभवेद्विजः॥
निष्पीडयित योविष्रः स्वान-वस्त्रभतर्प्य च ।
निराधाः पितरे। यान्ति प्रापं दत्वा सुदारूणम्"—इति।
निष्पीडनन्तु स्वले कार्य्यम्। तदुकं स्वत्यन्तरे,—
"वस्त्रनिष्पीडितं तोयं श्राद्वे चोच्चिष्टभोजिनाम् ।
भागधेयं श्रुतिः प्राह तस्त्रान्तिष्पीडयेत् स्वले"—इति।

विष्णुपुराणे,—

"त्राचम्य च तते। दद्यात् सृर्याय मिललाञ्चिलम्। नमाविवस्वते ब्रह्मन् भास्तते विष्णुतेजसे। जगत्-मिविचे प्राचये सविचे कर्मादायिने"—दिति ।।।।। दिति तर्पण-प्रकरणम्॥।।।

## श्रय देवार्चनम्।

इत्यं मूलवचनानुकानि तर्पणांतानि कर्माणि निरूपितानि। श्रथ, मूलवचनेत्रकं क्रम-प्राप्तं देवतार्चनं निरूप्यते। तत्र, नृसिंच-पुराणम्,—

<sup>\*</sup> स्नानवस्त्रमतर्पणम्, - इति शा॰ स॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> श्राद्वेचोच्छिस्रोजनम्, इति मृ॰ पस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> विष्णुप्रायो,—इव्यारभ्य, रतदन्ताग्रश्चः नास्ति मुद्रितातिरिक्त-पुस्तकेषु।

"जल-देवान् नमस्त्रत्य ततोगच्छेद्ग्यहं बुधः । पौर्षेण तु स्नेतन ततोविष्णुं समर्चयेत्" - इति।

श्राग्नेयपुराणे,—

"मन्त्रैर्वणाव-रोद्रेस्तु साविचैः प्रातिकेस्तया । विष्णुं प्रजापितं वाऽपि प्रिवं वा भास्करन्तया ॥ तिस्किर्चयेकान्तैः सर्वदेवान् समाहितः"—इति ।

कूर्मपुराणेऽपि,—

"ब्रह्माणं ग्रङ्करं सूर्यं तथैव मधुस्त्रदनम्। श्रन्यांश्वाभिमतान् देवान् भत्या चाक्रोधने।ऽत्वरः॥ स्वैर्मन्त्रेर्चयेत्रित्यं पत्रैः पृष्णेस्तथाऽम्बुभिः" – इति ।

स्रायनारे,-

"श्रादित्यमिनका विष्णुं गणनाथं महेश्वरम्"—इत्यादि । यद्यपि, पूर्वे मूलवचन-व्याख्याने पूजनीयोदेव एकएव,—इति महता प्रबन्धेन प्रपश्चितं, तथापि दर्भन-भेदमाश्रित्य विष्णु-ग्रङ्ग-रादिमेदोपन्यामो १ न विष्द्यते । दर्भनमेदश्च पुराणमारे वर्णितः,—

"ग्रेवच विषावं भातं सीरं वैनायकन्तथा। स्कान्दच भित्तमार्गस्य दर्भनानि षडेव हि"—इति ॥ तत्र, वैषावदर्भनानुसारी पूजाक्रम श्रायमेधिके निरूपितः,—

<sup>\*</sup> ग्राम्भवैत्तथा,-इति मृ॰ पुत्तके याठः।

<sup>†</sup> स्रायनारे-इत्यादिरेतदन्तायत्रः मुद्रितातिरिक्तपुत्तकेषु न दृश्यते।

प्रजनीयामहादेव, - इति सु॰ प्रस्ते पाठः।

६ विष्णुशक्करादिभेदा,─इति मु॰ पुक्तके पाठः।

"ग्रहणु पाण्डव तस्वर्वमर्चन-क्रममात्मनः।
स्थाण्डिले पद्मकं छला चाष्टपत्रं सक्षिकम्॥
त्रष्टाचर-विधानेन त्रयवा दादणाचरैः।
वैदिकरियवा मन्त्रे मंम स्रक्तेन वा पुनः॥
स्थापितं मां ततस्तिस्त्रत्त्रचीत विचचणः॥
पुरुषञ्च ततः सत्यमच्युतञ्च युधिष्ठरः।
त्रानिरुद्ध मां प्राज्ञेखानमिवदोजनाः॥
त्रन्ये लेवं विजानित्त मां राजन् पाञ्चराचिकाः।
वासुदेवञ्च राजेन्द्र सद्धर्षणमथापि वा॥
प्रयुक्तञ्चानिरुद्ध चतुर्मून्तं प्रचचते।
एताञ्चान्याञ्च राजेन्द्र संज्ञा-भेदेन मूर्त्तयः॥
विद्यनर्थान्तरा एवं मामेवं चार्चयेद्धयः"—दित ।

#### त्राग्रेयेऽपि,—

"श्चर्ननं सम्प्रवच्छामि विष्णोरमित-तेजसः। यत्वत्वा सुनयः सर्वे परं निर्वाणमाप्रयुः॥ श्चप्छग्नौ इदये सूर्यो खण्डिले प्रतिमासु च। षट्खेतेषु हरेः सम्यगर्चनं सुनिभिः स्टतम्॥ श्रग्नौ क्रियावतां देवा रवौ ‡ देवा मनीषिणाम्। प्रतिमाखल्यबुद्धीनां योगिनां इदये हरिः॥

<sup>\*</sup> खन्धेप्येवं, - इहि मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> विनाध्यात्मपरानेव, - इति मु॰ पुक्तके राठः।

<sup>‡</sup> दिवि,—इति भां पुक्तके पाठः।

तस्य सर्वेगतलाच स्विष्डिले भावितात्मनाम्। च्यवेदे पौर्षं स्नमर्चितं गृह्यमुत्तमम्। श्रान्षुभस्य स्नास्य चेष्टुभं तस्य देवता ॥ पुरुषोयोजगदीजस्टिवनारायणः स्रतः। प्रथमां विन्यसेदासे दितीयां दिचणे करे॥ हतीयां वामपादे तु चतुर्यी दिचिणे न्यसेत्। पञ्चमं वामजानौ तु षष्ठीं वै द्विणे न्यसेत्॥ मप्तमीं वामकशान्त ऋष्टमीं दाचले तथा। नवमीं नाभिमध्ये तु दशमीं हृदये तथा॥ एकादशीं कण्डमध्ये दादशीं वामबाइके। चयोदशों दिचणे तु तथाऽऽस्थे तु चतुर्दशीम्॥ श्रद्रणोः पञ्चदशीञ्चैव विन्यसेन्यूर्ड्वि षोडशीम्। यया देहे तथा देवे न्यामं क्रला विधानतः ॥ न्यासेन तु भवेत् से।ऽपि खयमेव जनाईनः। एवं न्यामविधिं क्रवा पञ्चाद्यागं समाचरेत्॥ पूर्वयाऽऽवाइयेद्देवमामनन् दितीयया । पाद्यं ततीयया चैव चतुर्थाऽर्घं प्रदापयेत्॥ पचम्याऽऽचमनं दद्यात् षद्या स्नानं ममाचरेत्। सप्तम्या तु ततोवासे ह्याष्ट्रम्या चोपवीनकम्॥ नवम्या गन्धलेपन्त दशम्या पुष्पकन्तया। एकादस्या तथा धूपं दाइम्या दीपमेवच ॥ नैवेद्यन् चयोदय्या नमस्कारे चतुई भी।

प्रदक्ति पश्चद्भी यजने चोड्भी तथा ॥
साने वस्ते च नैवेद्ये दद्यादाचमनं तथा।
इत्ता घोड्मिर्म्मन्त्रेः घोड्मानस्य चाइतीः॥
पुनः घोड्मिर्म्मन्त्रेरद्यात् पुष्पाणि घोड्म।
तच मर्वे जपेद्भयः पौरुषं स्वत्तस्तमम्॥
श्रविरात् पिद्धिमाप्ताति ह्येवमेव समाचरन् ॥
ध्येयः सदा मिवल-मण्डल-मध्य-वर्त्ती
नारायणः सरिकामन-मिन्निविष्टः।
केयूरवान् कनके कुण्डलवान् किरीटी
हारी हिरएसय-वपुर्धत-मह्न-चक्नः"—इति।

बोधायने।ऽपि,—" त्रयाता महापुर्षस्थाहरहः परिचर्या । विधि याख्यास्थामः । स्नाला ग्रुचिः ग्रुची देशे गीमयेने।पिलाय प्रति-कृति कला फल पुष्पैर्ययालाभमर्चयेत् । सह पुष्पोदकेन महा-पुरुषमावाहयेत् । ॐभ्रुः पुरुषमावाहयामि, ॐभ्रुवः पुरुषमावा-प्रयामि, ॐसुवः पुरुषमावाहयामि ॐ भूर्भुवःसुवः महापुरुषमा-वाह्यामीत्यावाह्य, त्रायातु \*\* भगवान् महापुरुष दत्येतेन स्वाग-

<sup>\*</sup> प्रयने, - इति मु॰ पुन्तको पाठः।

<sup>†</sup> धण्यासात्, — इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> समर्चयेत्, — इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>§</sup> मकर,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> परिचर्चा, - इति ग्रा॰ स॰ पुस्तकयेाः पाठः।

<sup>¶</sup> द्यदात, — इति मु॰ पुन्तके । पाठः।

<sup>\*\*</sup> पुरुवमादाइयामीत्यावाइयेत् , — इति स॰ से।॰ ग्रा॰ पुन्तवेषु पाठः।

तेनाभिनन्दति; खागतमध्ना भगवता महाप्रवस्त, भगवते महापुरुषायैतदामन " सुपक्तृप्तमत्राखतां भगवन् महाप्रविति, कूर्चे ददाति भगवताऽयं कूर्चादर्भमयस्त्रिष्टद्धरितस्वर्षसं जुषखेत्यचाध-स्थानानि कन्पयत्यग्रतः ग्रङ्खाय कन्पयामि, परतञ्चकाय कन्पयामि, द्विणतो गदाये कल्पयामि, वामता वनमालाये कल्पयामि, पश्चिमतः श्रीवत्साय कल्पयामि, गरुताते कल्पयामि, उत्तरतः श्रियै-कल्पयामि, सरखत्यै कल्पयामि, पृश्चै कल्पयामि, तुश्चै कल्पयामि, श्रय सावित्या पाचमभिभन्त्य प्रचाल्य परिविच्याप श्रानीय सह पविचेणादित्यं दर्भचेदोमिति खानं, चीणि पदा विचक्रमद्ति पादं दद्यात्, प्रणवेनार्धमय बाह्यतिभिर्निर्मात्वं बपे।ह्योत्तरतोव-व्यक्षेनाय नम इत्ययैनं सापयत्यापादिष्टामयोशुवः, -इति तिस्रिः, ब्रह्मयज्ञानं वामदेव्यर्चा यजुः पवित्रेणेत्येताभिः वड्भिः स्नापियवा-ऽचाङ्गिर्स्तर्पयितः; नेशवं नारायणं माधवं गोविन्हं विष्णं मधुस्तदनं चिविकमं वामनं श्रीधरं इषीकेशं पद्मनामं दामादरं तर्पयिला-ऽधैतानि <sup>†</sup> वस्त्रयज्ञापवीताचमनीयान्युदकेन व्याह्नतिभि र्दला, वा इतिभिः प्रदिचणमुदकं परिषिचोदं विष्णुर्विवक्रमदित गर्भ दद्यात्, तदिष्णाः परमं पदमिति पुष्यं, इरावतीत्यचतान्, सावित्रा धूपसुद्दीयखेति दीपं, देवस ला मिवतुः प्रमवेश्विनोर्वाज्ञभ्यां पुष्णाइस्ताभ्यां भगवते महापुरुषाय जुष्टं चर्चं निवेदयामीति नैवेद्य-

<sup>\*</sup> खागतमधुना भगवता महापुरुखैतदासन, - इति मु॰ प्रस्तके पाठः।

<sup>†</sup> केशवं नारायणमित्यादि दामादरान्तं तर्पयित्वाधैतानि, — इति मुक् पुस्तके पाठः।

मय केशवादिनामिर्धादश पुष्पानि दद्यात्। शङ्घाय नमः, चकाय नमः, गदाये नमः, वनमालाये नमः, श्रीवत्साय नमः, गरुत्सते नमः, श्रिये नमः, सरखत्ये नमः, पृष्ठ्ये नमः, तुष्ठ्ये नमः, —दत्यविष्ठिर्गन्ध-माल्धे त्रीह्मणानलङ्गत्य श्रयेनं स्वर्ग्यजुःसामिशः चित्वन् ध्रुवस्तं जित्वा पुरुषस्तं वाऽन्यांस्य वैष्णवान्मन्तानित्येके। अध्यभ्तः स्वरोम् भगवते महापुरुषाय चरुसुदासयामीति चरुसुदास्थादास-नकाले अधः पुरुषसुदासयामि, अभ्वः पुरुषसुदासयामि, असुवः पुरुषसुदासयामि, अभूभृतःसुवः महापुरुषसुदासयामीत्यदास्य प्रयातु भगवान् महापुरुषोऽनेन हिष्णा स्वत्रोहिरः पुनरागमनाय पुनः सन्दर्भनाय चेति। प्रतिमास्थानेनेस्वप्स्वप्रावाहन-विषक्तन-वक्तं । सन्दर्भनाय चेति। प्रतिमास्थानेनेस्वप्स्वप्रावाहन-विषक्तंन-वक्तं । सन्दर्भनाय चेति। प्रतिमास्थानेनस्वप्स्वप्रावाहन-विषक्तंन-वक्तं ।

"न विष्णाराधनात् पृष्णं विद्यते कर्मा वैदिकम्।
तस्मादिनादी मध्याक्ते? नित्यमाराधयेद्वरिम्।
तिद्वणोरिति मन्त्रेण स्रक्तेन पृरुषेण च।
नैताभ्यां सदृश्रोमन्त्रो वेदेषूक्तञ्चतुर्श्विप"—इति।
एवं वैष्णाधदर्शनानुमारि-पूजा ज्ञातव्या।
"श्रथवा देवमीशानं भगवन्तं सनातनम्।

<sup>\*</sup> गन्धपुष्पे, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> ऋग्यजुःसामाधर्वभिः, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> प्रतिमादिस्थानेव्यप्त्यमावावाहनविसर्जनवर्जं, - इति मु॰पुन्तके पाठः।

<sup>§</sup> तस्तादनादिमध्यान्तं,—इति ग्रा॰ पुत्तको पाठः ।

श्वाराधयेत् महादेवं भाव-पूतो महेश्वरम् ।

मन्त्रेण रूट्र-गायत्या प्रणवेणाथवा प्नः ॥

रैशानेनाथवा रे हिस्त्राम्बनेन समाहितः ।

पृष्पैः पर्वरथाद्भिवा चन्दनाद्यैमंहेश्वरम् ।

लथांनमः श्विवायेति मन्त्रेणानेन वा यजेत् ॥

नमस्तुर्थान्महादेवस्तं सत्यमितीश्वरम् ।

विवेदयीत चात्मानं यो ब्रह्माणमितीश्वरम् ॥

प्रदिचणं दिजः कुर्थात् पञ्च ब्रह्माण वा जपेत् ।

ध्यायीत देवमीशानं थोम-मध्य-गतं शिवम्"—इति ।

बौधायनोऽपि,—"श्रयातो महादेवसाहरहः परिचर्या-विधिं याख्यास्थामः । स्नाला ग्रुचौ देग्रे गोमयेनोपलिष्य प्रतिक्रतिं क्रला-ऽत्तत-पृष्पैर्ययालाभमर्चयेत् । सह पृष्पोदकेन महादेवमावाहयेत् । ॐभूर्भहादेवमावाहयामि, ॐभूर्भवः महादेवमावाहयामि, ॐसुवः महादेवमावाहयामि, ॐभूर्भुवःसुवः महादेवमावाहयामीत्यावाह्य, श्रायातु भगवन्यहादेव दत्यय खागतेनाभिनन्दति; स्नागतमधुना भगवते महादेवाय एतदासनमुपक्रुप्तमनास्थतां भगवन् महादेव दत्यन कूचें ददाति भगवतोऽयं कुचें।दर्भमयस्त्रिष्टद्धरितसुवर्णसं जुषस्रेत्यन स्थानानि कन्ययत्यग्रता विष्णवे कन्ययामि ब्राह्मणे कन्ययामि, दत्तिणतः स्कन्दाय कन्ययामि विनायकाय कन्ययामि, पश्चिमतः श्रूलाय कन्ययामि महाकालाय कन्ययामि, उत्तरतः जमाये कन्ययामि नन्दिकेश्वराय कन्ययामीति कन्ययिलाऽय सावित्या पात्रमभिमन्त्य प्रचान्ध निरपः पवित्रमपन्नानीय सह पवित्रेणादित्यं दर्भयेदोमिति स्नानं, पठितिरुद्रेण पाद्यं दद्यात्, प्रणवेनार्थभय था इतिभिर्निकी खं यपे। हो। त्रयुखेशाय नम द्रायेनं स्नापयिला श्रापादिष्टामयाभुवद्गति तिस्रभिर्हिर् क्वणाः ग्रुचयः पावकादति चतस्भिः पवमानः सुवर्जन दत्यनुवाकेन स्नापयिला श्रद्भिसर्पयित महादेवं ने तर्पयामि ग्रर्चं देवं तर्ययामि रेगानं देवं तर्पयामि पश्चपतिं देवं तर्पयामि रुद्रं देवं तर्पयामि उग्रं देवं तर्पयामि भीमं देवं तर्पयामि महान्तं देवं तर्पयामि इति तर्पयिलाऽधैतानि वस्तय-ज्ञोपवीताचमनीयान्युदकेन छा इतिभद्दला, या इतिभिः प्रदिचण-मुदकं परिविचा, नमस्ते रुद्र मन्यवदित गन्धं दद्यात्, सहस्राणि सहस्राइति पृष्यं दद्यात्, र्रशानं ला भुवनानामधिश्रियमित्यचतान् द्यात्, साविचा धूपसुद्दीप्यखेति दीपं देवस्य ला सवितुः प्रसवे-ऽश्विनावाक्तभ्यां पृष्णोइस्ताभ्यां भगवते महादेवाय जुष्टं चहं निवेद-थामीति नैवेद्यं, श्रथाष्ट्रभिनामधेयैरष्टौ पृष्पाणि दद्यात्; भवाय देवाय नमः प्रवीय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः पश्रुपतये देवाय नमः रुट्राय देवाय नमः उग्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महते देवाय नमः विष्णवे नमः ब्राह्मणे नमः स्कन्दाय नमः विनायकाय नमः शूलाय नमः महाकालाय नमः उमायै नमः निद्नेश्वराय नमःइति चह्रशेषेणाष्ट्रभिनामधेयैरष्टाज्ञतीर्जुहाति भवाय देवाय खाद्देत्यादिभिर्ज्जलाऽविष्रष्टिर्गन्धमास्यैत्रीह्मणानसंकत्या-थैनं च्रायज्ञःसामभिः सुवन्ति, सहस्राणि सहस्रगद्त्यन्वाकं जपि-

<sup>\*</sup> चरहाय, -- इति भा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> भवं देवं, — इति मु॰ पु के पाठः।

लाऽन्यां स्व रोट्रान् मन्त्रान्यचामित जिपला, ॐभूर्भव:सुवरामिति महादेवाय चर्मुदास्थादामनकाले ॐभू: नहादेवमुदामयामीति प्रतिमन्त्रं रूद्रमुद्वास्य ।

प्रयातु भगवानीगः सर्व-लाक-नमञ्जतः। श्रनेन इविषा लप्तः पुनरागमनाय च॥

पुनः सन्दर्भनाय वेति । प्रतिमार्थे स्थानेष्वप्ख्यावाहन-विस-र्ज्ञन-वर्ज्ञं मर्वे समानं, महत् खस्ययनिमत्याचचतदत्याह भगवान् बौधायनः"—इति । श्रिवार्चनं प्रशंसति नन्दिकेश्वरः,—

"यः प्रदद्याद् गवां लचं दोग्धीणां वेद-पार्गे। एकाइमर्चयेक्तिङ्गं तस्य पुष्यं ततोऽधिकम्। सकत् पूजयते यस्तु भगवन्तसुमापतिम्। श्रखाखमेधादधिकं फलं भवति भूसराः"-दति।

निर्मात्व गन्धेरिप धार्थः। "देवानभार्च गन्धेन"-इत्यादि स्नृति विधानात्॥। देवार्चनाकरणे देश्यः कूर्म्मप्राणेऽभिहितः,—

''योमोद्दाद्यवाऽऽलस्याद्कला देवताऽर्चनम्। भुक्के, स याति नरकं सुकरेखपि जायते"—इति । ॥०॥ इति देवता-पूजा-प्रकरणम् ॥०॥

<sup>\*</sup> भूर्भुवः खराम् भगवते महादेवमुदासयामीत्यादिभिः एदमुदासनकाले, — इति स॰ ग्रा॰ पक्तकयाः पाठः।

प्रितिमन्त्रमिति गास्ति स॰ ग्रा॰ से।॰ पुस्तनेषु।

<sup>‡</sup>चेति,—इति भा॰ प्रस्तने पाठः।

<sup>§</sup> प्रतिमादि,—इति मु॰ पुत्तको पाठः।

<sup>॥</sup> निर्माल्यगन्धेऽपि, - इवादिः एतदन्तोग्रन्तो नास्ति मुदितातिरिता-प्रतकेष् ।

# अथ गुरु-पूजा-प्रकर्णम्।

एवं मूलवचने ति वेवता - पूजनं निरूपितम्। 'देवतानाञ्च' - इति चकारेण गृहं समुचिनाति। गुरारिप देवतावत् पूजनीयत्वात्। त्रतएव श्रुति:,—

"यस्य देवे परा भित्तर्यया देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथितास्त्रर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः"— इति।

श्रीवपुराणे,—

"योगुरः म जिवः प्रोक्तो यः जिवः म च जद्भरः।
जिव-विद्या-गुरूणाञ्च भेदोनास्ति कथञ्चन ॥
जिवे मन्त्रे गुरौ यस्य भावना मदृणी भवेत्।
भोगोमोचञ्च सिद्धिञ्च जीघं तस्य भवेद्धुवम्॥
वस्त्राभरणमान्यानि जयनान्यामनानि च।
जियाणि चात्मने।यानि तानि देथानि वैगुरोः॥
तोषयेन्तं प्रयत्नेन मनमा कर्मणा गिरा"—इति।

सनुरपि,

"दमं लोकं माल-भक्ता पिल-भक्तातु मध्यमम्। गुरू-प्रुप्रूषया चैव ब्रह्म-लोकं ममञ्जते॥ मर्च्च तस्यादृताधमा यस्येते चय त्रादृताः। त्रनादृतास्य यस्येते मर्च्चासस्यापलाः क्रियाः॥ यावत् चयसे जीवेयुसावन्नान्यं ममाचरेत्। तस्येव नित्यं ग्रुज्ञ्यात् प्रिय-हिते रतः"—इति। ॥०॥ इति गुरूपूजा-प्रकरणम्॥०॥

## अय वैश्वदेव-प्रकरणम्।

पञ्चमभाग-क्रत्यमाइ द्चः,—

"पञ्चमे च तथा भागे मंतिभागे। यथाऽईतः ।

पित्त-देव मनुष्याणां कीटानां चेापदिस्थते"—इति ।

यद्यपि, 'त्रातिष्यं वैत्रदेवञ्च'—इत्यातिष्यस्य पूर्वभावित्वं मूलवचनेत्रं, तथापि वैत्रदेवस्थ देवपूजाऽनन्तरभावित्वं नृसिंइपुराणेऽभिहितम्,—

"पौरुषेण च स्रकेन ततोविष्णुं समर्चयेत्। वैश्वदेव ततः कुर्यादिलकर्मा तथैव च"—दित ॥

तन, 'ततः'—इति पञ्चमी-श्रुत्या क्रमः प्रतीयते, मूलवचने तु पाठमाचेण। पाठात्तत्-मिनिधिक्पाच्छुतिर्वलीयमी,—इति ग्रुति-लिङ्ग-स्रचे (मी॰ ३श्र॰ ३पा॰ १४स०) व्यवस्थापितम्। तसा-द्वैश्वदेवं प्रथमं कर्त्तव्यम्। एवच मित, वेदपाठोऽप्यनुग्रहीतो-भवितः—"देवयज्ञः पित्वयज्ञोस्त्रवज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञः"— इति । स्मार्नाच पाठादैदिकः पाठोवलीयानिति विरोधाधिकरण (मी॰ १श्र॰ ३पा॰ १श्र॰) न्यायेनावगस्यते। तसादिप वैश्वदेवस्य प्राथम्यम्। तन, वैश्वदेवं विधत्ते व्यामः,—

> "वैश्वदेवं प्रकुर्व्वीत ख-शाखा-विहितं ततः । संख्वतानिर्हि विविधेईविष्ययञ्जनान्वितैः ‡॥

<sup>\*</sup> ततस्ततइति, — इति मु॰ युन्तके पाठः।

पाठान्तरनिरुपिका अतिर्वेतीयसीति, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🏮</sup> च्विभिर्यञ्चनान्वितः, — इति मु॰ पुन्तके पाठः ।

तरेवानैर्वलिं दद्याच्छेषमामाय वारिणा।
कलाऽपमयं ग्रथया मर्व्यद्विणतो \* हरेत्"—इति।
ततोदेवार्चनानन्तरमित्यर्थः। नारायणोऽपि,—
"मभाय्येस्त ग्रुचिः स्नातो विधिनाऽऽचम्य वाग्यतः।
प्रविष्य सममिद्धेऽग्रौ वैश्वदेवं ममाचरेत्"—इति।
कृर्ष्यपुराणेऽपि,—

"शालाग्नी लीकिके वाऽथ जले भूभ्यामयापि वा। वैश्वदेवम्तु कर्त्तव्यो देवयज्ञः स वै स्टतः॥ यदि स्थामीकिके पाकः ततोऽनं तत्र ह्रयते । शालाग्नी तु पचेदसं । विधिरेष सनातनः"—इति।

### श्रङ्गिराः,—

"शालाग्नौ वा पचेदनं लौकिके वाऽपि नित्यशः। यसिनग्नौ पचेदनं तसिन् होमो विधीयते"-इति। शातानपाऽपि,—

"लौकिने वैदिने वाऽपि इतोत्स्छे जले चितौ। वैयदेवस्त कर्तवाः पञ्चस्नाऽपनुत्तये"—दति। सुनाः पञ्च दर्भयति यमः,—

> "पञ्च सना ग्रहस्यस्य वर्त्तनेऽहरहः सदा । कण्डनी १ पेषणी चुली जलकुमा उपस्करः ।

<sup>\*</sup> सर्वे दिच्यातो, -- इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> इ।वयेत्, -- इति शा॰ स॰ प्रस्तवयाः पाठः।

<sup>🗓</sup> ग्रालामी तत्र वे दत्तं,—इति ग्रा॰ स॰ पुक्तकयोः ग्राठः।

<sup>ं</sup> खिंगड़नी, - इति मु॰ पुन्तके पाठः। रवं परच।

एतानि वादयन् विप्रो वध्यते वै मुद्धमुद्धः ।

एतामां पावनार्थाय पञ्च यज्ञाः प्रकीर्त्तिताः"—इति ।

सना हिंमा-स्थानानि । कण्डनी मुषलोलूखलादिः । पेषणी
हृशदुपलादिः । चुन्नी पाक-स्थानम् । जलकुक्षः उदकस्थानम् ।
उपस्करः शूर्पादिः । ऋवस्करः,—इति पाठे, मार्ज्ञन्यादिईष्ट्यः ।

एताः सनाः खस्वकार्थं प्रापयन् पापेन युज्यते,—इत्यर्थः । तच काल-दयेऽपि कर्त्त्व्यमित्याः कात्यायनः,—

> "मायं प्रातर्वेश्वदेवः कर्त्तवोविकक्षं च। श्रमश्रताऽपि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्"—इति।

होम-प्रकारमाहाश्वलायनः,-"श्रथ सायं प्रातः सिद्धस्य हित्यस्य जुड्डयाद्ग्रिहोत्र-देवताभ्यः सेामाय वनस्पतये श्रग्नीषोमाभ्यामिन्द्रा-ग्रिम्यां द्यावाष्ट्रियवीभ्यां धन्त्रन्त्ये दन्द्राय विश्वभ्यादेवेभ्या ब्रह्मणे स्वाहा"—दित । हित्यस्थेति हिव्याग्रस्थेत्यर्थः । श्रग्निहोत्र-देव-ताभ्यः सूर्य्याग्रप्रजापितभ्य दत्यर्थः । श्रापस्तम्बोऽपि,—"श्रीपासने पत्तने वा बद्धिराद्येः प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुड्यादुभयतः परिषेत्रनं यथा प्रस्तात्"—दित । श्राद्यौरनुवाकादावुक्तरग्रये स्वाहा दत्यादिभिः स्विष्टस्त्रदन्तेः । स्वभयतः कर्मादावन्ते चेत्यर्थः । कात्यायने।ऽपि,— "वैश्वदेवादन्वात्पर्युत्त्य स्वाहाकार्रेजुंड्यात् ; ब्रह्मणे प्रजापतये ग्रह्मभ्यः काश्यपायानुमतये"—दित । श्रत्र यथास्त्रमास्त्रं स्वत्रस्याः । हात्यान्न-संस्कारमास्, स्वासः,—

<sup>\*</sup> गृहेभाः, -इति मु॰ पुक्तके पाठः।

"जुड़यात् मर्पिषाऽभ्यकं तेल-चार्-विवर्ज्जितम्। दथकं पयमाऽकं वा तदभावेऽम्नुनाऽपि वा"—इति॥ द्रयानुकन्पयतुर्विंगतिमते दर्शितः,—

''त्रलाभे येन नेनापि फलगाने।द्वादिभिः। पयोदिधिघृतैः कुर्यादेश्वदेवं सुवेण तु। इस्तेनानादिभिः कुर्यादिद्वरञ्जलिना जले"-दति। यद्यते तेनैव हे।तव्यम्। तदुकं ग्रह्मपरिश्चिष्टे,— ''ग्राकं वा यदि वा पत्रं मूलं वा यदि वा फलम्।

मद्भाष्ययेद्यदाहारस्तेनैव जुड्यादिष"-दृति।

चार-खवण-परात्र-संस्ष्टेन हिवयेन\* होमोऽग्ना न कार्यः, किन्तूषां

भस्माग्यायतनानुत्तरते।ऽपोद्य तिस्मन् हेातव्यम्। तदाहापस्नानः,—

"न चार-खवण-होमोविद्यते, तथा परात्र-संस्ष्टस्य हविव्यस्य होमः,

खदीचीनसुष्यं भस्मापेद्य तिस्मन् जुड्यात्तद्भुतमद्भतं चाग्ना

भवति"-दति। परिश्रिष्टेऽपि,—

"उत्तानेन तु इस्तेन ह्यङ्गुष्टाग्रेण पीड़ितम्। संदताङ्गुलिपाणिस्तु वाग्यतो जुझयाद्वविः"—दति। श्रनग्रिकस्य वैश्वदेवे विश्रोषमाह तृद्धविश्वष्टः,—

"अनिश्चिक खोविपः से। उन्नं व्याहितिभः खयम्। जना भाकल-मन्देश भिष्टं काक-विखं हरेत्"—इति।

<sup>\*</sup> संख्छेनाच्चिया,-इति स॰ सो॰ ग्रा॰ पुत्तकेषु पाठः।
† संख्छसाच्चियस्य,-इति स॰ सो॰ ग्रा॰ पुत्तकेषु पाठः।

देवकृतस्थैनस इत्याद्याः शाकलमन्त्राः । विष्णुरिष,—
"श्रद्धं व्याद्धितिभिर्क्तवा ज्ञत्वा मन्त्रेश्च शाकलैः ।
प्रजापतेईविर्क्तवा पूज्यदेविर्धिं ततः"—इति ।

भ्रतयज्ञः कूर्मपुराणे दर्शितः,—

"देवेभ्यस्त ज्ञतादन्नाच्छेषाङ्गूत-विलं हरेत्। भूतयज्ञः सवै प्रोक्तो भृतिदः सर्वदेहिनाम्"—इति। हारीताऽपि,—"वास्तुपाल-भृतेभ्या विलहरणं भृतयज्ञः"—इति। कात्यायनाऽपि,—

"बद्भृत्य इविषाऽऽिषच्य इविष्येण घृतादिना। ख-णाखा-विधिना ज्ञला तच्छेषेण विश्वं इरेत्"—दति। गौण-कर्त्तृनाहात्रिः,—

"पुत्रोश्चाताऽचवा ऋतिक् शिष्यः श्वरुर्-मातुलाः । पत्नी-श्रोत्रिय-याच्या यहासु विकिक्षीण"—इति । यहे कर्त्रन्तराभावे प्रवसता खयमेव कर्त्तव्यमित्या इ बौधायनः,—

> "प्रवासं गच्छतोयस्य ग्रहे कर्त्ता न विद्यते । पञ्चानां महतासेषां स यज्ञैः सह गच्छति"—इति ।

विल-इरण-प्रकारमाइ शौनकः, — "श्रय विलइरणमेताभ्यश्चैव देव-ताभ्ये। आ श्रोषधिवनस्पतिभ्ये। ग्रहाय ग्रहदेवताभ्ये। वास्तुदेवताभ्य इन्ह्रायेन्द्रपृक्षभ्ये। यमपुक्षभ्ये। वक्षणय वक्षणपुक्षभ्यः सामाय सामपुक्षभ्यः, — इति प्रतिदिशं, ब्रह्मणे ब्रह्मपुक्षभ्यः, — इति मध्ये, विश्वभ्यादेवेभ्यः सर्वेभ्ये। स्तिभ्यः, — इति दिवा, ननं सारिभ्यः, — इति ननं, र्चोभ्यः, — इति उत्तरतः, ख्रधा पिद्यभ्यः, — दति प्राचीनावीती शेषं दिचिणा \* निनयेत्"—दित । श्रापस्तानीऽपि,—"श्रपरेणाग्निं सप्तमाष्टमाभ्यासुदगपवर्गसुदधान-संनिधी नवसेन
मध्येऽगारस्य दश्रमैकादश्रभ्यां प्रागापवर्गसुत्तरपूर्वदेशेऽगारस्योत्तरैश्वतुर्भिः श्रय्यादेशे कामिलङ्गेन देहस्यामन्तरिचिलङ्गेनोत्तरेणापिधान्यासुत्तरैश्रद्धासर्दने दिचिणतः पित्तिङ्गेन प्राचीनावीती श्रवाचीनपाणिः
सुर्यात्, रौद्र उत्तरतो यथा देवताभ्यस्तयोनाना परिषेचनं तयोधर्मभेदान्नकमेवोत्तरेण वैद्यायसम्"—दित । मार्कण्डेयोऽपि,—

"एवं ग्रह्विं कला ग्रहे ग्रह्मितः ग्रुचिः। श्राप्यायनाय स्तानां कुर्यायुत्सर्गमादरात्''—इति। कूर्मभुराणे च,—

"श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च पतितेभ्यस्तर्थेव च । दद्याङ्ग्रमौ विह्यान्नं पचिभ्योऽश्य दिजोत्तमः"—दति । मनुरपि,—

"ग्रुनाञ्च पतितानाञ्च खपचां पापरे।गिणाम्। वायमानां क्रमीनाञ्च ग्रनकैर्निवेपेङ्गवि"—दति। श्रन्नमिति ग्रेषः। श्रन्नोत्सर्गमन्त्रो विष्णुपुराणे दर्शितः,—

> "देवामनुखाः पश्चवावयां सि सिद्धाः सयचोरगदैत्यसङ्घाः। प्रेताः पिश्वाचास्तर्वः समस्ता-ये चान्नमिच्छंति मया प्रदत्तम्।

<sup>\*</sup> दिल्लायां, — इति सु॰ पुस्तको पाठः।
† सुत्तरे ब्रह्मसदने, — इति ग्रा॰ स॰ पुस्तकयोः पाठः।

पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या-वुभुचिताः कर्मानिवन्धवद्धाः । प्रयान् ते तिप्तिमदं मयाऽनं तेभ्याविस्ष्ष्टं सुखिनाभवन्त् । येषां न माता न पिता न वन्धु,-नैवानमिद्धिनं तथाऽनमित्। तत् व्रयोऽतं भुवि दत्तमेतत् प्रयान्त हिं सुदिता भवन् । भृतानि सर्वाणि तथाऽसमेतत् श्रहञ्च विष्णुनं ततोऽन्यदस्ति। तसादिदं भतिहताय भूत-मनं प्रयक्कामि भवाय नेषाम्। चतुर्दशी लीकगणी यएष तच स्थिताये किल भूतमङ्गाः। व्यर्थमनं हि मया विस्षृष्टं तेषामिदं ते सुदिता भवना। द्रत्युचार्यं नरादद्यादनं श्रद्धा-समन्वितः। भुवि भृतोपकाराय ग्रही मर्व्वात्रयोयतः"-दति । पिवयज्ञः श्रुत्या दर्शितः,—"यत् पित्रभ्यः खधाकरे।त्ययपस्तत्-पित्यज्ञः मन्तिष्ठते"—इति । कात्यायने।ऽपि,— "ऋधापनं ब्रह्मयज्ञः पित्यज्ञसु तर्पणम्। हामादैवोविक्भातो न्यज्ञोऽतिथि-पूजनम् ॥

श्राहं वा पित्यज्ञः स्थात् पित्रोत्र जित्यापि वा"-इति । श्रव, यथास्त्रमासं व्यवस्था । श्राद्धं चात्र नित्यश्राह्मम् । तथा

कूर्मपुराणम्,—

प्रचेताः,-

"एकनु भोजयेदिग्रं पितृनुहिग्य सप्तमः । नित्यश्राद्धं तदुहिष्टं पितृयज्ञोगति-प्रदः"—इति । मार्कण्डेयोऽपि,—

"कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनादनेन वा।
पित्वनुद्धिय विशांसु भोजयेदिप्रमेव वा"द्दित।
नित्यश्राद्ध-प्रकारो मत्यपुराणे दर्धितः,—
"नित्यं तावत् प्रवच्यामि श्रर्थावाहन-वर्ज्ञितम्।
श्रदेवं तदिजानीयात् पार्वणं तद्धि कीर्नितम्"—दति।

"नावाहनाग्नीकरणं न पिण्डं न विमर्ज्जनम्" — इति । व्यासाऽपि, —

"नित्यश्राद्धेऽर्ध्यगन्धाद्यै दिंजानभ्यर्द्धा प्रक्रितः ।
सर्ज्ञान् पित्रगणान् सम्यक् सहैवोद्दिश्य भेाजयेत् ॥
श्रावाहन-स्वधाकार-पिण्डाग्नीकरणादिकम् ।
ब्रह्मचर्यादि-नियमा विश्वदेवास्त्रथैव च ॥
नित्यश्राद्धे त्यजेदेतान् भाज्यमत्रं प्रकल्पयेत् ।
दला तु दित्तणां प्रक्रा नमस्कारै विसर्ज्ञयेत् ॥
एकमणाप्रयेत्रित्यं षषामण्यन्दं ग्रही"—इति ।

कात्यायनः तदानुकल्पमादः —

"एकमणाशयेत्रियं पित्यशार्थ-सिद्धये।
श्रदेवं, नास्ति चेदन्योभोक्ता भोज्यमणापि वा॥
श्रम्बुद्ध्य यथाश्रक्ति किञ्चिदन्नं यथाविधि।
पित्रभ्यददमित्युक्ता खधाकारमुदाइरेत्""—दिति।
खड्डृत्मन्नं ब्राह्मणाय दद्यात। तदुक्तं कूर्कपुराणे,—
"बड्डृत्य वा यथाश्रक्ति किञ्चिदन्नं ममाहितः।
वेद-तन्वार्थ-विद्षे दिजायैवापपादयेत्"—दिति।
"दद्याद्हरहः श्राद्धमन्नाद्येनादकेन वा।
पयोमूलफर्लर्वाऽपि पित्रभ्यः प्रीतिमावहन्"।

तएते देवयज्ञ-स्तयज्ञ-पित्यज्ञास्त्रयोऽपि वैश्वदेव-श्रब्देने। श्वन्ते।
यच विश्वदेवाद्याने तद्वेश्वदेविकं कर्म। देवयज्ञे च, विश्वेभ्यो
देवेभ्यः खाहेति पितत्वात् तचैतवाम मुख्यम्। येषान्तु श्राखायां
स्तयज्ञेऽप्ययं मन्त्रोऽक्ति, तेषां तचाप्येतन्त्रुख्यम्। पित्यज्ञे तु क्विन्यायेन तन्त्राम-प्रवृक्तिः। श्रथवा, मूलवचने, 'वैश्वदेवच'—इति च
कारेण पित्यज्ञादिकमनुकं ममुचीयते।

यद्यपि, "मायं प्रातः सिद्धस्य इविष्यस्य जुझ्यात्"—इति वचनेन वैश्वदेवस्यानः मंस्कारता प्रतीयते, तथापि पुरुषार्थलमेवा-भ्युपेयम्। "तानेतानदरदः कुर्व्वीत"—इति वाक्यप्रेषे तद्वगमात्। नचाभयार्थलं ग्रङ्गनीयं, परस्पर-विरोधात्। श्रन्न-मंस्कारते द्वानस्य प्राधान्यं वैश्वदेवस्य गुणता, पुरुषार्थले तु तदिपर्थयः। तथा च

<sup>\*</sup> तचासी ब्राह्मणायेति दत्त्वा भुञ्जीत वाग्यतः, — इत्यर्ज्ञमधिकं मु॰ पुलाके।
† स्वयं स्नोको मुद्रितारिति रिक्तपुलतकेषु न दृश्यते।

सति, एकस्थैत युगपत् प्राधान्यं गुणतं च विस्द्धीयाताम्। तर्ह्यस्वन-संस्कारतेव, मा भूत् पुरुषार्थतमिति चेत्। तन्न,

"महायश्चेश्व यश्चेश्व ब्राह्मीयं क्रियते तनुः"—इति

मनुना पृद्षार्थत-सार्णात्। यनु,—"सिद्धस्य इविद्यस्य जुङ्गयात्"
—इत्युदाइतं, तदन्यथाण्यपपद्यते । तत्र, जुङ्गयादित्युत्पत्तिविधिः ।
सिद्धस्य इविद्यस्थिति विनियोगविधिः । तानेतानइरइः कुर्व्वतित्यधिकारः । किञ्च, श्रन्न-संस्कार-पचे प्रतिपाकमादृत्तिः प्रमञ्चेत,
"प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिः"—इति न्यायात् । तस्मात्, पृद्षार्थवमेवन्याय्यम् । श्रतप्व यद्यपरिभिष्टेऽभिद्दितम्,—

"प्रोधितोऽष्यात्म-मंस्कारं कुर्यादेवाविचारयन्"—इति।
गोभिलोऽपि,—'यद्येकिस्मिन् काले व्रीहि-यवौ पच्येयातां;
प्रन्यतरस्य ज्ञला कृतं मन्येत, यद्येकिस्मिन् काले पुनः पुनरत्नं पच्येत;
सक्तदेव विलं कुर्व्योत, यद्येकिस्मिन् काले वज्ञधाऽत्रं पच्यते; ग्रहपितमहानमादेवैतं विलं कुर्व्योत"—इति। त्रयमर्थः। नानाद्रयकात्रपाके पुनःपुनरत्नपाकेऽपि वह्ननामविभक्तानां स्नाचादीनां पृथक् पृथक्
पाकेऽपि, एकस्मादेव द्रव्यात् सक्तदेव ग्रहपित-पाकादेव हे।तव्यिमिति।

॥ ।। इति वैश्वदेवप्रकरणम् ॥ ।॥

## श्रयातिथ्यापरनामके। मनुष्ययज्ञोनिरूप्यते।

त्रातिष्यस्य मनुष्यश्चलं कात्यायनेनाकम्,—

"त्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पित्यज्ञम्तु तर्पण्म् ।

होसे।देवा विलर्भृता नृयज्ञोऽतिथि-पूजनम्" -इति ।

श्रुतिरिष,—"यद्गाह्मणेभ्ये। इतं ददाति तत्मनृष्ययज्ञः मन्तिष्ठते"— इति । बौधायने। इषि,—"श्रहरहः ब्राह्मणेभ्ये। इतं दद्यात्मूल-फल-श्राकानि वेत्ययैनं मनुष्ययज्ञं समाप्ते। ति" । कार्णाजिनिर्ष,—

> "भिन्नां वा पुस्तनं वाऽपि इंतकारमथापि वा। श्रमभावे तथा" दद्यादुदपानमथापि वा"—इति।

कूर्मपुराणेऽपि,—

"इंतकारमथायं वा भिन्नां वा मितिता दिनः। द्यादितथिये नित्यं वृद्धोत परमेश्वरम्"—इति। भिन्नादि-जन्नणं मनुराष्ट,—

"यासमात्रं भवेद्भिचा त्रयं याम-चतुष्टयम्। त्रयं चतुर्गृणीकृत्य इन्तकारा विधीयते"—इति। त्रतिथि-निरीचणाय ग्टहांगणे कंचित्कालन्तिष्ठेदित्युकं मार्कण्डेय-पुराणे,—

"श्राचम्य च ततः कुर्यात् प्राज्ञोदारावलोकनम् । सुह्रक्तस्थाष्टमं भागसुद्धीच्छे। ह्यतिथिभवेत्" – इति । विष्णुपुराणेपि, —

> "ततो गोदोस्माचं वा कालन्तिष्ठेद् ग्टसङ्गणे। श्रतिथि-ग्रस्णार्थाय तदूईं वा यथेच्छ्या"—इति।

> > ॥०॥ इति मन्वयज्ञः॥०॥

<sup>\*</sup> सदा, - इति मु॰ पुत्तके पाठः।

तदेवं, 'सन्धा स्नानम्'— इत्यस्मिन् मूखवचने स्नानादीन्यातिष्या-न्नानि षट् कर्माणि निरूपितानि ।

न चाच सप्तल-प्रतिभानात् घटलं विरुद्धमिति प्रद्वनीयं, सन्द्रार्ग-त्यायेने।देश्य-गतायाः सङ्घाया श्रविविच्चतलात् । यानि कर्माणि उद्देश्यगतानि, तानि दिनेदिने कर्त्तव्यानीति तेषां नित्यल-विधानात् । सन्द्रार्ग-त्यायश्च हतीयाध्याये प्रतिपादितः,—

च्यातिष्टोमे, "दशापवित्रेण ग्रहं संमार्ष्टि" - इति श्रूयते। तच संग्रयः, किमेकस्य समार्गः किंवा सर्वेषामिति। तद्यं चिन्ताः, किमत्रोदेश्य-गता सङ्घा वित्रचिता उतावित्रचितेति। यथा "पग्रज्ञा यजेत"— इत्यच एकवचन-श्रुति-वलादुपादेय-पग्रज्ज्ञाता सङ्घा विविच्ताः, तथेव प्रहमित्येकवचन-श्रुति-वलादुदेश्य-गताऽपि सङ्घा विविच्ताः भवितुमर्हति। तस्मादेकस्वै ग्रहस्य सन्मार्गे प्राप्ते श्रूमः। प्रभारनेनेव वचनेन याग-सम्बन्धावगमात् यागं प्रति प्रभार्गुणी-भत्तवाद्यावद्यस्य प्रधानावत्त्यभावात् कियता पग्रजनेत्यवच्छेदकाका-ङ्वायां तदवच्छेदकविनेकल-सङ्घाः सम्बद्धाते,—इत्युपादेय-गतायाः सङ्घायाः विविच्ततं युक्तम्। ग्रहाणान्त्र वास्यान्तरेण याग-सम्बन्धा-वगमात् संमार्गवाक्ये दितीयाश्रुत्या संमार्गे प्रति ग्रहस्य प्राधान्याव-गमात् प्रतिप्रधानं गुणस्य संमार्गस्यावन्तर्नीयत्वात् कियन्तो ग्रहाः संमार्क्यानीया इत्याकाङ्काया श्रनुद्यादुद्वेश्य-ग्रह-गता सङ्घाः न

<sup>\*</sup> कियता पश्चनेति परिच्छेदकाकाङ्कायां तत्परिच्छेदकालेनेकालसंख्या, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

विविचता। तस्मात्, सर्वे ग्रहाः संमार्ज्जनीयाः। प्रक्रतेऽपृद्येय-सन्धादि-गता षट्वसंस्था न विविचता।

श्रयोचित, श्रखां पराश्वरसृती वाकान्तरेण सन्धादीनां निक् ह्यभावादनेनेव वाकोन नित्यल-विशिष्टानां तेषां जत्पादनादुपादेय-गतलेन पश्चेकलविदिविवित्तत्वमेव सङ्घाया युक्तमिति। एवं तर्षि, सन्धासिहतं ज्ञानं सन्धास्तानमिति समासे सत्यक्षेन स्नानेन सिक् ताया श्रङ्गीस्रतायाः सन्ध्याया एकलेन परिगणनान्नाच षट्संख्या विक्द्यते,—दिति गमयितस्यम्।

सन्धादीनां नित्यवं चाग्निहाचादिवद्यावक्तीव-कर्त्तव्यतया-ऽवगम्यते। जीवनवद्धिकारित्वञ्च, दिने दिने इति वीपायाऽवगम्यते। यथा "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत"—इत्यच वीपाया तदवग-मखदत्॥

श्रातियां वैश्वदेवं चेत्युकम्। तव, की दृशोऽति थिरित्याकाञ्चाया-माइ,—

इष्टो वा यदि वा देखे। मूर्जः पिएडत एव वा। संप्राप्तो वैश्वदेवांते से।ऽतिथिः स्वर्ग-संक्रमः ॥ ४०॥

दष्टः मखादिः । तख च भाजनीयलं याज्ञवक्कोनाकम्,-

"भोजयेचागतान् काले सखि-सम्बन्धि-वान्धवान्" - इति । देखस्य भोजनीयत्वं मनुना निन्दितम्,—

> "काममभ्यर्चयेनियनं नाभिक्षमिष लिरम्। दिवता हि इविर्भुतं भवति प्रेत्य निष्णलम्"—इति।

एवं सत्यरि-मिच-विवेका यथा क्रियते, तथैवातिथावापि तत् प्रसकौ तिवराकरणाय, 'दशे वा यदि वा देखः'—इत्युक्तम्। सुर्खस्य भोजनीयलं सृत्यकारे निषिद्धम्;

''नष्टभौचे व्रतभृष्टे विष्रे वेद-विवर्क्ति । दीयमानं रूदत्यन्तं किं मया दुष्कृतं कृतम्''-इति । पण्डितस्य भोजनीयलं मनुना दर्भितम्,-

> "श्रोवियायैव द्यानि इव्यक्यानि दाविभः। श्राईत्रमाय विप्राय तसी दनं महाफलम्"—दित।

एवं सति, श्राद्वादाविव वैश्वदेवान्तेऽपि पण्डित-सूर्ख-विवेक प्रसक्ती तित्रराकरणायोक्तं, सूर्खः पण्डित एववा, दिति। वैश्वदेवा-न्तप्रब्देन देवयज्ञ-सूतयज्ञादीनासुपरि घटिका-पादमात्र-परिमितः कालो विविच्तः। तथा च मार्कण्डेयपुराण-वचनसुदाह्नतम्; 'सुझ-र्त्तखाष्टमं भागम्' दिति। श्रतप्रव, तिसान् काले समागमनसेवा-तिथि-खचणं, नेतरिद्वादि। संक्रम्यतेऽनेनेति संक्रमः, स्वर्गस्य संक्रमः स्वर्ग संक्रमः, स्वर्ग-प्राप्ति-हेतुरिति यावत्। तथाचाश्वमेधिके, —

"जुत्पिपासाश्रमात्तीय देशकालागताय च । सत्कत्यात्रं प्रदातयं यज्ञस्य फलमिच्छति" \*— इति ॥ तमेवातिथिं विशिनष्टि,—

दूराध्वापगतं । श्रान्तं वैश्वदेव उपिश्वतम् । श्रतिष्ठं तं विजानीयान्नातिष्ठिः पूर्व्वमागतः ॥४१॥

<sup>\*</sup> दूराचीपगतं, - इति ग्रा॰ पुन्तको पाठः। † चन्न, पानिक्क्ता,- इति पाठे। भवितुं युक्तः।

दूराध्वीपगतं ग्रामान्तरादागतम् । श्रान्तं चुत्-त्वणा-परिपीडितम्। श्रतएव व्यामः,—

"श्रादूरादाश्रमं प्राप्तः \* नुत्-हष्णा-श्रम-किंतः । यः, पूज्यतेऽतिथिः † सम्यगपूर्कत्रतुरेव मः"—इति । नातिथिः पूर्वमागत इति, तस्मिन्नेव दिनेऽतिथिनै।त्तरेयुरित्यर्थः । तथा च मनुः,—

"एकराचं हि निवसन्नतिथि ब्रीह्मणः स्थतः"—इति । वैश्वदेव खपस्थितम्,—इति दिवसाभिप्रायम् । सायन्तु वैश्वदेव-काले कालान्तरे वा प्राप्तोऽतिथिरेव । तथा च मनुः,—

"त्रप्रणेखोऽतिथिः सायं सूर्योटो ग्रहमेधिनाम् ।

काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्थानस्रन् ग्रहे वसेत्"—इति ।

सूर्योट इति त्रसंगक्कता सूर्येण देशान्तर्-गमनाश्रक्तिसुत्पाद्य
ग्रहं प्रापित इत्यर्थः । याज्ञवक्योऽपि,—

"श्रप्रणेद्योऽतिथिः मायमपि वाग्भूहणेदकैः"—इति । प्रचेता श्रपि,—

"यः षायं वैश्वदेवान्ते षायं वा ग्रहमागतः । देववत् पूजनीयोऽषौ स्वर्थीटः चाऽतिथिः स्रतः"—इति॥ दूराध्वपद-वावर्त्यमाह,—

<sup>\*</sup> खतिदूरागतः श्रान्तः, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> यः पूज्यसातिधः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> सन्यगयुपः जातुरेव,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

# नैकग्रामीणमितिथिं न यत्तीत कदाचन। श्रनित्यमागना यसात्तसादितिथिर्चते ॥४२॥

न विद्यते तिथिर्यस्यामावितिथिः। तथा च यमः,-

"तिथिपर्वेतसवाः सर्वे त्यका येन महात्मना।

साऽतिथिः सर्वभूतानां श्रेषानभ्यागतान् विदुः"-इति ।

मनादि-युगादि-प्रश्निषु तिथि-विश्वेषेषु द्रथ-लाभमुद्दिश्च येऽभ्यागच्छिन्त, तेऽभ्यागताः । तादृशं तिथि-विश्वेषमनपेन्य यदा कदाचित् चुन्तृष्णादि-पीड्या वा समागताऽतिथिः। एवच सत्येक-यामीणः प्रतिनियतेषु तिथिविश्वेषेषु समागच्छतीति \* नासावितिथिः। यस्तु यामान्तरादकसादसङ्कितिता वुभुनः सन्नागच्छति, से।ऽनित्य-मागतः, सएवातिथिलेन संग्रह्मते, नेतरः। तथा च विष्णु-प्राणम्,—

"श्रज्ञात-जुल-नामानमन्यतः समुपागतम् । पूजयेदितिथि सम्यक् नैक-ग्राम-निवासिनम् ॥ श्रकिञ्चनमसंबन्धमन्य-देशादुपागतम्"—इति ।

मार्कण्डेयोऽपि,-

"न मित्रमतिथिं कुर्यात्रैक-गाम-निवाधिनम्। श्रज्ञात-कुल-नामानं तत्काले ममुपस्थितम्॥ वुभुकुमागतं श्रान्तं याचमानमिकञ्चनम्।

<sup>\*</sup> सदागक्तीति, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।
† ससुपस्थितम्, — इति सु॰ पुक्तके राष्ठः।

ब्राह्मणं प्राज्ञरतिथिं स पूज्यः शकितेविधेः"-इति । सनुरिप,-

"नैकग्रामीणमितियं विष्रं साङ्गितकं तथा। उपस्थितं ग्रेडे विद्याङ्गार्थ्या यनाग्रयोऽिपवा"—इति। एकग्रामवासी त्रितिथि-धर्मीणागतोऽप्यतिथिनं भन्नति। तथा, साङ्गितिकः सङ्गतेन चरः ; सङ्गतपूर्वीदृष्टपूर्वः,—इति यावत्। नािष, यन कचन देशे त्रितिथि-धर्मीणागते।ऽितिथिः। किन्तु, यिसान् स्वनीये परकीये वा देशे भार्थाऽग्रयो भवन्ति, तन्नैवे।पिस्यते।ऽितिथिर्भवित॥ त्रितिथेः स्वरूपं निरूष तिस्त्रागते स्ति यत्कर्त्त्यं तदाइ,—

श्रितियं तच सम्प्रामं पूजयेत् खागतादिना । श्रियोसन-प्रदानेन पाद-प्रश्लालनेन च ॥४३॥ श्रुडया चान्नदानेन प्रियप्रश्लोत्तरेण च । गच्छंतत्र्वानुयानेन प्रीतिसुत्पाद्येत् यही ॥४४॥

निगद-व्याख्यातमेतच्क्रोकदयम् । तदेतत् ब्राह्मण-विषयम्,
"यद्गाद्मणेश्योऽत्रं ददाति"—दति, "श्रहरहः ब्राह्मणेश्योऽत्रं ददाति"
—दित श्रुति-स्रितिश्यासुदाह्यततात् । चित्रयादयस्तु न ब्राह्मण-ग्रहे
श्रितिथ-सत्कारमहेति, किन्तु भोजनमात्रम्। तथा च मनुः,—

<sup>\*</sup> संयूच्यः, — इति ग्रा॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> गच्छतस्वानयानेन,-इति ग्रा॰ स॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>🕽</sup> श्रुतिस्र खोरदाह्यतलात्, - इति शा॰ पुस्तके पाठः।

"ब्राह्मणस्य लनतियि ग्रेहे राजन्य उच्यते। वैग्य-गूट्री समा\* चैव ज्ञातया गुरुरेव च॥ यदि लितिय-धर्मेण चित्रया ग्रह्माव्रजेत्। सुक्तवत्स च विग्रेषु कामं तमि भाजयेत्॥ वैग्य-गूट्राविप प्राप्ता खुटुम्बेऽतियि-धर्मिणौ। भाजयेत् सह स्त्येस्तावानृशंस्यं प्रकल्पयेत्॥ इतरानिप सस्यादीन् सम्प्रीत्या ग्रह्मागतान्। सस्तत्यान्नं यथाश्रिक भाजयेत् सह भार्ययाः — इति॥

श्रासनादि-दाने विशेषमाह सएव,-

"श्रामनावसये श्रयामनुत्रज्यासुपासनम् । उत्तमेषूत्तमं कुर्थाद्वीने चीनं ससे समम्"—इति ॥ श्रतिथि-सत्काराकर्णे प्रत्यवायमाह,—

श्रति विर्धस्य भग्नाशे गृहात् प्रति निवर्तते। पितरस्तस्य नाश्रन्ति दश वर्षाणि पञ्च च ॥४५॥ काष्ठ-भार-सहस्रेन घत-कुम्भ-श्रतेन च। श्रति विर्थस्य भग्नाशस्तस्य होमा निरर्थकः ॥४६॥

श्रहमस्य ग्रहे भोत्ये,—दत्याशया ममागताऽतिथिर्धिद भाजन-मप्राप्य तद्ग्रहान्त्रिवर्त्तेत, तदा ग्रहिणा क्रियमाणं पैत्वकं निष्पालं स्थात्। तया, वैदिकाऽपि विहितद्रयाद्यङ्ग-मणन्नोऽपि निष्पाले।भवेत्। तथा च मनुः,—

<sup>\*</sup> तथा,- इति शा॰ पुन्तको पाठः।

"शिलोङ्की चरते। नित्यं पत्राग्नीनिप जुइतः । सर्वे सङ्गतमादने ब्राह्मणोऽनर्चिते।वथन्"—इति । श्रायमेधिकेऽपि,—

"माङ्गोपाङ्गांसाया वेदान् पठती इ दिने दिने ।

न चातिथिं पूज्यति द्या स पठित दिजः ॥

पाक्यज्ञैर्महायज्ञैः से। मधंस्थाभिरेवच ।

ये यजिन न चार्चिन ग्रहेस्यतिथिमागतम्॥

तेषां यश्रोऽभिकामानां दत्तमिष्टञ्च यद्भवेत्।

तृथा भवित तत्मर्ज्ञमाश्रया इतया इतम्"—इति ।

श्रव, सक्तहान्यभिधानं दुष्कृतप्राप्तेरप्रुपस्तवणम्। तथा च विष्णुः,—

"श्रतिथिर्यस्य भग्नाशे। ग्रहस्यस्य तु गव्हिति ।

तस्मात् सक्तनमादाय दुष्कृतन्तु प्रयक्किति"—इति ।

श्राश्रमेधिकेऽिष्,—

''वैश्वदेवान्तिके प्राप्तमतिथिं योन पूज्यत्। स चाण्डाखलमाप्नोति सद्यएव न संग्रयः॥ निर्व्वासयिति यो विष्रं देशकाखागतं ग्रहात्। पतितखात्चणादेव जायते नाच संग्रयः"—इति॥ श्रतिथि-सत्कारं प्रशंसति,—

सुक्षेत्रे वापयेदीजं सुपात्रे निश्चिषद्वनम्। सुक्षेत्रे च सुपात्रे च द्युप्तं तत् न बिनश्चिति॥४९॥ यथा सुबेत्रोत्रवीजं न विनश्चिति किन्तु महते फलाय कल्पते,

<sup>\*</sup> न जीर्थित, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

तथा सुपाचेऽतिथौ दत्तमन्नादिकमन्नयफलिमत्यर्थः । तदाइ मनुः, —
"नैव खयं तर्त्रीयादितिथिं यन्न भोजयेत् ।
धन्यं यश्रस्यमायुष्यं खग्यं चातिथि-पूजनम्"—दिति ॥
श्रास्यमेधिकेऽपि,—

"पादाभाङ्गाम्बुदानेस्त योऽतिथिं पूजयेत्ररः । पूजितस्तेन राजेन्द्र, भवामी ह न संग्रयः"—इति ।

शातातपाऽपि,—

"खाध्यायेनाग्निहोत्रेण यज्ञेन तपमा तथा। नावाप्नेति ग्रही लेकान् यथा लितिथ-पूजनात्"—इति॥ श्रातिथ्यकर्तुर्वियममाह,—

न पृच्छेद्रोच-चर्गो न खाध्यायं श्रुतं तथा। हृदये कल्पयेदेवं । सर्व-देवमया ! हि सः॥४८॥ इति।

श्राह्वे ह्यादावेव ब्राह्मणः परिचणीयः, - इति मनुना दर्धितम्, "दूरादेव परीचेत ब्राह्मणं वेद-पारगम्।
तीर्थं तदुव्य-कव्यानां प्रदाने से।ऽतिथिः स्वतः" - इति।

यमेनापि,-

"पूर्वमेव परीचेत ब्राह्मणान् वेद÷पार-गान्। ग्रारीर-प्रभवेदीं वैविग्रद्धान् चरित-ब्रतान्" -दति।

<sup>\*</sup> दत्तमज्ञादिकं महापालप्रदिशत्यर्थः, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> हृद्यं कल्पयेत्तस्मिन्, - इति सु॰ सू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> सर्व्वदेवसमा, -- इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

श्रतः श्राद्ध-त्यायेनातिष्येऽपि कर्माण गोवादि-परीचा-प्राप्ती तत् निवार्यते । गोवं वंग्र-प्रवर्त्तक-महर्षि-सम्बन्धः । चरणमाचारः । श्राखा-विश्रेषः खाध्यायः । श्रुतं व्याकरण-मीमांशादि । एतद्देश-नामा दीनासुपन्नचणम् । श्रतएव यमः,—

"न पृच्छेद्गोच-चरणे देशं नाम कुलं श्रुतम्।
श्रध्यने।ऽप्यागतं विष्रं भोजनार्थमुपस्थितम्"—दित ।
न नेवलं गोच-प्रश्नादि-वर्जनं, किन्ति देवता-बुद्धिरिप कर्त्त्र्या।
तदुक्तं श्रातातपेन,—

"चित्ते विभावयेत्तस्मिन् व्यासः खयमुपागतः"\*—इति । विष्णुपुराणेऽपि,—

"खाधाय-गोच-चरणमप्टष्टा च तथा कुलम्। हिरण्यर्भ-बुद्धा तं मन्येताभ्यागतं ग्रही"—इति। देवता-बुद्धि-विषयत्वे हेतुः सर्व-देवमयत्वम्। तच पुराणसारे दर्शितम्,—

"धाता प्रजापितः प्रक्रोविक्वित्यणोयमः ।
प्रविक्यातिथिमेते वै † भुज्जतेऽत्रं दिजात्तम"—इति ।
गोचादि-प्रश्ले फलाभावा बौधायनेन दिर्घतः,—
"देशं नाम कुलं विद्यां सृष्ट्वा योऽत्रं प्रयक्कित ।
न स तत्फलमाप्रोति दला खर्गं न गक्कित"—इति ।

<sup>\*</sup> व्यासं खयमुपस्थितम् ,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> भविष्यातिथिमेवैते, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

यथाऽऽतिव्यक्ती गोचादीन् न प्रच्छेत्, तथाऽतिथिरपि न ब्रूयात्। तदाद मनुः,--

"न भोजनाधें खे विप्रः कुल-गाने निवेदयेत्। भोजनाधें हि ते शंमन् वान्ताशीत्युच्यते बुधैः"—इति॥ श्रतिथि-दृष्टान्तेन भिजुकयोर्यति-ब्रह्मचारिणोः पूज्यतामाइ,—

श्रपूर्वः सुब्रती विषे । ह्यपूर्व्वश्वातिथिस्तथा । वेदाभ्यासरतानित्यं चयः पूज्या दिने दिने ॥४९॥

सष्टु वर्तं सवतं मोवहेतुर्यतिधर्मः, सेऽस्वासीति सवती यतिः । वेदाभ्यास-रतेवव्ह्याचारी, तदर्थवात् तस्यात्रमस्य । ताबुभौ प्रतिदिन-मपूर्वावितिथिवत् पूज्यावित्यर्थः ।तथा च याज्ञवस्त्यः,—

"सन्कत्य भिचने भिचा दातव्या सुन्नताय च"—इति । नृभिंदपुराणेऽपि\*,—

"भिचाच भिचवे दद्यादिधिवद्ब्रह्मचारिणे । यन्पुष्यफलमाप्नाति गां दला विधिवद्गुराः॥ तन्पुष्यफलमाप्नाति भिवां दला दिनाग्रही"-दति।

यमः,-

"सत्तत्य भिचने भिचां यः प्रयच्छति मानवः। गो-प्रदान-समं पुष्यं तस्याह भगवान् यमः"—इति । ब्रह्मचारिषं स्वसीति वाचिय्या तद्वस्ते जलं प्रदाय भिचा-प्रदानं

<sup>\*</sup> मनुरपि,—इति मु॰ पुक्तके पाठः । † वनचारियो,—इति भ्रा॰ स॰ पुक्तकयोः पाठः ।

कार्यम्। तदाइ गौतमः,—"खिलिशच्य भिचादानमपूर्वम्" - दित॥ स्रत-ब्रह्मचारिणौ यदि वैश्वदेवान्ते समागच्छतस्तदाऽस्त्वेवं , यदा तु वैश्वदेवात् पूर्व्वमागच्छतस्तदा कथिमित्याः इ.—

> वैश्वदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके यहमागते। उड्डत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षुकन्तुः विसर्ज्येत्॥५०॥

संप्राप्ते प्रसक्ते श्वननुष्ठिते सतीति यावत्। तथा च नृसिंहपुराणे,—
"श्रक्तते वैश्वदेवे तु भिचुके ग्रह्मागते"—इति ।
भिचुकन्तु विसर्ज्ञयेत्, यावदेश्वदेवाद्यपयुक्तमन्नं, तावत् पृथक्
क्रवाऽविशिष्टादन्नाद्विचां दला भिचुकं विसर्ज्ञधेत्॥
श्वकर्णे प्रत्यवायमाह,—

यतिश्व ब्रह्मचारी च पकान्न-स्वामिनावृभी। तयारनमदत्वा तु सुका चान्द्रायणचरेत्॥५१॥

चान्द्रायणस्य जचणं वच्यामः प्रायस्थित्त-प्रकरणे । प्रायस्थित्त-विधानात् प्रत्यवायोऽवन्यते । तथाः पकान्त-स्वामित्वादश्वादाने प्रत्यवायचपपन्नः । श्वतएव पुराणेऽपि,—

"श्रष्ठलाऽग्रीनसन्तर्धे तपखिनसुपश्चितम्।

<sup>\*</sup> खसीतिवाचं, -इति मु॰ पुत्तको पाठः।

वसमागती तदालेवं, -इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> भिचां दस्वा, - इति भाग् पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> प्रायिकत्तप्रकर्णे, - इति वास्ति सुदितातिरिक्तपुक्तकेषु।

श्रीमला तु परे लोके खानि मांसानि खाद्गेत्"—इति॥
बज्जषु भिनुकेषु श्रागतेष्वश्रकेन किं कर्त्त्रयमित्याश्रद्धाह, —
द्याच भिष्ठा-चितयं परिव्राड्ब्रह्मचारिणाम्।
दच्चया च तताद्यादिभवे\* सत्यवारितम्। ॥ ५२॥

निगद-व्याख्यातमेतत्। यथाविभवं भिचा-दानं कूर्मपुराणे दर्भितम्,—
"भिचां वै भिचवे दद्यान् विधिवद्ब्रह्मचारिणे।
दद्यादन्नं यथाभिक ह्यर्थिभ्योत्ताभवर्क्भितः"—इति॥
यति-भिचा-प्रदाने वियममाह,—

यति-हस्ते जलं द्याद्वैश्चं द्यात् पुनर्ज्ञलम्। तद्वैश्चं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरे।पमम्॥ ५३॥ स्वष्टमेतत्। तच भैनं पति विभवे बज्जलं दातव्यम्। तदुकं ब्रह्मपुराणे,—

"यः पात्र-पूरणीं भित्तां यतिभ्यः मंप्रयक्तति । विमुत्तः मर्व्वपापेभ्या नामौ दुर्गतिमाप्त्रयात्"—दति ॥ यथा भित्तुकस्य ममागतस्यातिष्यमवस्यं कर्त्त्रयं, तददैत्रय्यापेतस्यापि स्वग्रहे ममागतस्यातिष्यमभ्युदय-कामिना कर्त्त्रव्यमित्याह्न,—

यस्य छचं हयश्रैव कुञ्जरारीहमृहिमत्। ऐन्द्रं स्थानमुपासीत तस्मात्तन्न विचार्येत्॥ ५४॥

<sup>\*</sup> तताविद्वान् विभवे, - इति सु॰ युक्तके पाठः।

<sup>†</sup> स्नोकाऽयं मुद्रितमूलपुक्तके गास्ति।

<sup>ी</sup> भिचापदाने, - इति स॰ से।॰ प्रा॰ गुस्तनेषु पाठः।

यस्य इत्र-ह्यो विद्येते, तस्यातिष्यं कुर्वन् ऐन्द्रं पदमवाप्तृयात्।
एतसादचनात् पूर्व्वोत्तर-वचनयोरातिष्य-विषयक्षात् तत्-प्रकरणान्तःपातित्वेनास्मिन् वचने उनुक्तमिष, त्रातिष्यं कुर्व्विति पद-द्वयं, सन्दंग्नसायेनात्र लभ्यते। कुन्तरस्थारोष्ट्री यस्मिन्नेन्द्रे पदे, तत्कुन्नरारोष्टम्।
स्वद्विरम्हतपानाप्तरःसेवादिरस्मिन्नसीत्यृद्धिमत्। क्नादिमान् चनियादिरतिथिजीतिकुलाचारैयेद्यपि हीनः, तथापि तत्पूजायाः स्वर्गपाप्ति-हेतुत्वात् तमितिथं, हीनत्व-बुद्धाः पूज्योऽयं न वा,-दित न
विचारयेत् न सन्दिद्धात् किन्वीश्वर-बुद्धाः तं पूजयेत्।

यद्यपि, भिनुकवन्नायमिसान् जनानि तपस्ती, तथायतीते जना-न्यनेन तपाऽनुष्ठितम्, त्रन्यथेदृशस्त्रैत्र्यर्थस्य प्राष्ट्रसंभवात्। त्रतएव विश्वतिमत देश्वरांश्रतं भगवता दर्शितम्,—

"यद्विस्तिमत्मलं श्रीमदूर्ज्ञितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ लं मम तेजेऽंग्र-सम्भवम्"—इति ॥ तसादुक्तमैश्रर्थोपेतस्थातिष्यम् ॥

यदुक्तं वैश्वदेवात् पूर्व्हमपि यति-ब्रह्मचारिभ्यां मित्ता दात्रथेति, तचापपत्तिमाइ,

वैश्वदेव-कृतं पापं श्रक्तोभिक्षुर्व्यपोहितुम्। न हि भिक्षु-कृतान् देषान् वैश्वदेवाव्यपाहित॥५५॥

वैश्वदेवस्य पश्चात् करणेन प्रथक्तोचो देषः, स भिचा-दानेन निवर्त्तते। भिचा-परिहारेण तु यो देषः, नासौ पूर्वक्रतेनापि वैश्वदेवेन निवर्त्तते। श्रव, भिचुश्रब्दो विद्यार्थादीनासुपलवकः। तथा च तेषां भिचुकलं व्यासेनाकम्,— "यित्य ब्रह्मचारी च विद्यार्थी गुरू-पेषकः।
श्रध्यगः चीष-दृत्तिय षड़ेते भिन्नुकाः स्टताः'-दित।
पुराणेऽपि,—

"व्याधितस्वार्ध-हीनस्य सुटुम्बात् प्रच्युतस्य च । श्रध्वानं प्रतिपन्नस्य भिचाचर्या विधीयते"—इति । वैश्वदेवक्षतमित्युक्वाः बुद्धिस्थलाद्वैश्वदेवस्थाकर्णे प्रत्यवायमाह,—

श्रक्तता वैश्वदेवन्तु सुञ्जते ये दिजाधमाः। सर्व्वे ते निष्णलाजेयाः पतन्ति नर्केऽभुचै। ॥ ५६॥

निष्मला-यथोक-फल रहिताः। न केदलमिष्ट-प्राष्ट्रभावः किन्व-निष्ट-प्राप्तिरिप दर्भिता;—'पतिन्त नरकेऽप्रद्रचौ'—दिति॥ वैश्वदेव-दृष्टान्तेनातिथ्याकरणेऽपि प्रत्यवायमाह,—

वैश्वदेव-विहीनाये श्रातिष्येन वहिष्कृताः। सर्व्वेते नरकं यान्ति काकयानिं वजन्ति च॥५०॥

नरका रौरवादिः, तमनुभ्य पञ्चात् काकयोनिं व्रजन्ति ॥ श्रतिथिलेन सुवन्नन्यानिय भोजनीयानाइ ,—

पापा वा यदि चएडा ले। विप्रमः पितृघातकः। वैश्वदेवे तु संप्राप्तः से।ऽतिथिः स्वर्ग-संक्रमः॥५८॥

<sup>\*</sup> वैश्वदेवं कर्त्तव्यमित्युका, - इति मु॰ प्रत्ते पाठः।

<sup>†</sup> चितिधित्वेन प्राप्तस्य पापिछस्यापि भोजनीयतामाच, — इति सु॰ पुस्तने पाठः।

पापा गोवधाद्यपपातकी । एतेषां भांजनीयलमेव, नतु ऋषेषातिय्य-सत्काराईत्वम् । तदेतदेवाभिप्रेत्याश्वमेधिके वर्णितम्,—
"चण्डालावा श्वपाकावा\* काले यः कश्चिदागतः ।
श्रत्नेन पूजनीयश्व परत्र दितमिच्छता"—इति ।
विष्णुधर्मीक्तरे,—

"चण्डाले। वाऽष्य वा पापः श्रमुर्व्या पित्रघातकः ।
देशकालाभ्युपगतो भरणीयोमतोमम"—इति ।
उक्तान् पत्र महायज्ञान् प्रशंमति हारीतः,—
"देवानृषीन् पित्रंश्चैव भ्रतानि ब्राह्मणां स्वष्या ।
तर्पयन् विधिना विप्रो ब्रह्मभ्रयाय कल्पते"—इति ।
प्राणेऽपि,—

"यत्प्रजं सामयागेन प्राप्तोति धनवान् दिजः। सम्यक् पत्रमहायज्ञे देरिद्रस्तदवाप्त्रयात्" - इति। श्रकर्णे प्रत्यवायमाह व्यासः, -

"पञ्चयज्ञांसु योमोहान करेाति ग्रहात्रमी। तस्य नायं न च परेालेको भवति धर्मतः"—इति॥ पञ्चयज्ञानन्तरं भेाजनमभिष्रेत्य तदनुवादेन तत्र वर्जनीयानाह,—

यावेष्टितिशराभुक्ते याभुक्ते दक्षिणामुखः। वाम-पाद-करः स्थित्वा तद्दै रक्षांसि भुज्जते॥५८॥

<sup>\*</sup> पापावा यदि चयहाला, - इति सु॰ पुन्तको पाठः।

भोजन-विधिश्व मनुना दर्शितः,—
"भुक्तवत्सु व विप्रेषु खेषु स्टत्युषु चैव हि ।

भुद्धीयातां ततः पञ्चादविष्ठिन्तु दम्पती"—इति।

विष्णुपुराणे,—

"ततः स्वासिनी-दुःखि-गर्भणी-रुद्ध-वास्तवान्। भोजयेत् संस्त्रतान्तेन प्रथमन्तु परं ग्रही॥ श्रभुक्तवत्स चैतेषु भुद्धन् भुद्धे सुद्ध्कृतम्। स्तत्य गला नरकं श्लेयभुग्जायते नृप"—दति।

मार्कण्डेयपुराणे,—

"पूजियताऽतिथीतिखान्" ज्ञातीन् बर्श्वंखयाऽर्थिनः । विकलान् वाल-बद्धां अभोजयेदातुरां सतः॥ वाञ्केत् चुन्तृट्परीतात्मा यचानं रम-मंयुतम्"—इति ।

भोजनेतिकर्त्तंयतामाह बौधायनः,-

"उपिलिप्ते समे स्थाने ग्रुचौ स्नत्त्य-समितिते । चतुरसं चिकाणं वा वर्त्तुलं वाऽर्द्धचन्द्रकम्॥ कर्त्त्रव्यमानुपूर्व्येण ब्राह्मणादिषु मण्डलम्" – इति ।

श्रञ्जार्डिंग,—

"श्रादित्यावसवार्द्रा ब्रह्मा चैव पितामदः।

<sup>\*</sup> पूजियत्वातिचीन् विष्रान्, -- इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> स्राच्यामनान्विते,—इति स॰ ग्रा॰ पुस्तकयाः पाठः। तत्र, न मना-न्वितं स्रमनान्वितं, स्राच्यास्य तदमनान्वितस्रेति तत्त्रया, तस्मिति-व्यर्थावेष्यः।

मण्डलान्युपजीवन्ति तस्मात् कुर्व्वात मण्डलम्"-दित । कूर्मापुराणेऽपि,-

"उपिति ग्रंची देशे पादी प्रचात्य वै करी। श्राचन्यार्द्रानने । पञ्चार्द्रा भोजनञ्चरेत्"—इति। व्याचाऽपि,—

"पञ्चार्द्रीभोजनं कुर्यात् प्राद्मुखोमीनमास्थितः । इस्ती पादी तथैवास्त्रमेषु पञ्चार्द्रता मता"-इति । श्रास्त्रमेधिकेऽपि,—

"त्रार्द्रपादस्त भुज्जीयात् प्राङ्मुखश्चासने ग्रुचौ ।

पादाभ्यां धरणों स्पृष्टा पादेनैकेन वा पुनः"—इति ।

तच भोजनं ग्रुद्धपाने कर्त्तव्यम् । तदुकं कूर्मपुराणे,—

"प्रश्नस्त-ग्रुद्ध-पानेषु भुज्जीताकुत्सिते दिजः" — इति ।

प्रश्नस्तानि च पाचाणि पैठीनिधना दर्शितानि,—

"धौवर्षे राजते तास्रे यमपनपलाश्चयोः ।

भोजनेभोजने चैव विराच-फलमञ्जते ॥

एकएव तु योभुङ्को विमले कांस्य-भाजने ।

चलारि तस्य वर्द्धन्ते त्रायुः प्रज्ञा यश्चोवलम्"—इति ।

तन्व, यमपन-पलाश्चपन-भोजनं है ग्रहि-व्यतिरिक्त-विषयम्,

<sup>\*</sup> मुझीताकोधनेादिजः,-- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> सीवर्षे राजते पाचे तासे पद्मपनाप्रयोः, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> भोजनाभोजने चैव,—इति स॰ मा॰ पुक्तकयाः पाठः।

१ पद्मपचपलाग्रपचभोजनं, - इति सु॰ पुत्तके पाठः।

"पलाग्र-यम-पत्रेषु" ग्रही भुक्षीन्दवं चरेत्।
ब्रह्मचारि-यतीनाञ्च चान्द्रायण-फलं भवेत्"—इति
व्याम-सारणात्। कांस्य-पात्रन्तु ग्रहस्थैकविषयं, यत्यादीनान्तु
निषेधात्!। तदाह प्रचेताः,—

"ताम्बूलाभ्यञ्चनं चैव कांख्याचे च भोजनम्।
यितञ्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्क्जयेत्"-इति।
तच पात्रं भ्रमौ स्थापनीयम्। यदुत्रं कूर्मपुराणे,—
"पचार्द्रा भोजनं कुर्याद्भूमी पात्रं निधाय तु।
उपवाचेन तत्तुत्वं मनुराह प्रजापितः"—इति।
तच स्थापनं प्राणाइति-पर्यन्तं, पञ्चानु यन्त्रिकामारेष्य
भोत्रायम्। तदाह यासः,—

'न्यस्य पाचं तु भुज्जीत १ पञ्च यामान् महामुने।

ग्रेषमुद्भृत्य भोक्तयं श्रूयतामच कारणम्॥

विप्रुषां पाद-संस्पर्भः पाद-चैल-रजस्तया।

सुखेन भुङ्गे विप्रो हि पिचर्यन्तु न लुप्यते"॥

पैत्रक-भोजने भूमि-पाच-प्रतिष्ठापनं न लोपनीयमित्यर्थः। उक्त-पाच-निहितमन्नं नमस्कुर्यात्। तदुकं ब्रह्मपुराणे,—

'श्रम्नं दृष्ट्वा प्रणम्यादौ प्राञ्चिलः कथयेत्ततः।

<sup>\*</sup> पनाश्पद्मपत्रेषु, - इति सु॰ पुन्तको पाठः।

<sup>†</sup> ग्रन्थिविषयं, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> अत्र, यत्यादीनां तन्निषेधात्, — इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति ।

<sup>∮</sup> न्यस्तपात्रं न सुझीत,—इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

श्रसाकं नित्यमस्त्रेतदिति भत्याऽय वन्दयेत्''॥
वन्दनानन्तर-क्रत्यमाह गोभिनः,—"श्रयातः प्राणाइति-कन्योव्याह्रतिभिगायश्राऽभिमन्त्र्य स्टतं ला मत्येन परिविश्वामीति मायं,
मत्यं लर्त्तेन परिविश्वामीति प्रातः,

त्रन्तस्वरिष भूतेषु गुहायां विश्वतोसुखः । लं यज्ञस्वं वषद्भकार त्रापोज्यातीरसाऽस्टतम्॥

तं ब्रह्मा तं प्रजापितः ब्रह्माश्चर्यः खरेमसहतोपस्तरणमसीत्यपः पीला दश्रहोतारं मनसानुद्धृत्यैतददन् पश्च यासान् ग्रह्मीयात् प्राणाय खाहेति गाईपत्यमेव तेन क्रहोति। श्रपानाय खाहेत्यना- हार्य्यपनमेव तेन जुहोति। व्यानाय खाहेत्याहवनीयमेव तेन जुहोति। खरानाय खाहेत्यावस्य- मेव तेन जुहोति"। एते पश्च मन्त्राः प्रणवाद्याः कर्त्त्याः। तथाच श्रीनकः,—

"खाहाऽन्ताः प्रणवाद्याञ्च नामा मन्त्रास्तु वायवः ।
जिज्ञयैव ग्रेषेदन्नं दश्रनेस्तु न संस्पृशेत्"—इति ।
जिज्ञा-ग्रसने विशेष त्रात्रमेधिके दिश्वितः,—
"यथा रसं न जानाति जिज्ञा प्राणाज्ञतौ नृप ।
तथा समाहितः कुर्यात् प्राणाज्ञतिमतन्त्रितः"—इति ।
प्राणाज्ञतिस्बङ्गुलि-नियममाह श्रोनकः,—

<sup>\*</sup> चन, दर्भ हातारं, - इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति ।

मनसानुद्भृत्य त्वरन्, - इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> तेनाझेन,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

"तर्क्वनी-मध्यमा-ऽङ्गुष्ठ-लग्ना प्राणाइतिर्भवेत्।

मध्यमा-ऽनामिका-ऽङ्गुष्ठे र्याने जुड्यास्तः॥

कनिष्ठा-ऽनामिका-ऽङ्गुष्ठे र्याने तु जुड्याद्धविः ।

तर्क्वनीन्तु विद्यः स्वता उदाने जुड्यास्तः॥

समाने सर्व्यक्तिन ससुदायाइतिर्भवेत्"—इति।

परिषेचनानन्तरभावि-विश्वेषोभविष्यपुराणे दर्शितः,—

"भोजनात् किश्चिदनाग्रं धर्मराजाय वै विलम्।

दलाऽष्य चित्रग्रप्ताय प्रेतेभ्यश्चेदसुचरेत्॥

यत्र कचन संख्यानां जुन्नृष्णोपहतात्मनाम्।

प्रेतानां वप्तयेऽच्यामिदमस्त यथास्ख्यम्"—इति।

कूर्मपुराणेऽपि,—

"महाव्याह्मतिस्वत्रं परिधायोदकेन तु। त्रम्हतोपस्तरणममीत्यापोशानिकयां चरेत्"—इति।

बौधायनस्त, सर्वमेतत् संग्रह्माह,—"सर्वावस्थकावसानेषु प्रचा-लित-पाणि-पादोऽप श्राचम्य ग्रुचौ संत्रते देशे प्राङ्मुख उपरिश्व खद्दृतमाद्वियमाणं भूर्भुवः खरेमित्युपस्थाय वाचं यच्छेदन्यत् समानं महायाद्दितिभः प्रदिवणमन्तमुदकं परिषिच्य सर्थेन पाणिनाऽविमुञ्च-न्नस्तोपस्तरणमसीत्यपः पोला पञ्चानेन प्राणाज्ञतोर्जुहोति; श्रद्धायां प्राणे निविष्टोऽस्ततं जुहोमि शिवोमाविशाप्रदाहाय प्राणाय स्वाहा,

<sup>\*</sup> जुड्डयात्ततः,—इति मु॰ पृक्तको पाठः। † मध्यमानामिका श्रून्यैः,—इति मु॰ पुक्तको पाठः।

श्रपाने व्यानखदाने समाने निविष्ठ द्वादिना, यथालिङ्ग मनुषङ्गः। एवं पञ्चान्नेन, त्रष्णीं भूयोवर्त्तयेत् प्रजापितं मनसा ध्यायेत्, श्रयाणुदाहरन्ति,—

त्रामीनः प्राङ्मुखोऽत्रीयात् वाग्यतोऽत्रमकुत्ययन् । त्रस्कन्दयंस्तनानाञ्च \* भुकाः त्रं समुपस्पृणेत्॥ सर्वभच्छापूप-कन्द-मूल-फल-मांमानां दन्तैनीवर्जयेत्। नातिसुहितः त्रम्तापिधानमभीत्युपरिष्टादपः पीलाऽऽचान्तो हृदयदेश्रमभिम्हणतिः प्राणानां ग्रन्थिरिष सद्रोमाविशान्तकस्तेनान्नेनाप्यायखेति । पुनराचम्य दिविणपादाङ्गुष्ठे पाणिं नित्रावयित,—

> "श्रङ्गष्टमात्रः पुरुषो श्रङ्गष्टच समाश्रितः । रेशः सर्वस्य जगतः प्रसुः प्रीणाति विश्वसुक्"-इति॥

इतात्रानुमन्त्रणमूर्द्धहरूः समाचरेत्, श्रद्धायां प्राणे निविध्या-स्तर इतं प्राणमन्नेनाप्यायख, श्रद्धायामपाने, श्रद्धायां व्याने, श्रद्धायामुदाने, श्रद्धायां समाने, निविध्येत्यादिर्ययाणिङ्गमनुषङ्गः। ब्रह्मणि मन्नात्माऽस्तत्वायेत्यात्मानं योजयेत् सर्व-क्रतु-याजिनामा-त्मयाजी विशिष्यते"—दति । विष्णुपुराणे,—

> "त्रत्रीयात् तन्मनाभः ला पूर्वन्तु मधुरं रमम्। खवणाम्बी तथा मध्ये कटु-तिकादिशांखतः॥

<sup>\*</sup> व्यास्तन्धयं स्तन्मनासं, - इति सु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>†</sup> श्रद्धायामपाने निविध्याम्तगुं ज्ञतमपानमज्ञेनाप्यायख श्रद्धायां व्याने निविध्याम्तगुं ज्ञतं व्यानमज्ञेनाप्यायख श्रद्धायाम्दाने निविध्याम्तगुं ज्ञतमुदानमज्ञेनाप्यायख श्रद्धायां समाने निविध्याम्तगुं ज्ञतं समानमज्ञेना-प्यायखेति यथालिश्वमनुषद्भः, इति मु॰ पुस्तके पाठ

प्राग्द्रवं पुरुषोऽश्रीयानाधे च कठिनाशनः । श्रन्ते पुनर्द्रवाशी तु वलारेग्ये न सुञ्चितः — दित ॥ भोजने कवल-मञ्ज्ञामाद्यापसम्बः,—

"श्रष्टौ ग्रामामुनेर्भच्याः घोड़शारण्वामिनः। दानिंगन् ग्रहस्यस्य ह्यमितं ब्रह्मचारिणः"—इति। श्रास्रमेधिकेऽपि,—

> "वन्न-प्रमाण-पिण्डां यस यस दे के कमः पुनः। वन्नाधिकन् यत् पिण्डमात्मोच्छिष्टं तरुच्यते॥ पिण्डाविष्यसम्बद्ध वन्न-निःस्तमेवच। म्रभोच्यं ति दिजानीयात् भुन्ना चान्द्रायणं चरेत्। सदा चात्यमनं नाद्यात् नाति हीनं च कि हिचित्। यथाऽस्नेन यथा न स्थात् तथा भुद्धीत नित्यमः"—इति।

बद्धमनुः,—

"पीलाऽपाऽश्वनमञ्जीयात् पाच-दत्तमगहितम्। भार्था-स्तत-दावेभ्य उक्किष्टं शेषयेत् दिजः" !-इति। उक्किष्ट-शेषणन्तु घृतादि-व्यतिगित-विषयम्। तदाइ पुलस्यः,— "भोजनन्तु न निःशेषं कुर्यात् प्राज्ञः कयञ्चन। श्रन्यच दिधसक्ताज्यं फलं स्त्रीरं च मध्यपः"—इति। एतच भोजनं सायं प्रातञ्च कर्तयम्। तदुकं मनुना,—

<sup>\*</sup> कठिनाश्चनम् - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> पीलापाशानमत्रीयात्, — इति भा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> ततः, - इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयोः पाठः।

'सायं प्रातिर्देजातीनामग्रनं श्रुति-चादितम्। नान्तरा भाजनं कुर्यादग्निहान-समा विधिः"—दित। गौतमः,—'सायं प्रातस्वन्नमभिपूजितमनिन्दन् भुन्नीत"-दित। खदाह्यत-वचन-समूहेन प्रसिद्धं साङ्ग-भाजनं मूलवचने,''यो भुङ्को''— दत्यनू व वेष्टित-ग्रिरस्वादिकं प्रत्यवायाभिधानेन निषेधयति। एतच वर्ञ्यान्तराणामण्युपलचणम्। तानि च ब्रह्मपुराणे दर्शितानि,—

''यस पाणि-तले भुक्के यस फुक्कार-संयुतम्\*।
प्रस्ताङ्गुलिभिर्यश्च तस्य गोमांसवच तत्।
नाजीर्षे भोजनं कुर्यात् कदनानि वुभुवितः!॥
इस्यश्वरथयानेष्टमास्थिता नैव भवयेत्।
प्रमानाभ्यन्तरस्थो वा देवालय-गते।ऽथवा॥
प्रयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चामने।
नार्द्रवामा नार्द्रभिरा नचायज्ञोपवीतवान्॥
न प्रमारित-पादस्तु पादारोपित-पाणिमान्।
स्व-बाज्ज-मय्य-संस्थञ्च न च पर्यञ्जमास्थितः॥
न वेष्टित-प्रिराञ्चापि नोत्सङ्ग-क्रत-भाजनः?।
न वेष्टित-प्रिराञ्चापि नोत्सङ्ग-क्रत-भाजनः?।
न चर्मीपरिसंस्थञ्च चर्म-वेष्टित-पार्श्ववान्॥
न चर्मीपरिसंस्थञ्च चर्म-वेष्टित-पार्श्ववान्॥

<sup>\*</sup> पुत्कारवायुना, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> यच, - इति शा॰ स॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>‡</sup> कुर्याद्वातिवुभृच्चितः,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> नात्मक्कतभोजनः, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

श ने।पानत्कः सपादुकः, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

याम-भ्रेषं न चास्त्रीयात् पीत-भ्रेषं पित्रेन्न च। शाक-मूल-फलेनूणां दन्तच्छेदैनं भचयेत्॥ बह्रनां भुञ्जतां मध्ये न चात्रीयात्तराऽन्तितः। व्या न विस्जेदनं ने। चिष्ठं कुचित्रंजेत् ""॥

#### वृहस्पति:,-

''न स्पृशेदामइसीन भुज्जाने।ऽत्रं कदाचन। न पादौ न ग्रिरोविस्तं न पदा भाजनं स्पृत्रेत्" - इति ।

### उप्रनाः,—

"नादला मिष्टं मन्नीयादह्ननां चैव पश्चताम्। नास्त्रीयुर्वहवस्त्रैव तथाऽनेकस्य पश्चतः"-इति । त्रादित्यपुराणे,—

"ने क्छिष्टं ग्राइयेदाच्यं जाधिष्यष्टं चरे मन्यजेत्। ग्रहर-भुकाविष्यष्टन्तु नाद्याङ्गाण्ड-स्थितं लिप"—इति । कूर्मपुराखे,—

"नाईराचे न मधाले नाजीर्णे नाईवस्तधक्। न भिन्न-भाजने चाद्यात्॥ न भूम्यां न च पाणिषु॥ नोक्छिष्टो घृतमादद्यात्र मूईानं स्पृशत्रिष । न ब्रह्म कीर्त्तियलाऽपि न नि:श्रेषं न भार्यया॥

<sup>\*</sup> अत्र, नेाच्छिछः कुत्रचिद्वत्रेजेत्,—इति पाठे। भवितुं युक्तः।

<sup>†</sup> म्टर, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> नेाच्चिष्टो, -- इति भा॰ मुक्तको पःउः।

<sup>∮</sup> जम्धिष्टं न,—इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयोः पाठः ।

<sup>॥</sup> चैव, — इति भा॰ पुक्तके पाठः।

नान्यागारे न वाऽऽकाभ्रे न च देवालयादिषु"-इति। याज्ञवल्कारेप,-

"न भार्था-दर्भनेऽस्रीयान्नैकवासा न संस्थितः"-इति।

यत्तु,— "ब्राह्मणा सह चाऽस्त्रीयाद्च्छितं वा कदाचन। न तस्य दे। षिमच्छिन्ति नित्यमेव मनीषिणः। उक्किष्टमितरस्त्रीणां योऽस्रीयाद् ब्राह्मणः कचित्॥ प्रायिश्वत्ती स विद्येयः संकीर्णा मूड्चेतनः"—इति। न तत्मर्ज्या देशवाभाव-प्रतिपादन-परं, कदाचनेति वचनात्।

श्रतएवादित्यपुराणम्,-"ब्राह्मणा भार्यया मार्डे कि विद्वृद्धीत चाध्वनि । श्रमवर्ण-स्त्रिया । सार्झ भुक्ता पतित तत्वणात्"- इति ।

**रुद्धमन्र्**प्रि,—

"न पिवेन्न च भुच्चीत दिजः सब्येन पाणिना। नैकइस्तेन च जलं ग्रुट्रेणावर्क्तितं पिवेत्॥ पिवतो यत् पते त्तोयं भाजने मुख-निः सृतम्। श्रभोज्यं तद्भवेदन्नं भुक्ता भुज्ञीत किल्विषम्॥ पीतावग्रेषितं तायं ब्राह्मणः पुनरापिवेत्? ।

<sup>\*</sup> नागारे च नवाकाणे, - इति णा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ं</sup> अधीवर्णस्त्रया, - इति मु॰ प्रस्तने पाठः।

<sup>‡</sup> मनुरपि, इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>🐧</sup> स्वत्र, ब्राह्मणो न पुनः पिवेत्, — इति पाठी भवितुं युक्तः। 'पिवती-यत्'—इत्यारभ्य, 'पुनरापिवेत्'—इत्यन्तोग्रत्थः मुदितातिरितापु स्तकेषु न द्रप्रयते।

पिवेद्यदि हि तन्नोहात् दिजञ्चान्द्रायणं चरेत्"-दित । श्रविः,-

"ते यं पाणि-नख-सृष्टं- \* व्राह्मणे न पिवेत् कचित्। सुरापानेन तत्तु स्थितियोवं मनुरव्रवीत्" – इति ।

भातातपः,-

"बड्ढृत्य वाम-इखेन यत्तीयं पिवति दिजः। सुरापानेन तत्तुः मनुराह प्रजापितः"—दित। श्राश्वमेघिकेऽपि,—

"पानीयानि पिवेद्येन तत्पात्रं दिजमत्तमः। श्रनुच्चिष्टं भवेत्तावद्यावद्भूमौ न निचिपेत्"—इति। श्रह्भः,—"नानियुक्तोऽय्यामनस्यः प्रथममश्रीयात्राधिकं दद्यात्र प्रतिग्टह्णीयात्"—इति । श्रातातपोऽपि,—

"श्रयामनापविष्टस्त योभुङ्को प्रथमं दिजः। बह्ननां प्रथतां प्राज्ञः पङ्क्या इरित किल्विषम्"—इति। गोभिलः,—

> "एक पङ्गुपित्रिष्टानां विप्राणां सह भोजने। यद्येकाऽपि त्यजेत् पात्रं नाष्ट्रीयुरितरे पुनः। मोहान्तु भुङ्को यस्तत्र स सान्तपनमाचरेत्। भुज्ञानेषु तु विषेषु यसु पात्रं परित्यजेत्॥ भोजने विष्न-कर्नाऽसौ ब्रह्महाऽपि तथाच्यते"-इति।

<sup>\*</sup> पाणिनखाग्रेग, - इति भा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्यनु,-इति शा॰ पुन्तको पाठः।

वाग्यमनं प्रक्रम्य पुराणे,-

"स्रास्थता वर्णः ग्रांतिं जुझताऽगिः त्रियं हरेत्। भुद्धता सत्युरायुष्यं तस्मान्गीनं चिषु स्मतम्"—इति। यत्तिचिणातम्,—

"भौनव्रतं महाकष्टं इँकारेणापि नम्यति । तथा सति महान् देाषः तस्मान्तु नियतश्चरेत्"—दिति । तदेतत् काष्ठ-मौनाभिप्रायेण । एतच पञ्चायासादर्वाग्विषयम् ।

तथा च वृद्धमनुः,—

"त्रनिन्दन् भचये नित्यं वाग्यते। ज्ञमकुत्सयन्। पच यासान्यहामीनं प्राणाद्याप्यायनं महत्"—इति।

श्राश्वमेधिकेऽपि,-

"मौनी वाऽष्ययवाऽमौनी प्रहृष्टः संयतेन्द्रियः । भुज्जीत विधिविद्योग न चेाच्छिष्टानि चर्ययेत्\*"—इति । भ्रातातपोऽपि,—

> "इस्त-दत्तानि चान्नानि प्रत्यच-लवणन्तथा। मृत्तिका-भचणञ्चैव गोमांसामनवत् स्रुतम्"—इति।

पैठीनसः,-

"लवणं यद्भनं चैव घृतं तैलं तयेव च। लेह्यं पेयद्य विविधं इस्त-दत्तं न भवयेत्॥ दर्व्या देयं घृतात्रन्तु समस्त-यद्भनानि च। उदकं यह पक्तात्रं योदक्या दातुमिक्कति।

<sup>\*</sup> ने चिख्छानि न चालयेत्, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

स भूणहा सुरापश्च सीयी च गुरुत ल्पगः"—इति । श्राश्वमीधिके,—

"उद्यामपि चण्डालं यानं कुक्रुटमेवच । भुज्जाने। यदि पग्छेन् तदन्नन्तु परित्यजेत् ॥ नेश-कीटावपद्य ने सुख-मारूत-वीजितम् । श्रन्नं तद्राचमं विद्यात्तसात्तत् परिवर्ज्ञयेत्"—इति । कात्यायनः,—

"चण्डालपिततादक्या-वाकां शुला दिजात्तमः।
मुद्धीत ग्राममाचन्तु दिनमेकमभोजनम्"—इति।
गौतमोऽपि,—

"काइलाभामणगाव्णश्चकस्थालूखलस्य च ।

एतेषां निनदं यावनावत्कालमभाजनम्"—इति ।

हरस्पतिरपि,—

"त्रयेकपङ्त्या नात्रीयाद्वाह्मणैः खत्रनैरिप।
के हि जानाति किं कस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत्॥
एकपङ्त्युपविष्टानां दुष्कृतं यहुरात्मनाम्।
सर्वेषां तत्समं तावद्यावत् पङ्किनं भिद्यते"—इति।

पङ्कि-भेद-प्रकारमपि सएवाइ,-

"श्रिमना भसाना चैव स्तमीन सिललेन च। दारेण-चैव मार्गेण पङ्किभेदो बुधैः स्रतः"—इति।

<sup>\*</sup> सक्तेना, - इति स॰ भा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> केशकोटेापपन्नस्, - इति मु॰ पुक्तके पाउः।

यमाऽपि,-

"उदक्ष हणं भस्म दारं पत्थास्य येवच ।
एभिरन्तरितं क्रला पङ्किदोषो न विद्यते"—इति ।
तदेवं मूलवचनेक्क-वेष्टितिशरस्वादि-वर्ज्ञने।पलचिता निथमविश्रेषा दर्शिताः । दिच्छासुखल-निषेधो नित्य-भाजन-विषयः । काम्ये
तदिधानात् । तथाच मनुः —

"त्रायुष्यं प्राद्मुखा भुक्के यग्नस्यं दक्षिणामुखः । त्रियं प्रत्यङ्मुखा भुक्के च्रतं भुक्के उदझुखः"- इति । गोभिलाऽपि दक्षिणामुखलं निषेधयति,—

"प्राञ्चाखाविखाता विप्रो प्रतीचां वा यथासुखम्। उत्तरं पित्वकार्थे तु दिल्लान्तु विवर्ज्जयेत्\*"—रित । 'वाम-पाद-करः' वामपादे करोयस्थामौ वामपादकरः । यो वामपादकरो भुद्धे, यश्च स्थिता भुद्धे, तैः मर्थेर्यद्भुतं तद्रचांमि सुञ्चते, न स्थयं प्राणाग्निहाचादि-फलं प्राप्तातीत्यर्थः । भुकस्य राचम-गामिलं कूर्मपुराणेऽपि दर्शितम्,—

"योभुक्ते वेष्टितिशरा यथ भुक्ते विदिक्ष्युखः। सेरापानत्कश्च यो भुक्ते मर्थे विद्यात्तदासुरम्"—इति । श्रभिप्रेतस्य भोजन-विधेरूदीचाङ्गानि उच्चिष्टोदक-दानादीनि ! कर्त्त्रयानि । तत्र देवसः,—

<sup>\*</sup> विसर्जयेत्, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> उत्त्र, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

इिक्छोदकदानादीनि,—इति नास्ति स॰ सो॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु।

"भुक्षोच्छिष्टं समादाय सर्वसात् किञ्चदाचमन् । उच्चिष्टभागध्येभ्यः सोदकं निर्व्यमहुवि"—इति ।

तच, मन्तः,—

"रौरवेऽपृष्य-निसये पद्मार्तुद-निवासिनाम्।
प्राणिनां सर्वेश्वतानामचय्यसुपितष्ठताम्""—दित ।
गद्यव्यासे।ऽपि,—"ततस्तुप्तः सन्नस्तापिधानमसीत्यपः पीला
तसाद्यान्यनागपस्त्य विधिवदाचामेत्"—दित । स चाचमनप्रकारे।
देवलेन दर्शितः,—

"शुक्षाऽऽचामेद्ययोक्तेन विधानेन समाहितः। श्रोधयेनुख-इस्तो च स्ट्रह्मिर्घर्षेपरिपि"—इति। तच घर्षणं तर्ज्ञन्या न कर्त्त्र्यम्। तदाइ गौतमः,— "गण्डूषस्थाय समये तर्ज्ञन्या वक्षशोधनम्। कुर्व्यात यदि मूहात्मा रौरवे नरके पतेत्<sup>†</sup>"—इति।

व्यामः,-

"इस्तं प्रचात्त्य गण्डूषं यः पिवेदिवचित्रणः । स देवां स्व पित्वं स्वेव ह्यात्मान स्वेव पातयेत्"—इति । "तिस्मिन् नाचमनं कुर्यात् यत्र भाण्डेऽय भुक्तवान् । यद्युत्तिष्ठत्यनाचान्तोभुक्तवानामनात्ततः ॥ स्वानं सद्यः प्रकुर्विति से। अन्यया ऽप्रयते। भवेत्"—इति ।

<sup>\*</sup> प्राणिनां सर्वभूतानां ह्यच्यसुपतिष्ठतु,-इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>†</sup> शैरवं नरकं ब्रजेत्,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡ &#</sup>x27;इति' प्रब्दाऽत्राधिकः प्रतिभाति ।

## कूर्मपुराणेऽपि.—

"श्रम्तापिधानमधीत्यपः पिवेत् \* \* \* ।
श्राचानाः पुनराचमेदायं गौरिति मन्त्रतः ।
द्रुपदां वा चिरावत्य मर्व्य-पाप-प्रणाधिनीम् ।
प्राणानां यन्यिरमीत्याखभेत् इदयं ततः ॥
श्राचम्याङ्गुष्ठमानीय पादाङ्गुष्ठे तु दिचिणे ।
निश्रावयेद्धस्त-जक्तमूर्ज्ज-इस्तः ममाहितः ॥
इतानुमन्त्रणं कुर्यात् श्रद्धायामिति मन्त्रतः ।
श्रष्टाचरेण ह्यात्मानं योजयेद्रह्मणीति हि ।
मर्व्वषामेवमङ्गानामात्म-यागः परः स्थतः ॥
योऽनेन विधिना कुर्यात् स याति ब्रह्मणः पदम्"—इति ।

श्रवि:,-

"त्राचान्तोऽष्यगु चिस्तावद्यावत् पात्रमनुद्धृतम् । उद्घृतेऽष्यगु चिस्तावद्यावन्ते । लिष्यते\* मही । भूमाविप हि लिप्तायां तावत् स्थादगु चिः पुमान् ॥ त्रामनादु त्थितस्तस्माद्यावन्न स्पृत्रते महीम्"—दति।

#### शानातपाऽपि,—

"त्राचन्य पात्रमुत्र्य किङ्गिदार्द्रेण पाणिना।
मुख्यान् प्राणान् ममालभ्य नाभिं पाणि-तलेन च॥
मुक्का नैव प्रतिष्ठेत न चाप्यार्द्रेण पाणिना।
पाणिं मूर्ड्वि ममाधाय स्पृष्ट्वा चाग्निं ममाहितः॥

<sup>\*</sup> नोन्मुज्यते, — इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

ज्ञातिश्रेष्ठ्यं समाप्ताति प्रयोग-कुणकोनरः"—इति । विष्णुपुराणेऽपि,—

"ख्खः प्रशान्त-चित्तस्तु क्षतासन-परिग्रहः।
श्रभीष्ट-देवतानाञ्च कुर्व्वीत स्मरणं नरः॥
श्रिशराष्ययथेद्धातुं पार्थिवं पवनेरितः।
दत्तावकाशो नभसा जरयेदस्तु मे सुखम्।
श्रन्नं वस्ताय मे भ्रमेरपामम्यनिसस्य च॥
भवन्तेतत् परिणतं\* ममास्त्रव्याहतं सुखम्।
प्राणापानसमानानासुदानव्यानयोस्त्रया॥
श्रन्नं पृष्टिकरञ्चास्तु ममास्त्रव्याहतं सुखम्।

श्रमिस्तिर्मार्वडवानस्य भुतं मयाऽत्रं जरयलगेषम्। सुखं ममैतत् परिणाम-सभावं यच्छलरेशं मम चास्तु देहे॥ विष्णुः समस्तेन्द्रिय-देह-देही प्रधानस्रते। भगवान् ययैकः। सत्येन तेनात्रमग्रेषमत्रम् श्रारेश्यदं स्थात् परिणाममेतु। विष्णुर्यया तयैवात्रं परिणामय वै तया!।

<sup>\*</sup> परिकाती, - इति भा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> सुख्य में तत्,—इति स॰ ग्रा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>‡</sup> विष्णुरात्मा तथैवाझं परिगामक्तथैवच, -- इति मु॰ पुक्तके पाठः।

मत्येन तेन मे भुकं\* जीर्यालन्नामदन्तथा।
दत्युचार्य ख-इस्तेन परिम्हज्य तथोदरम्॥
त्रनायाम-प्रदायीनि कुर्यात् कर्माण्यतन्द्रितः"—दति।
मार्कण्डेयोऽपि,—

"भ्रयोऽप्याचम्य कर्त्तव्यं ततस्ताम्बूल-भचणम्"—इति । तच विश्रष्टः,—

'सुपूगं च सुपर्णञ्च सुचूर्णेन समन्तितम् । श्रदला दिज देवेभ्यः ताम्बूलं वर्ज्ञयेदुधः। एक-पूगं सुखारे। ग्यं दिपूगं निष्मलस्भवेत्॥ श्रतिश्रेष्ठं चि-पूगञ्च ह्यधिकं नैव दुखति। पर्ष-मूले भवेद्याधिः पर्णाग्रे पाप-सस्भवः॥ चूर्ष-पर्षं हरेदायुः श्रिरा बुद्धि-विनाशिनी। तसादगञ्च मूलञ्च श्रिराञ्चैव विशेषतः॥ जीर्ष-पर्णां॥ वर्ज्जयिला ताम्बूलं खादयेदुधः''। यदिदं भाजनं निरूपितं, तद्गृहण-काले प्रतिषद्धम्। तदाह मनुः,— "चन्द्र-सुर्य्य-ग्रहे नाद्यादद्यात् स्नाला विसुक्तयोः।

त्रमुक्तयोर्स-गयोर्दृष्ट्रा साला परेऽइनि"- द्ति।

<sup>\*</sup> मद्भुतां,-इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> सुसंयुतम्, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> इरत्यायुः, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🖇</sup> क्रिरस्वेव, — इति स॰ ग्रा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>॥</sup> चूर्णपर्णः,-इति मु॰ पुस्तके पाठः।

१ रघट्टा, - इति मु॰ पुक्तको पाठः।

यहे यहण-काले, स्पर्धमारम्य मोचण-पर्यन्तो यह-कालः।
तिसन् काले न भुद्धीत, किन्तु राइणा चन्द्र-स्वर्थयोः सुक्तयोः
सतोः पश्चात् स्नाला सुद्धीत। यदा तु ग्रस्तास्तमयस्तदा परेद्युः
विसुकौ तौ दृष्ट्वा भुद्धीत। न केवलं ग्रह्म-काले भेजनाभावः, किन्तु
ग्रह्मात् प्रागपि। तदाइ व्यासः,—

"नाद्यात् सर्थ-ग्रहात् पूर्वमिक्त सायं ग्राण-ग्रहात्।

ग्रह-काले च नाक्षीयात् स्नालाऽस्रीयाच मुक्तयोः॥

सुक्ते ग्राणिन भुद्धीत यदि न स्नान्तहानिग्रा।

श्रमुक्तयोरस्वगयोरय दृष्ट्वा परेऽहनि"—दित।

पूर्व-काले भोजन-निषधे विभोषमाह दृद्धविष्ठहः,—

"ग्रहणन्नु भवेदिन्दोः प्रथमादिध यामतः।

भुद्धीतावर्त्तनात् पूर्वं पश्चिमे प्रहरादधः॥

रवेस्तावर्त्तनादूर्द्धमर्वागेव निग्नीथतः।

चतुर्थे प्रहरे चेत् स्थात् चतुर्थ-प्रहरादधः"—दित।

राचो प्रयमात् यामादिध ऊद्धें ग्रहणं चेत्, श्रावर्त्तनात्मधाह्नात् पूर्वे भुद्धीत; राचि-पश्चिम-यामे चेत्, राचि-प्रथम-यामादर्व्वाक् भुद्धीत; श्रह्मश्चर्यः रिव-ग्रहश्चेत्, राचेः चतुर्थ-प्रहरादधी भुद्धीतेत्यर्थः। निश्रीयो मध्यराचिः। मध्याह्नादूर्द्धें रिव-ग्रहणं चेत्, मध्य-राचाद्वीगेव भुद्धीतेत्यर्थः। श्रश्च-ग्रहणे याम-चयेण व्यवधान-मपेचितं, सूर्य-ग्रहे तु याम-चतुष्टयेनेति तात्पर्यार्थः। तथाच दृद्धं गौतमः,—

"सर्य-यहे तु नाम्नीयात् पूर्वे याम-चतुष्टयम्।

चन्द्र-ग्रहे तु यामांस्त्रीन् वाल-रुद्धातुरैर्विना"-इति । वालरुद्धातुर-विषये मत्यपुराणे,—

''त्रपराह्ने न मधाह्ने मधाह्ने चेन्न सङ्गवे। सङ्गवे ग्रहणं चेत्यान्न पूर्वें भाजनञ्चरेत्"-दित। समर्थस्य तु भाजने प्रायिश्वत्तसृतं कात्यायनेन\*,— ''चन्द्र-सुर्थ-ग्रहे भुक्का प्राजापत्येन ग्रुद्धाति।

तस्मिन्नेव दिने भुक्ता चिराचेणैव श्रुद्धाति"—इति। प्राप्ति-यहणे याम-चयस्थापवादमाह वृद्धविष्ठष्टः,—

"ग्रस्तोदये विधोः पूर्वं नाहर्भे जनमाचरेत्" - इति।

ग्रसासमये विशेषमाइ स्गः,-

"ग्रसावेव।सामानन्तु रवीन्दू प्राप्नुते। यदि । तथाः परेद्युस्दये सालाऽभ्यवहरेत्ररः"—दति । वृद्धगार्गोऽपि,—

"मन्धा-काले यदा राज्यंसते ग्राम-भारकारी। तदहर्नेव भुद्धीत राचाविष कदाचन"—दित। विष्णुधर्मीाचरेऽपि,—

"त्राहारात्रं न भोक्तव्यं चन्द्र-सूर्य्य-ग्रहायदा।
सुक्तिं दृष्ट्वा तु भोक्तव्यं स्नानं कला ततः परम्"—इति।
ननु, भेघाद्यन्तर्हाने चानुषं दर्भनं न सक्षत्रति इति चेत् †, दर्भनशब्देन शास्त्र-विज्ञानस्य विविचितलात्। तदाह दृदुगौतमः,—

<sup>\*</sup> याज्ञवल्क्येन,—इति सु॰ पुस्तने पाठः। † कात्र,—इति जेन्न,—इति पाठे। भवितुं युक्तः।

"चन्द्र-सूर्य-ग्रहे नाद्यात् तिसान्द्रहित पूर्वतः ।
राहीर्विमुितं विज्ञाय स्नाला कुर्वीत भोजनम्"—दित ।
एवं तर्हि, परेद्युह्दयात् प्रागपि शास्त्र-विज्ञान-सम्भवाद् ग्रसास्नमथेऽपि तथैव भोजनं प्रसञ्चेत । तन्न,

"तयोः एरेद्युह्रये स्नालाऽभ्यवहरेत्नरः"। श्रहीरात्रं न भोक्तव्यम् \* \* \*"- द्रित वचन-द्रयेन \* तदप्रसक्तेः। यत्तु स्कन्दपुराणे,-

"यदा चन्द्र-ग्रहस्तात, निश्रीयात् परते। भे तिस्यं तात, पूर्वा स्त्रे नापरा स्त्रे कथ सन ॥
पूर्वें निश्रीयात् ग्रहणं यदा चन्द्रस्य वे भवेत्।
तदा दिवा न कर्त्तयं भे जनं शिखि-वाहन"—दित ।

तदिदं याम-त्रयाभिप्रायकं, "चन्द्र-ग्रहे तु यामांस्त्रीन्"—इति विश्रेषस्य बद्धगौतमेनाभिधानात्। पाप-स्य-कामोग्रहण-दिनसुप-वमेत्। तदाह दसः,—

"त्रयने विषुवे चैव चन्द्र-सूर्य्य-ग्रहे तथा । त्रहोराचे। षितः स्नाला सर्व्यपापैः प्रसुच्यते"—दति । पुत्री तु ने। पवसेत्। तदाइ नारदः,—

''संक्रान्यासुपवासञ्च क्रणीकादग्नि-वासरे। चन्द्र-सूर्य्य-ग्रहे चैव न कुर्यात् पुचवान् ग्रही''—दति। ग्रसास्तमये तु पुचिणाऽणुपवासएवः ''श्रहोराचं न भे कियम्''—

<sup>\*</sup> तन्न, तथाः परेद्युषदयेभ्यव हरेदहारात्रं न भोक्ताश्यमिति वचनदयेन,
— इति स॰ ग्राः पुस्तकयोः पाठः।

—इति भोजन-प्रतिषेधात्। क्वचित्तु ग्रहण-विशेषे स्नामादिकं न कर्त्तव्यम्। तदुकं षट्चिंशकाते,—

'सर्य-ग्रहो यदा रात्रौ दिवा चन्द्र-ग्रहस्तथा। तत्र स्नानं न कुर्व्यात दद्याद्दानं न च कवित्"—इति। एतच अ-भाग-विशेष-व्यवस्थितानां ग्रास-मेश्च-दर्शन-याग्य-लाभावे द्रष्ट्यम्।

॥०॥ इति भोजन-प्रकर्णम्॥०॥

दत्यं निक्षितेन भोजनान्तेन कर्त्त्यजातेनाकः पञ्चम-भाग-मतिवाइयेत्। एतेन भाग-पञ्चक-क्रत्याभिधानेनाविष्यष्ट-दिवस-कर्त्त्यजातसुपलचणीयम्। तच कर्त्त्यजातं दच्चेण दिष्तम्,—

"भुका तु सुखमास्याय तद्यं परिणामयेत् । दित्रास-पुराणाद्यैः षष्ठ-सप्तमकौ नसेत् । श्रष्टमे स्रोक-यात्रा तु विद्यान्ततः पुनः"—इति ।

श्रविः,-

"दिवा खापं न कुर्व्वीत स्त्रियश्चैव परित्यजेत्। त्रायुःचीणा दिवा निद्रा दिवा स्त्री पुष्य-नामिनी। दतिहास-पुराणानि धर्म-मास्त्राणि चाम्यसेत्॥ दृथा विवाद-वाक्यानि परिवादश्च वर्क्वयेत्"—इति। विष्णुपुराणेऽपि,—

"श्रनायास-प्रदायीनि कुर्यात् कर्मा एतिन्द्रतः।

<sup>\*</sup> परिकामयन्, - इति सु॰ पुक्तको पाठः।

मच्चास्तः दि-विनेदिन मन्त्रागादिवरे धिना \*॥ दिनं नयेत्ततः मन्ध्यासुपतिष्ठेत् समाहितः"—इति । याज्ञवल्क्योऽपि,—

"श्रदः-ग्रेषं समासीत ग्रिष्टेरिष्टेस बन्धुभिः। उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां ज्ञलाऽग्नींस्तानुपास्य च। सत्यैः परिष्टते। भुक्ता नातित्वप्तोऽत्य संविग्नेत्"—इति॥ उपास्य चेति चकारेण वैश्वदेवादिकं ससुचिने।ति। साथंसन्ध्या-होमौ निरूपितौ। वैश्वदेवादौ कश्चिदिग्नेषो विष्णुपुराणे दर्शितः,—

"पुनः पाकसुपादाय सायमण्यनीपते। वैद्यदेव-निमित्तं वै पत्या सार्ह्सं विक्तं हरेत्॥ तत्रापि यपचादिभ्य त्रयेवान्नं विसर्ज्ञयेत् †। श्रितियं चागतं तत्र खश्रत्या पूज्येदुधः॥ दिवाऽतियौ तु विसुखे गते यत्पातकं नृप। तदेवाष्ट्रगुणं पुंसां सर्व्याटे विसुखे गते॥ तस्मात् ख-श्रत्या राजेन्द्र, सर्व्याटमितिथि नरः। पूज्येत्, पूजिते तस्मिन् पूजिताः सर्व्य-देवताः! छत-पादादिशौचय भुक्ता सायं तता ग्रही॥ गच्छेच्छ्यामस्फुटितां । तते।दारूमयीं नृप"—इति। ॥०॥ दत्यदःशेषादि-छत्यंम्॥०॥

<sup>\*</sup> नासच्छास्त्रविनादेन सन्मार्गार्थविरोधिनाः—इति मु॰ पुत्तके पाठः।
† तथेवाच्चविसर्ज्ञनं,—इति ग्रा॰ पुत्तके पाठः।

<sup>‡</sup> गच्चेच्च्यामन्दितां,—इति मृ॰ प्रस्तने पाठः।

शयन-प्रकारमाइ \* हारीतः,—"सुप्रचाजित-चरण-तले। रचां कला उदक-पूर्ण-घटादि-मङ्गल्योपेतश्रात्माभिरिचितामनुपहतां स-चामां पठन् । श्रयामधिष्ठाय राचिस्त्रतं जिंपला विष्णुं नमस्त्रत्य 'मर्पापमपं भद्रन्ते',—दित स्रोकं जिंपला दष्ट-देवता-सारणं कला समाधिमास्त्रायान्यांस्त्रव वैदिकान् मन्त्रान् साविचीच जिंपला मङ्गल्यं श्रुतं शङ्खाच ग्रट्णान् दिचणाशिराः स्वपेत्"—दित । दिचणाशिराः,— दित प्रदर्शनार्थम् । तथाच विष्णुप्राणम्,—

> "प्राच्यां दिशि शिरः श्रस्तं याम्यायामयत्रा नृप । सदैव खपतः पुंचाविपरीतन्तु रागदम्'-दति ।

गार्ग्याऽपि,—

''खगेंचे प्राक्षिराः भेते श्वाप्रर्थे दिवणाभिराः। प्रत्यक्भिराः प्रवासे च न कदाचिदुदक्भिराः''—इति । पुराणेऽपि <sup>‡</sup>,—

"राविस्न जिपेत् स्रता सर्वाय सख्यायिनः। नमस्कृताऽव्ययं विष्णुं समाधिस्यः खपेनिश्रि"—इति। सुख्यायिनाऽपि गालवेन १ दर्शिताः,—

"श्रगिक्तर्माधवश्चैव सुचुकुन्दो । सहासुनिः।

<sup>\*</sup> खयाहः भ्रेषादिक्तत्यं। तत्र भ्रयन्प्रकारमाह, — इति स॰ भ्रा॰ पुल-

<sup>†</sup> सून्वा प्रामानिति पठन्, - इति भा॰ पुस्तने पाठः।

<sup>‡</sup> विष्णुपुरागोऽपि, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🖇</sup> गोभिनेन, — इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> चाम्योमाधवस्व मृचिकुन्दो, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

कपिलो सुनिरास्तीकः \* पश्चिते सुखशायिकः"-इति । शयने वर्ज्जनीयानाइ मार्कण्डेयः,-

"ग्रुत्यालये आगाने च एक टचे चतुष्पये।

महादेव-ग्रहे वाऽपि माद-वेश्वानि न खपेत्॥

न यच-नागायतने स्कन्दस्थायतने तथा।

कूल-च्छायासु च तथा प्रकरा-लोष्ट-पांग्रुषु॥

न खपेच तथा गर्ने विना दीचां कथवन।

धान्य-गो-विप्र-देवानां गुरुणाञ्च तथोपिर॥

न चापि भग्नग्रयने नाग्रुचौ नाग्रुचिः स्वयम्।

नार्द्रवासा न नग्नथ्य ‡ नोत्तरा-स्थित-मस्तकः॥

नाकाग्रे सर्व्यून्ये च न च चैत्यद्रुमे तथा"—दित।

विष्णुरिष,—"नाईवासाः खपेन्न-पलाग्र-ग्रयने न पञ्च-दाह-क्रते न-भग्न-ग्रयने न विद्युद्दग्धे नाग्निष्णुष्टे न बालमध्ये न चारिमध्ये न धान्ये न गुह-इताग्रन-सुराणासुपरि १ ने। च्छिष्टे न दिवि"—इति । विष्णुपुराणेऽपि,—

"नाविषालां न वै भग्नां नासमां मिलनां न च। न च जन्तुमयीं प्रव्यामिधितिष्ठेदनास्तृताम्"—इति ॥ उप्रनाः,—"न तैलाभ्यक-प्रिराः खपेन्नादीचितः कृष्णचर्माणि"—इति।

<sup>\*</sup> मुनिरास्तिकाः, — इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> तटाकान्ते—इति मु॰ पुस्तके पाउः।

<sup>‡</sup> नार्द्रवासाननश्चिव, — इति ग्रा॰ पुक्तको पाठः।

<sup>§</sup> न गो-ज्ञताश्रन-गुरूगामुपरि,—इति मु॰ पुत्तके पाठः।

दत्तः,-

"प्रदोष-पश्चिमी यामी वेदाभ्याम-रतानयत्। यामदयं श्रयानस्तु ब्रह्मभ्रयाय कन्पते"—इति । 'सन्ध्यास्तानम्'—इत्यारभ्य, 'योवेष्टितशिराः'—इत्यन्तेन ग्रन्थ-सन्दर्भेण श्रुत्युपलचणाभ्यामाह्मिकं मंचिष्य निरूपितम्। एतस्य करणे श्रेयः श्रकरणे तु प्रत्यवायः। तद्कं कूर्मपुराणे,—

"दत्यं तदिखलं प्रोक्तमइन्यइनि वै मया।

ब्राह्मणानां कृत्यजातमपवर्ग-फल-प्रदम्॥

नास्तिक्यादथबाऽऽलस्याद्ब्राह्मणो न करेाति थः।

स याति नरकान् घोरान् काकयोनौ प्रजायते॥

नान्योविसुक्तये पन्या सुक्काऽऽप्रम-विधिं स्वकम्।

तस्मात् कर्माणि कुर्वीत तुष्टये परमेष्ठिनः"—इति॥

दत्यच, 'खकर्माभिरतः'—इत्यनेन ब्राह्मणस्य साधारणधर्मा-निरूष \* तचाध्यनादि-साधारण-धर्म-प्रसङ्गागतमाह्निकं परिसमा-योदानीं प्रकृतानेन क्रम-प्राप्तानभिषिकस्य चित्रयस्य साधारणधर्मा-नाइ,—

श्रवता द्यानधीयानाः यच भैद्ययचरा दिजाः। तं यामं दर्णडयेद्राजा चौर-भक्त-प्रदेग हि सः॥६०॥ श्रवियो हि प्रजारश्चन्। श्रस्त्रपाणिः प्रद्रण्डवान्। निर्जित्य पर-सैन्यानि श्चिति धर्मोण पालयेत्॥६१॥

<sup>\*</sup> साधार अधर्मा निरूपितः, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> रञ्जन्, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

# पुष्पमाचं विचिनुयान्मूलच्छेदं न कार्येत्। मालाकार इवरामे न यथाऽङ्गार-कारकः॥ई२॥इति॥

दिविधो हि राजधर्माः, दुष्ट-शिचा शिष्ट-परिपालनञ्च। तवादीन स्रोकेन दुष्ट-शिचा प्रतिपाद्यते। व्रतशब्देनाव ब्रह्मचारि-कर्द्यं मध्यादि-वर्जनमभिप्रेतम्। तथा च याज्ञवल्काः, "व्रतमपीडयन्"— दत्युक्षा विविचितं तद्वतं स्पष्टीचकार,—

"मधु-मांमाञ्जनेाच्छिष्ठ-ग्रुत्त-स्ती-प्राणिहिंमनम्। भास्तरालेकनास्तील-परिवादांश्च वर्जयेत्"—दति।

यदा, ख-ग्रह्म-प्रसिद्धानि प्राजापत्यादीनि चलार्यत्र वृतप्रव्दा-भिधेयानि । तरुभयविध-व्रत-रहिताः खाध्यायमणनधीयाना व्रह्म-चारिणो यत्र प्रामे भैद्धमाचरिन्त, तं ग्रामं दण्डयेत् । यतः, स ग्रामश्चौर-सदृश्चेम्या भक्तमन्तं प्रयच्छिति । श्रनेन वचनेन विहितम-ननुतिष्ठतां प्रतिषिद्धमनुतिष्ठतां सर्वेषां राज्ञा दण्डनीयनमुप-खन्यते । श्रतएव नारदः,—

''यो यो वर्णाऽवहीयेत यश्चोद्रेकमनुव्रजेत्। तं तं दृष्ट्वा खतामार्गात् प्रचुतं स्थापयेत्पथि"—इति ॥ याज्ञवल्काः,—

"त्रशास्त्रोत्तेषु चान्येषु पापयुत्तेषु कर्मस् । प्रसमीच्यात्मना राजा दण्डं दण्डोषु पातयेत्॥ कुलानि जातीः श्रेणीय गणान् जानपदानिप । खधर्माचिकतान राजा विनीय स्थापयेत्पिथ"—इति। मनुरपि,—

"पिताऽऽचार्यः सुह्नमाता भार्या पुत्रः पुरेाहितः। नादण्ड्योनाम राज्ञोऽस्ति यस्त्रधर्मेण तिष्ठति"—इति। याज्ञवक्कोऽपि,—

"श्रिप स्नाता स्तोभार्था श्वर्रोमातु ले। प्रिया नादण्डाो नाम राज्ञोऽस्ति धर्मादिचलितः खकात्"—इति । दण्डा-दण्डनं प्रशंसति याज्ञवल्काः,—

''यो दण्ड्यान् दण्डयेट्राजा सम्यग्बश्चां चातयेत्। दष्टं स्थात् ऋतुभिस्तेन समाप्त-वर-दिचणैः"—इति ।

श्रदण्डा-दण्डनं निषेधयति मनुः,—

"श्रदण्डान् दण्डयन् राजा दण्डांश्वेवाष्यदण्डयन्। श्रयगोमददाप्राति नरकश्चेव गच्छति"—दति।

दण्डश्च दिविधः, ग्रारीराऽर्थ-दण्डश्च \*। यथाऽऽह नारदः,—

"ग्रारीरश्चार्थ-दण्डश्च † दण्डश्च दिविधः स्थतः।

ग्रारीरसाडनादिस्त मरणानाः प्रकीर्त्तितः॥

काकिन्यादिस्तर्थ-दण्डः ‡ मर्त्रस्वान्तस्तर्थैवच"—इति ।

राज्ञोदण्डियित्वं महता प्रबन्धेन समावयित मनुः,—
"श्रराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वते। विद्रुते भयात्।
रचार्घमस्य सर्वस्य राजानमस्जल्पभुः॥

<sup>\*</sup> भारीर चार्थिकश्चेपि, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्रारीर खार्थिकस्रित, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> क्यादिस्वर्धदराइस्तु,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

इन्हानिलयसार्काणामग्रेस वर्णस च। चन्द्र-वित्तेष्रयोश्चैव माचानिर्ह्त्य शास्त्रतीः॥ यसादेषां सरेन्द्राणां माचाभ्यानिर्मितानृपः। तसाद्भिभवतोष मर्बस्तानि तेजसा॥ तपत्यादित्यवचैव चनूंषि च मनांसि च। न चैनं भृति शकोति कश्चिद्यभिवीचितुम् ॥ वे।ऽग्निर्भवति वायुश्व वे।ऽर्कः वे।मः स धर्मराट्। स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः॥ वाले। उपि नावमन्तयो मनुख इति स्विमपः। महती देवता होषा नर्रूपेण तिष्ठति॥ एकमेव दहत्यग्रिर्नरं दुरुपमर्पिणम्। जुलन्द्हित राजाग्निः स-पग्र-द्रथ-मञ्चयम्॥ कार्यं मोऽवेच्य मित्रच देम-काली च नं तत्वतः। कुरुते धर्म-सिद्धार्थं विश्वरूपं पुनः पुनः॥ यस प्रसादे पद्माऽऽस्ते विजयस पराक्रमे। म्हत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः॥ यस्तु तं देष्टि समोद्दात् स विनयत्यसंभयम्। तस्य ह्याश्च विनाशाय राजा प्रकृरते मनः ॥ तसाद्धर्ममभीष्टेषु । मत्यं पश्चेत्रराधिपः।

<sup>\*</sup> यः किस्त्रसिवीचितुम्,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> देशं कालच, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ं</sup> तस्माद्धर्मीऽयमिछेषु,-इति मु॰ पुस्तके पाठः।

श्रनिष्ठञ्चाणिनष्ठेषु तद्धमं न विचालयेत्॥ तस्यार्थे मर्वस्वतानां गोप्तारं धर्ममात्मनः। ब्रह्म-तेजामयं दण्डमस्जत् पूर्वमीश्वरः॥ तं राजा प्रणयेद्दण्डं \* चिवर्गेणाभिवर्द्धते"—इति। महाभारते,—

"परोचादेवताः सर्वा राजा प्रत्यच-देवता।
प्रसादश्च प्रकापश्च प्रत्यचे। यस्य देवता।
राजा माता पिता चैव राजा कुलवतां कुलम्।
राजा सत्यञ्च धर्मश्च राजा हितकरे। नृणाम्॥
कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा काल-कारणम्।
दित ते संग्रयोमाभ्द्रदाजा वालस्य कारणम्।
राज-मूलोमहाराज, धर्मीलोकस्य रच्यते॥
प्रजा राज-मयादेव न खादन्ति परस्परम्"—इति।

नन्, 'दण्डयेट्राजा'—रित भूपालस्थापि दण्डयिवलसुक्रम्, तन्कयं चित्रयसाधारण-धर्मः ? मैवं, राजग्रब्दस्य चित्रय-विषय-लेनावेद्यधिकरणे निर्णीतलात् । तथाहि,—

दितीयाध्याये श्रवेद्यधिकरणे श्रूयते,—"श्राग्नेयमष्टाकपासं निर्व-पति दिरण्यं दिचणा"—दत्यादिना राजकर्तके राजस्रये श्रवेष्टिनाम-केष्टिं प्रकृत्य, "यदि ब्राह्मणोयजेत वाईस्पत्यं मध्ये विधायाङ्गतिं इता तमिभ्यारयेत्, यदि राजन्यऐन्द्रं, यदि वैद्यो वैश्वदेवम्"—इति।

<sup>\*</sup> प्रवायन् धर्मां, - इति सु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> यत्र,-इति मु॰ पुक्तको पाठः।

तत्र संग्रयः ; किं ब्राह्मणादीनामवेष्टी प्राप्तानां वर्णानां राजस्ये श्रिधकारः, जत चित्रयस्थैव ? इति । तद्धें च, किं राजग्रब्दः
त्रयाणामि वर्णानां वाचकः, किं वा चित्रयस्थैव ? इति । तते।ऽिष
पुनर्विचारियत्यम् ; किं राजग्रब्दो राज्य-योग-निमित्ताः, चित्रयलनिमित्तो वा ? इति । तत्र, राजग्रब्दो राज्य-योग-निमित्ताण्य, श्रार्थप्रिसिद्धेः सर्वलोक-प्रसिद्धलादिवगानाच । न त चित्रयल-निमित्तः,
श्रार्थ-प्रसिद्धेरार्थ-प्रसिद्धयेचया दुवललात् । द्रविद्धेषु विगानात् ।
तद्येष्वप्रसिद्धेष्य । तत्र स्थात् राज्य-योगात् राजानस्त्रयोऽिष भवन्ति ।
राज्यपदन्तु, रूक्षा जनपद- रचणे वर्त्तते ; न राज-योगमपेचते ।

ननु, 'कर्माण'—इत्यधिकत्य, ''पत्यंग्रपुरे। हितादिभ्योयक्''—
इति वचनात् राजग्रव्हस्य तत्र णठादाचाराच स्रतेर्वलीयस्वात्
राज-योगएव राज्यपद-प्रदन्ति-निमित्तमिति चेत्। लेकि-प्रयोगस्थैव ग्रव्हायावधारणे प्रमाणलात् स्रतेरिप मएव मूलं नान्यत्।
प्रयोगाच राज्यग्रव्हस्थैव स्थातन्यं तिनिमत्तलं च राजग्रव्हस्थावगम्यते। ततस्तदनुमारेण, स्मरणं ग्रव्हापग्रव्द-विभाग-माच-परं व्यास्थेयम्। त्रतस्त्रयाणामिष राजपदाभिधेयलेन राजस्रये प्राप्तानां
निमित्तार्थानि श्रवणानि। 'यदि' ग्रव्होऽपि, राजग्रव्हस्य राज्ययोग-निमित्तले प्रमाणम्। त्रन्यया, प्राष्ट्रभावात् 'यदि' ग्रव्होऽनुपपन्नः स्थात्। वैदिकस्य निर्देगः स्रतेरिप वसीयान्। तस्मात्,
निमित्तार्थःनि श्रवणानि,—इति प्राप्ते ब्रमः।

न तावदैदिक-निर्देशादच निर्णयः प्रकाने, श्रन्यथाऽपि तत्-

<sup>\*</sup> चात्र, तस्मात्, — इति पाठा भवितुं युक्तः।

सद्भावात्। 'राजानमभिषेचयेत्'—इति ह्यभिषेक-विधौ प्रागेव राज्य-योगाद्राजण्ञद्रस्य\* चित्रयमात्रएव प्रयुक्तः। तेन, रूढमेव राज-पदं निणीयते। 'यदि' ण्रद्रस्तु, निपातलाद् ययाक्तयिद्वदिप नियमे । न दुख्यति,—इति। सारणाच स्वतन्त्रमेव राजपदम्। नच तस्य निर्मूखलं, द्रविड्-प्रयोगस्थेव मूलस्य सभावात्। श्रतोन ययार्थवे ! सारणस्य प्रमाणमस्त्रीति तेनैवाभियुक्त-प्रणीतेनाचारस्य सभावात् गौण-भान्यादि-प्रयोग-प्रस्ततस्य वाधात् राज-योगेन राज्यण्ञद्रः, स्वतन्त्रस्त राजण्ञद्रः चित्रय-वचन इति ब्राह्मणादेरवेष्टौ प्राप्यभावात् प्रापकानि वचनानि,—इति। एवमचापि राजण्रद्यः चित्रय-परः ।

ननु, जन-रञ्जनाद्राजलं महाभारतेऽभिहितम्,

"रञ्जनात् खलु राजलं प्रजानां पालनादिप"-दिति।

वाढ़ं, सक्भवत्येवं चित्रयस्मापि रच्चकलं, 'चित्रयोहि'—इत्यनेन दितीयक्षोकेन भ्रिष्ट-पालनरूपे। धर्मीविधीयते राज-धर्मेषु प्रजा-रचणस्म प्राधान्येन विविचितलात् प्रथमं प्रजारचणमित्युक्तम्। श्रतएव याज्ञवल्काः,—

"प्रधानः चित्रये धर्मः; \*\* प्रजानां परिपालनम्" - इति ।

<sup>\*</sup> राजप्रब्दः,-इति पाठी भतितुं युक्तः ।

<sup>†</sup> नयने,-इति पाठे। भवितुं यक्तः।

<sup>‡</sup> अता नायथार्थत्वे, - इति पाठा भवितुं युक्तः ।

<sup>े &#</sup>x27;तथाहि'—इत्यारभ्य, 'चित्रियपरः'— इत्यन्तीय्रयः मुदितातिरिक्ष-पुस्तकेषु न दश्यते।

<sup>॥</sup> धर्मीानिरूप्यते, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>¶</sup> प्रजारञ्जनस्य,—इति मु॰ पुक्तको पाठः। एवं परत्र।

<sup>\*\*</sup> प्रधानं च्चियेनम्मं, - इति स॰ ग्रा॰ पुक्तनयाः पाठः।

मनुरिप तदेवादौ प्रदर्भयति,—

"प्रजानां रचणं दानिमञ्चाऽध्ययनमेवच ।

विषयेस्वप्रसित्तञ्च चित्रयस्य समादिशत्"-इति ।

शान्तिपर्वाखिप,—

"नृपाणां परमोधर्मः प्रजानां परिपालनम्। निर्दिष्ट-फल-भोका हि राजा धर्मेण युज्यते॥ वर्णानामाश्रमाणाञ्च राजा भवति पालकः। स्त्रे स्त्रे नियुद्धानः प्रजाः स्ताः पालयेत् सदा॥ पालनेनेव स्तानां कतकत्यो महीपतिः। सम्यक् पालयिता भागं धर्मस्वाप्नोति पुष्कलम्॥ यजते यदधीते च यददाति यदर्चति। राजा षड्भाग-भाक् तस्य प्रजा धर्मेण पालयन्॥ सर्वाञ्चेव प्रजा नित्यं राजा धर्मेण पालयन्॥ सर्वाञ्चेव प्रजा नित्यं राजा धर्मेण पालयेत्। जत्यानेन प्रसादेन पूजयेचापि धार्मिकान्॥ राज्ञा हि पूजिते।धर्मस्ततः सर्वेच पूज्यते। यद् यदाचरते राजा तत् प्रजानाञ्च राचते"—दित।

मार्केष्डेयपुराखे,—

"वत्स, राज्याभिषिकोन प्रजारञ्चनमादितः॥
कर्त्त्रथमितरे। धेन खधर्मख महीसता।
पालनेनैव स्रतानां कतकत्योमहीपितः॥
सम्यक् पालपिता भागं धर्मीखाप्रोति पुष्कलम्"—इति।
ब्रह्माण्डपुराखे,—

"यदक्षा कुरते धमाँ प्रजाधमीण पाखयन्। दश-वर्ष-सहस्राणि तस्य भुक्को महत्पलम्"-दति\*। मनुरपि<sup>†</sup>,-

"सर्वतोधर्म-षड्भागो राज्ञोभवति रचतः।
प्रथमीदिप षड्भागो भवत्येव द्यरचतः!॥
रचन् धर्मेण भ्रतानि राजा वधां च्यातयन्।
यजतेऽहरहर्यज्ञैः सहस्र-प्रत-दिचिणैः॥
योऽरचन्विनादत्ते करं ग्राल्वच पार्थिवः।
प्रीतिं भोगं च दण्डच स सद्योनरकं व्रजेत्"॥

रचणीयाश्च प्रजाभयमापनाः, भयञ्च तासां देधा सम्पद्यते ; चौर-व्याचादिभ्यः पर-सैन्टेभ्यावा । श्रतस्तरुभय-निवारणाय, 'प्रदण्डवान्' —द्रति, 'परसैन्यानि निर्जित्य'-दिति चोक्तम्। एतच निवारणं चित्रयस्यैव कुतोऽसाधारणमित्याश्रङ्घ तद्वेतुलेन श्रस्तपाणिलं वर्णितम्। तच चित्रयस्यैव । तथाच मनुः,-

"मस्तास्तस्तत्वं चत्रस्य विषक्-पर्य-क्रिविर्विष्यः। श्राजीवनाधें धर्मस्य दानमध्ययनं जगुः"—दिति। श्रानुषासनिकेऽपि चित्रयं प्रकृत्य पर्यते,— "उत्सादः मस्त्रपाणितं हे तस्य धर्मः सनातनः"।

<sup>\* &#</sup>x27;इति' ग्रब्दो नास्ति मु॰ पुस्तके।

<sup>† &#</sup>x27;मनुरपि'—इति नास्ति मु॰ पुस्तने।

<sup>‡</sup> नास्तीदमद्धं मु॰ पुस्तके।

<sup>🖇</sup> ग्रस्त्रजीवित्वं, - इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

शस्त्रपाणिलेन च युद्धोपकरणानि सर्व्वाणुपलच्छान्ते। तानि च श्रान्तिपर्व्वणि दर्शितानि,—

> "यष्ट्यस्तोमाराः खङ्गाः निश्चिताञ्च परश्वधाः । फलकान्यथ वर्माणि परिकल्प्यान्यनेकग्रः"॥

'प्रद्राख्यान्'—दूत्यानेन चौरादि-शिचा विविचिता। यद्यायेषा पूर्व्यवचनएवोका, तथापि तच प्राधान्येन प्रतिपादिता, श्रच तु प्रजारचण-शाधनलेनेति न पौनक्त्यम्। दण्ड-प्रकारमाइ मनुः,—

> "श्रनुबन्धं परीच्छाय देश-कालो च तत्त्वतः। सापराधमयालाच्य दण्डं दण्डोषु पातयेत्'॥

विष्णुः,—

''त्रागःस्विप तथाऽन्येषु ज्ञाला जातिं धनं वयः। दण्डन्तु प्रणयेद्राजा सामन्त-त्राह्मणैः सह"—दति।

### ष्ट्रस्थातरपि,-

"वाग्धिग्वधः खकश्चैव चतुई। कल्पितेदमः । पुरूपे दोष-विभवं श्वाला संपरिकल्पयेत्॥ गुरून् पुरोहितान् विष्रान् वाग्दण्डेनैव दण्डयेत्। विवादिने।नरांश्वान्यान् दोषिणोऽर्थेन दण्डयेत्॥ महापराध-युकांश्व बध-दण्डेन दण्डयेत्'।

#### तथा कात्यायनः,-

"मिचादिषु प्रयुच्चीत वाग्दण्डं धिक् तपिखनाम् । यथोकं तस्य तत्कुर्युरनुकं साधु-किल्पितम्॥ श्रधार्मिकं चिभिन्यायैर्निग्टहीयात् प्रयवतः । निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च"-दित । मनुः,--

"दश खानानि दण्डस मनुः खायभुवोऽन्नवीत्। चिषु वर्णेषु तानि खुरचता न्नाद्वाणो न्नजेत्॥ उपस्थमुदरं जिक्वा इस्तौ पादौ च पञ्चमम्। चनुनासे च कर्णा च धनं देइस्तथैवच॥ मौण्डां प्राणान्तिकोदण्डां न्नाद्वाणस्य विधीयते। पुरुषाणां कुलीनानां नारीणाञ्च विशेषतः"—इति। वृद्दस्यतिरपि.—

> ''जगत् सर्व्यमिदं इन्यात् ब्राह्मणस्य न तत्समम् । तस्मात्तस्य वधं राजा मनभग्ऽपि न चिन्तयेत्॥ श्रवध्यान् ब्राह्मणानाद्यः सर्व्यपापेष्ट्यास्थितान् । यद्यदिप्रेषु कुश्चलं तत्तद्राजा समाचरेत्॥ राष्ट्रादेनं विहः कुर्यात् समग्रधनमत्ततम्'—इति ।

यमाऽपि,—

"एवं धर्म-प्रवृत्तस्य राज्ञोदण्डधरस्य च।
यगोऽस्मिन् प्रयते लोके स्वर्गे वासस्तयाऽत्तयः"—इति।
पर्-सैन्य-निर्जयस्तु ग्रान्तिपर्वणि दर्शितः,—
"चैचे वा मार्गगीर्षे वा सेनायोगः प्रग्रस्थते।
पक्षणस्या हि पृथित्री भवत्यस्वुमती तथा॥
नैवातिश्रीतानात्युष्णः कालोभवति भारत।

<sup>\*</sup> तदा,-इति ग्रा॰ पुन्तको पाउः।

तस्मात्तदा योजयीत परेषां यसनेषु वा॥ एते इ योगाः सेनायाः प्रश्नस्ताः पर-वाधने। जलवांक् णवानार्गः समागम्यः प्रशस्ति॥ चारै: सुविद्ताभ्यामः कुग्रलेवनगोचरै:। सप्तर्षीन् पृष्ठतः कला युद्धोयुरचलाद्व॥ यतावाय्र्यतः सर्था यतः ग्रुकस्तताजयः। त्रकर्म।मनुदकाममर्थादामले। एकाम् ॥ त्रश्वभृतिं प्रशंसन्ति ये युद्धकुत्रालाजनाः । समा निरुद्का चैत्र रचस्रमिः प्रश्रस्ति। नोचद्रमा महाकचा सेादका हिस्तयोधिनाम्। बद्धर्गा महारचा वेणु-वेच-तिरस्त्रता ॥ पदातीनां चमा भृमिः सर्व्यतोनवनानि च। पदाति-बज्जला सेना दृढ़ा भवति । तथाऽय-वज्जला सेना सुद्रिनेषु प्रशस्ति । पदाति-नाग-बज्जला प्रावद्वाले प्रशस्ति॥ गुणानेतान् प्रमङ्खाय युद्धं भनुषु योजयेत्" - इति।

मनुरपि,-

"यदा तु यानमातिष्ठेदिर-राष्ट्रं प्रति प्रभुः। तदाऽनेन विधानेन याद्यादिर-पुरं प्रनैः॥ मार्गप्रीर्षे प्रुभे मासे याद्यादावां महीपतिः।

<sup>\*</sup> सुविदिते। अधास, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।
† प्रधावति च, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।

फालगुनं वाऽय वैंचं वा मासी प्रति धयावलम् ॥ प्रन्येव्वयृत-कालेषु यदा पर्छद्धृवं जयम्। तदा यायादिग्रहीक व्यमने चोत्थिते रिपोः(१)॥ कला विधानं मूले तु याचिकच यथाविधि। उपौ ग्रह्मास्पद्चैव चारान् सस्यित्धिय च(९)॥ संशोध्य चिविधं मार्गे षिष्ठधञ्च खकं वलम्(३)। साम्परायिक-कल्पेन यायादरि-पुरं श्रनैः"—इति।

बलख वड्विधता-उग्रनमा दर्भिता, - "मूल-वलं श्रेणी-वलं मिन-वलं स्टतक-वलं गत्रु-कलमाटविक-वलं च"-दति। युद्धार्थं मैन्य-बनाइ-रचनामाइ मनुः,—

> "द ख्यूहेन तन्मार्गं यायानु मकटेन वा । वराष्ट्र-मकराम्यां वा सच्चा वा गहरूने वा ॥

<sup>\*</sup> काल्गुने वाथ चैत्रे वा मासे प्रति यथावलम्, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।
† उत्त, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) व्यसनानि च कामज-कोधज भेदेन दिविधानि। अत्र, काभजानि दण, कोधजान्यछाविति मिलिला अछादण। तदुक्तं मन्नैव। "कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। वियुव्यतेऽर्धधर्माभ्यां कोधजे खात्मनैव हि॥ स्गयाऽचो दिवाखप्रः परिवादः स्त्रियाः मदः। तौर्यात्रकं रुषाचा च कामजोदणकोगणः॥ पैश्वन्यं साहसं दोह र्र्ष्याऽस्याऽर्थदूषणम्। वाग्दग्रज्ञञ्च पारुष्यं कोधजोऽपि गणोऽरुकः"—इति।

<sup>(</sup>२) मूले खकीयदुर्गराष्ट्ररूपे। विधानं तद्रचार्थं सैन्यैकदेशस्थापनम्। स्थास्पदं शत्रुराष्ट्रस्थस्य येनावस्थानमस्य भवति तादृशं पटमग्रुपादि।

<sup>(</sup>३) जाष्त्रलानूपाटविकरूपविषयभेदेन मार्भस्य जैविध्यम्।

यतश्व भथमाश्रक्केत्ततो विस्तारयेदलम । पद्मेन चैव ब्रहेन निविशेत तथा खयम्॥ सेनापतीन् वलाध्यचान् सर्व्यदिच् निवेशयेत्। यतस भयमाग्रद्धेत्तां प्राचीं कल्पयेहिशम॥ गुल्मां य स्थापयेदाप्तान् कतमंज्ञान् समन्ततः। खाने युद्धे च कुश्रलानभी रूनविकारिणः ॥ मंहतान बोधयेदन्यान् कामं विस्तारयेदह्नन्। स्चा वज्रेन वैवैतान् यूहेन यूद्य योधयेत्॥ खन्दनार्यः समे युद्धोदनूषे नौ-दिपैस्तथा । वचंगुल्यावृते चापैरमिचर्मायुधैः खले ॥ कुर्चेत्रां सम्यां सपाद्या पाञ्चा बाञ्कूरसेनजान्। दीर्घान् लघूंश्चैव नरानग्रानीकेषु योजयेत् ॥ प्रदर्षयेद लं यूह्य तांश्च मम्यक् परीचयेत्। चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि॥ उपर्द्यारिमामीत राष्ट्रवास्वोपपीड्येत्। द्रषयेचास्य सततं यवसान्नोद्केन्धनम् ॥ भिन्दाचैव तटाकानि प्रकार-परिखासाया। समवस्तन्दयेचैनं राजी विजासयेदपि॥ उपजाषानुपजपेदुधी बैव हि तत्कतम्।

<sup>\*</sup> संद्यतान् विभजेदश्वान्, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> याधयेत्,—इति पाठानारम्।

युक्ते च दैवे<sup>(१)</sup> युद्धेत जयप्रेषुरपेतभीः ।

सामा दानेन भेदेन समसीरथवा प्रथक्॥

विजेतुं प्रयतेतारीन् न युद्धेन कदाचन ।

श्रमित्योविजयो यसात् दृश्यते युध्यमानयाः ॥

पराजयश्च संग्रामे तस्ताद्युद्धं विवर्जयेत् ।

चयाणामणुपायानां पूर्व्वाक्तानामसभवे ।

तथा युद्धेत संयत्ती\* विजयेत रिपृं यथा ॥

जिला संपूजयेदेवान् ब्राह्मणांश्चेव धार्मिकान् ।

प्रदद्यात् परिहारांश्चं ख्यापयेदभयानि च ॥

सर्व्वेषान् विदिलेषां समासेन चिकीर्षितम् ।

ख्यापयेत् तच तदंश्यं कुर्याच समयक्रियाम् ॥

प्रमाणानि च कुर्व्वीत तेषां धर्मान् यथोदितान्"—इति ।

जक-प्रकारेण परमैन्यानि निर्जित्य, जितामेतां पूर्वाच खकीयां भुवं राज-धर्मीण पालयेत्। तदेव धर्मीण पालनं, 'पुष्पमाचं'—इति त्वतीय-स्रोकेन विभदीकियते। यथा, मालाकार श्रारामे यदा यदा यत् यत्पुष्पं विकसति तदा तदा तदिचिनोति न तु पुष्पलतासुनू— लयति, तथा प्रजाभ्यः करमाददाने। राजा यथोदयं षष्ठं भागं

<sup>\*</sup> युद्धेत सममम्पन्या, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

परिचाराधं, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> राजा धर्मींग, - इति पाठी भवितुं युक्तः।

<sup>(</sup>१) पूर्व्वकालीनपुरुषदेहिनिष्पतं सक्ततं दुष्कृतञ्च पालान्मखीभूतं सत् सदैवं दुर्देवञ्चेत्ययते । तदुक्तम्। "तच दैवमभियक्तां पौर्षणं पौर्व-देहिकम्"—इति ।

र्यचीयात्। श्रंगार-कारकम्तु रुचमुन्मूख मर्व्वात्मना दहित, न तु तथा प्रजाः पीड्येत्। एतच ग्रान्तिपर्वेण दर्शितम्,—

"मधुदोहं दुहेद्राष्टं भ्रमरान्न प्रवासयेत्। नचे ज्वत् पी इयेत \* स्तनां स्वैव विकुट्ट येत्॥ जलौकावत्<sup>†</sup> पिवेद्राष्ट्रं सदुनैव नराधिप:। व्याचीवदुद्धरेत्! पुत्रं न दंशेत्र च पीड़ियेत्॥ यथा च लेखकः पर्णमाखुः पादलचं यथा । श्रतीत्र्णेनाष्युपायेन वर्द्धमानं प्रदापयेत् ॥ ततोश्रयस्ततोश्रयः क्रमाद्दहिं समाचरेत्"-इति।

मन्रपि,-

"क्रयविक्रयमध्वानं भक्तञ्च सपरिव्ययम्। योगं चेमच संप्रेच्य विणजा दापरोत् करान् ॥ थया फलेन युच्येत राजा कर्त्ता च कर्माणाम्। तथाऽवेच्य नृपोराष्ट्रे कल्पयेत् सततं करान्॥ ययाऽस्पास्पमदन्यसं वार्योकोवत्यषट्पदाः । तथाऽस्पास्पोयद्यीतयो राष्ट्राज्ञाऽऽब्दिकः करः"-इति

मार्कण्डेयोऽपि,—

"मामानष्टी यथा सूर्यस्तायं इरित रिक्सिंशः। स्रक्षेणैवास्युपायेन तथा ग्रुल्लादिकं नृपः"-इति।

<sup>\*</sup> नेच्वत् पीड्येखीकं, - इति शा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> जलूकावत्,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> व्याचीवदाहरेत, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

एतच करादानं मालाकार-दृष्टान्तेन प्रतिपादितमितरेषा-मपि सर्वेषां राज-धर्माणासुपलवणम्। ते च धर्माः याज्ञवल्कोन दर्शिताः,—

> "महोत्साइः स्त्रूलखनः कतज्ञो टद्ध-सेवकः। विनीतः सत्यसम्बनः कुलीनः सत्यवाक् ग्रुचिः॥ श्रदीर्घस्त्रः स्रितिमानचुधो रपर्वस्तया। धार्मिकाऽव्यसनश्चैव प्राज्ञः खरोरइस्रवित्॥ ख-रम्भ-गाप्ताऽऽन्वीचिकां दण्डनीत्यां तथैवच । विनीतस्बय वार्त्तायां चयाच्चैव नराधिपः"-इति ।

यएतेऽन्तरङ्गा राजधर्माः, एतएव राजगुणाः, -दत्यथुचनों। श्रतएव, "षट्चिंग्रहुणोपेता राजा",— इत्यख स्वस्य व्याख्यानावसरे, महोत्साहाद्यः उप्रनमा पठिताः । वहिरङ्गाश्रपि राजधर्मा याज्ञ-वस्क्येन दर्शिताः,—

"समन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञानौलान् स्थिरान् ग्रुचीन्। तै: मार्डुं चिन्तयेद्राच्यं विषेणाय ततः खयम्"—इति । मनुर्पि,-

'भौलाञ्कास्त्रविदः ग्रूरान् लक्ष्यलचान् कुलोद्गतान्। मिवान् सप्त चाष्टी वा प्रकुर्व्वीत परीचितान्॥ तैः साह्यं चिन्तयेनित्यं सामादीन् सन्धि-विग्रहान्।

<sup>\*</sup> स्मृतिमानचुत्रो,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।
† यसतेऽन्तरङ्गाराजगुणा इत्युचन्ते तसते राजधर्माः,—इति सु॰ पस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> सामान्यं सन्धिविग्रहम्,—इति पाठान्तरम्।

स्थानं समुद्रयं गृप्तिं लक्ष-प्रश्नमनानि च<sup>(१)</sup>॥
तेषां स्वं स्वमभिप्रायसुपलभ्य पृथक् पृथक्।
समसानाञ्च कार्योषु विद्ध्याद्धितमात्मनः॥
सर्वेषान्तु विश्विष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता।
मन्त्रयेत् परमं मन्त्रं राजा सामान्य-संयुतम्\*॥
नित्यं तस्मिन् समाश्वसः सर्व्वकार्याणि निःचिपेत्।
तेन सार्डं विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत्"—दति।
श्रारभणीयञ्च कर्मा, देश-विश्वेषे दुर्ग-सम्पादनम्। तच्च याज्ञ त्रस्कोन
दर्शितम्,—

"रम्यं यगस्यमाजीयं जाङ्गलं देशमावसेत्। तत्र दुर्गानि कुर्व्वीत जनकोश्रात्मगुप्तये"-इति॥ दुर्गभेदामनुना दर्शिताः,—

"धन्वरुगें महीदुर्गमव्रुगें वार्चमेव वा । नृदुगें गिरिदुर्गञ्च समादृत्य वसेत् पुरम्॥ सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गें समाश्रयेत्"—इति । दुर्ग-संविधान-प्रकारः श्रान्तिपर्वणि दर्शितः,—

<sup>\*</sup> बाड्गुख्यसंयुतम्,—इति पाठान्तरम्।
† प्रश्रस्यमाजीयम्,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) तिस्रत्यनेनेति स्थानं दाइकोषपुरराष्ट्रात्मकं चतुर्व्विधम्। समुदय-न्यत्पद्यंते स्थां अस्मादिति समुदये।धान्यच्चिरत्याद्यत्पत्तिस्थानम्। स्थातमगता राष्ट्रगता च रचा ग्रुप्तिः। लब्धस्य प्रश्ममनं सत्याचे प्रतिपादनादिकम्।

"दृढ-प्राकार-परिखं इस्त्यश्व-रघ-मङ्कुलग्। उर्क्कास्तिनगगरञ्च चलरापण-श्रोभितम्॥ प्रमिद्ध-व्यवद्यारञ्च प्रश्नान्तमकुतोभयम्। श्करात्वं प्राज्ञ-मणूषं तत्पुरं स्वयमाविश्रेत्"—दृति।

मनुर्पि,—

"तत्यादायुध-सम्पन्नं धन-धान्येन वाह्नः ।

ब्राह्मणेः शिल्पिभर्यन्त्रेर्यवसेनादकेन्धनः ॥

तस्य मध्ये तु पर्याप्तं कारयेद्ग्रहसात्मनः ।

गुप्तं सर्वन्तं ग्रुष्ठं जल-वच-समन्वितम्"—दिति ।

दुर्ग-संविधानसुक्ता यागादि-धर्मानिप सएवाह,—

"तद्ध्यास्थादहेद्वार्थां सवणीं जचणान्विताम् ।

कुले महित सम्भूतां हृद्यां रूप-समन्विताम् ॥

पुराहितञ्च कुर्वीत वृण्यादेव चितंजम् ।

तेऽस्य ग्रह्मानि कर्माणि कुर्युर्वेतानिकानि च ॥

यजेत राजा क्रतुभिर्विविधराप्तदिचणैः ।

यज्ञार्थां चैव विप्रेभ्या दद्याद्वागान् धनानि च ॥

सांवत्मरिकमाप्तेञ्च राष्ट्रादाहारयेदिलम् ।

स्याचान्नाय-परोलाके वर्त्तेत पिववनन्षु"—दित ।

याज्ञवल्योऽपि,-

<sup>\*</sup> रूपगुणान्विताम्, — इति पाठान्तरम्।
† धर्माधं, — इति पाठान्तरम्।

"पुरेहितच कुर्जीत दैवज्ञमिपचिष्ठिकम्। दण्डनीत्याच कुण्रलमधर्जाङ्गरसे तथा॥ श्रीत-सार्च-क्रिया-हेतोर्द्रणुयादेव चर्त्विजः। यज्ञांश्रीव प्रकुर्जीत विधिवद्गृरि-दिचणान्॥ भोगांच दद्यादिगेभ्यो वस्ननि विविधानि च। स-दान-मान-सत्कारैर्वासयेत् श्रोचियान् सदा"—इति।

मनुरपि,—

"मियमाणीऽप्याददीत न राजा श्रोनियात् करम्।

न च चुधाऽस्य संगीदेत् श्रोनियो विषये वसन्॥

यस्य राज्ञस्त विषये श्रोनियः मीदित चुधा।

तस्यापि तत् चुधा राष्ट्रमिचरादेव सीदित॥

श्रुत-वन्ते विदिलाऽस्य वन्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत्।

संरचेत् सर्वतस्तैनं पिता पुत्रमिवीरसम्"—इति।

श्रानुशासनिकेऽपिः—

"श्राला-प्रपा-तड़ागानि देवताऽऽयतनानि च।

ब्राह्मणावसयस्यैव कर्त्त्वं नृपसत्तमैः ॥

ब्राह्मणा नावमन्त्रवाः भस्म-क्त्रादवाग्नयः ।

कुलसुत्पाटयेयुस्ते क्रोधाविष्टा दिजातयः ॥

दुष्टानां ग्रासनं धर्मः श्रिष्टानां परिपालनम् ।

कर्त्त्वं स्वमिपालेन नित्यं कार्येषु चार्ज्ञवम्"-द्रति ।

ग्रान्तिपर्व्वेष्णिप,—

"वालातुरेषु स्रतेषु परिचाणं कुरुद्रह ।

भरणं सर्वभागतेषु कारणं कुर्यात्तव समाहितः॥
भरणं सर्वभागतं रचणञ्चापि सर्वभः।
यष्ट्यं क्रतिभित्रित्यं दातयञ्चाणपीडया॥
प्रजानां रचणं कार्यं न कार्यं कर्मा ग्राहितम्।
श्राश्रमेषु यथाकालं चैलं भोजन-भाजनम्॥
स्वयन्तूपहरेद्राजा सरुत्य विधिपूर्वकम्।
श्रात्मानं सर्वकार्याणि तापसे राज्यमेवच॥
निवेदयेत् प्रयत्नेन तिष्ठेत् प्रक्रश्च निष्ठभः।
विक्रमेण महीं लक्षा प्रजाधर्मेण पालयन्॥
श्राह्ये निधनं कुर्याद्राजा धर्म-परायणः।
श्राह्ये च महीं लक्षा श्रोचियायोपपादयेत्"—इति।

मनुः,—

"मोद्दाजा खराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेचया। चाऽचिराङ्गस्यते राज्याज्जीविताच सवान्धवः॥ श्रारीर-कर्षणात् प्राणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा। तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते राष्ट्र-कर्षणात्"—इति। दिन-चर्या तु मनुना दर्शिता,—

"ज्ञाय पश्चिमे यामे क्रतभौचः समाहितः। ज्ञलाऽग्निं बाह्मणांश्वाक्यं प्रविशेच सभां ग्रुभाम्"—इति। स्रत्यन्तरेऽपि,—

<sup>\*</sup> ततः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

'प्रातर्त्याय नृपतिः कुर्याद्नस्य धावनम्। स्नान-मालां समागत्य स्नाला पूरीन वारिणा॥ श्रधे दला तु देवाय भास्त्रराय समाहित:। तते। उसङ्गत-गम्बः सन् वक्रमालोका मन्त्रवित् ॥ घृत-पाचं ते विप्राय दद्यात् सकानकं नृपः"- इति । याज्ञवस्कोऽपि,—

"ऋतिकपुरोहिताचार्यैराग्रीभिर्भिनन्दितः। हृष्ट्वा च्योतिर्विदोवैद्यान् दद्याद्वाः काञ्चनं महीम्। नैवेशिकानि च तथा श्रोनियाणां ग्रहाणि च"-इति। नैविधिकानि विवाहोपयोगीनि कन्याऽलङ्कारादीनि । दानाननारं कतां मनुराइ,—

"तच स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसर्जयेत्। विस्त्रच च प्रजाः सर्वाः मन्त्रयेत् सङ् मन्त्रिभः॥ गिरिष्ट समार्ह्य प्रामादं वा रहे।गतः। श्ररण्ये निः श्रलाने वा मन्त्रयेताविभावितः॥ मधन्दिनेऽई राचे वा विश्वान्तो विगतक्तमः। चिन्तचेत् धर्मकामार्थान् सार्द्धं तैरेकएवच ॥ कन्यानां सम्प्रदानञ्च कुमाराणाञ्च रचणम्। दूतस्य प्रेषणचैव कार्यभेषं तथैवच ॥ त्रनःपुर-प्रजानाञ्च प्रणिधीनाञ्च चेष्टितम्।

<sup>\*</sup> अन्तवत्, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> इतपाने, - इति प्रा॰ पुस्तके पाठः।

कत्तं चाष्टविधं कर्ष पञ्चवर्गञ्च तत्ततः ॥
श्रनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च।
श्रिर्वन्तरं मिचसुदासीनं तयोः परम्॥
तान् सर्वानिभयन्दधात् सामादिभिरूपक्रमैः।
व्यक्तिश्चैव समसीश्च पौरूषेण नयेन च॥
सिन्धं च विग्रइं चैव यानमासनमेव च।
देधीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेत्सदा॥
श्रासनञ्चैव यानञ्च सिन्धं विग्रहमेवच।
कार्यं वीच्छ प्रयुज्जीत देधं संश्रयमेवच॥
छपेतारसुयेयञ्च सर्वापायांश्च कत्त्वश्नः।
एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये"॥

श्रष्टिवधलन्तु कर्मण जग्रनमा प्रदर्भितम्,—

"श्रादाने च विमर्गे च तथा प्रैषनिषेधयोः ।

पञ्चमे चार्यवचने व्यवहारस्य चेचणे॥

दण्डग्रद्धोः ममायुक्तस्तेनाष्टगतिकोनृपः"।

श्रुद्धिः प्रायश्चित्तम्। पञ्चवर्गस्तु, कापटिक-दास्मिक-ग्रहपति-वैदे-एक-तापस-व्यञ्जनाञ्चराः। कर्मणामारस्रोपायः,पुरुष-द्रव्य-संपत्,विनि-पात-प्रतीकारः, कार्यमिद्धिरिति वा पञ्चवर्गः ।

> "एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्रा मन्तिभिः। व्यायाम्याञ्जल्य मध्याक्ते भोतुमन्तःपुरं व्रजेत्॥ तवात्मभूतैः कालजीरहार्थैः परिचारकैः।

<sup>\*</sup> श्रुद्धिरित्यारभ्य, पञ्चवर्गः,-इत्यन्तो ग्रत्योगास्ति मु॰ पुस्तके।

सुपरीचितमनाद्यमद्यानान्त्रेर्विषापहै:॥ विषत्रीरगदेश्वास्य सर्वद्रवाणि योजयेत्। विषम्नानि च रत्नानि नियते।धारयेत्सदा॥ परीचिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनादकधूपनैः। वेषाभरणसंयुक्ताः संस्पृशेयुः समाहिताः ॥ एवं प्रयतं कुर्वीत यान-प्रयाऽऽमनाप्रने। स्ताने प्रसाधने चैव सर्वालङ्कारकेषु च॥ भुकतान् विहरेचैव स्त्रीभरनाःपुरे यह। विद्वत्य च यथाकामं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्॥ श्रलङ्गतस संपद्योदायधीयं पुनर्जनम्। वाइनानि च सर्वाणि प्रस्ताणाभरणानि च॥ धन्धाञ्चोपास ग्रुणयादन्तर्वेस्नानि शस्त्रस्त्। रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनाञ्च चेष्टितम्॥ गला कचाऽन्तरं सम्यक् । समनुज्ञाय तं जनम्। प्रविशेद्वोजनार्थनु स्वी-विताऽनाःपुरं प्नः॥ तत्र भुक्ता पुनः किञ्चित्तूर्यघोषैः प्रदर्षितः। संविशेच यथाकालमुनिष्ठेच गतक्रमः॥ एतिइधानमातिष्टेदरागः पृथिवीपतिः । त्रख्यः सर्वमेवैतत् स्त्येषु विनिवेषयेत्"- इति।

धर्मान्तरमाइ मनुः,-

यथाकार्त्तं,—इति पाठान्तरम्।
 स्वन्यत्,—इति पाठान्तरम्।

"बङ्घामेव्यनिवर्त्तालं प्रजानाञ्चेव पालनम्। ग्राम्भूषा ब्राह्मणानाञ्च राज्ञः श्रेयस्तरं परम्॥ श्रवस्थञ्चेव विद्योत बन्धं रचेच यद्भतः। रचितं वर्द्धयेचेव द्रद्धं पानेषु निःचिपेत्॥ श्रमाययेव वर्त्तेत न कथञ्चन मायया। बुद्धोतारि-प्रयुक्तान्तु मार्यां नित्यं सुसंदतः"—इति। ग्रान्तिपर्व्वखपि,—

''खमनानि च मर्जाणि नृपतिः परिवर्जयेत्। खोक-संग्रहणार्थाय क्षतकत्यमनी भवेत्''—इति। तानि व्यसनानि मनुना दर्शितानि,—

"दण काम-ममुत्यानि तथाऽष्टी कोधजानि च।

हगयाऽचो दिवाखप्तः परीवादः क्लियोमदः॥

तौर्य्यविकं द्रयाऽढाळ्या कामजादणकागणः।

पैग्रुन्यं माइमं द्रोह दर्याऽस्वयाऽर्थ-दूषणम्॥

वाग्दण्डजच पास्यं कोधजाऽपि गणोऽष्टकः।

कामजेषु प्रण्यको हि यसनेषु महीपितः॥

वियुज्यतेऽर्थ-धर्माभ्यां कोधजे खात्मनेव तु।

दयोरप्येतयोर्मूखं यं मर्व्यं कवयोविदुः॥

तं यत्नेन त्यजेस्नोमं त्याच्यौ ह्येतौ गणावुभौ।

पानमचाः क्तियश्चैव स्गया च ययाक्रमम्॥

एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे।

दण्डस्य पातनञ्चैव वाक्पास्त्यार्थदृष्ठणे॥

क्रोधजेऽपि गणे विद्यात् कष्टमेतस्त्रकं सदा।

श्यमनस्य च स्टाटोश्च व्यमनं कष्टमुख्यते॥

श्यमन्यधो दि व्रजति स्वर्धात्यव्यमनी स्तः"—इति।

मार्के खेयोऽपि,—

"श्रमानि परित्यच्य मत्र मूलहराणि च्(१)।

श्रात्मा रिपुभ्यः संरच्छोविहर्मन्त-विनिर्गमात्॥
स्थान-रुद्धि-चय-ज्ञान-षाड्गुण्य-विजितात्मना।
भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामव्यवर्त्तिनाः॥
प्रागात्मा मन्त्रिण्यव ततोस्त्यामहीस्ता।
ज्ञेयायानन्तरं पौराविरुद्धोत ततोऽरिभिः॥
यस्त्रेतानविनिर्जित्य वैरिणोविजिगीषते।
से।ऽजितात्माऽजितामात्यः शचुवर्गेण वाध्यते"—इति।
तदेवसुक्त-धर्मक्लापेन संयुक्ता राजा प्रजाः पालयेत्। तदुकं
मनुना,—

"एवं सर्वे विधायेदिमितिकर्त्तव्यमात्मनः। युक्तस्रैवाप्रमत्तस्य परिरचेदिमाः प्रजाः"—इति । प्रजा-रचणे राज्ञः श्रेयोविशेष ऐहिक श्रामुश्रिकस्य शान्तिपर्वणि-दर्शितः,—

\* प्रजास समवर्तिनाः -- इति सु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>(</sup>१) कामजेषु पानादिचतुष्कं कोधजेषु दग्रापातनादिचिकं च करामले-नेक्तम्। तान्येवाच 'सप्त' शब्देन निर्दिश्यन्ते। तान्येव च करामलात् मज-इरागीयुचने।

"क्तियश्च पुरुषामार्गं सर्व्याखद्वार्-स्विता । निर्भयाः प्रतिपद्यन्ते यदा रचित स्विमपः ॥ धर्ममेव प्रपद्यन्ते न हिंसन्ति परस्परम् । श्रनुयुद्धान्ति चान्योन्यं यदा रचित स्विमपः ॥ यजन्ते च महायज्ञीस्त्रयोवर्णाः पृथित्विधः । युक्ताश्चाधीयते वेदान् यदा रचित स्विमपः ॥ यदा राजाऽऽयुधं श्रेष्ठमादाय वहित प्रजाः । महता वखयोगेन तदा लोकान् समश्रुते"—इति ।

रामायवेऽपि,—

"यः चित्रयः खधर्मेण पृथिवीमनुशास्ति वै। स लोको लभते वीर्यां यशः प्रत्य च सद्गतिम्"—इति। श्रपासने दोषः श्रान्तिपर्व्वणि दिश्वितः,—

> "यानं वस्ताष्यलङ्कारान् रत्नानि विविधानि च । इरेयुः सहसा पापाः, यदि राजा न पालयेत्॥ पतेद्वज्ञविधं भस्तं न कृषिनं विषक्पयः। सम्बेद्धर्मस्त्रयौ न स्थात् यदि राजा न पालयेत्"—इति।

> > ॥०॥ इति राज-धर्म-प्रकरणम्॥०॥



<sup>\*</sup> कात्र, चनुरुधान्ति,—इति पाठी भवितुं यृताः।

## अय वैश्व-धर्मा-प्रकरणम्।

कम-प्राप्तान् वैश्वस्थासाधारण-धर्माना ह,-

## लाभकर्म तथा रत्नं गवां च परिपालनम्। कृषि-कर्माच वाणिज्यं वैग्य-वृत्तिहृदाहृता॥६३॥

लाभाधें कर्म, लाभकर्म; कुमीदाद्युपजीवनिमत्यर्थः । रतं मणि-सुकादि। तेन च तत्परीचण-क्रय-विक्रया उपलच्छन्ते । गवां पालनं त्रणोदकप्रदान-वन्धन-माचन-दोइनादि । क्रिक्कर्म, स्वमिकर्षण-वीज वापनादि । वाणिज्यं क्रयिक-धान्यादि-क्रय-विक्रया । कुमीदादीनां वैग्य-धर्मलमाइ याज्ञवल्क्यः, —

"कुमीद-कृषि-वाणिच्यं पाग्र्पाच्यं विशः स्ततम्"—इति। मनुरपि,—

"पशूनां रचणं दानमिज्याऽध्ययनमेवच। विणक्पयं सुमीद्च वैश्वास क्षिमेवच''—दति। समादिशदिति शेषः। वराइपुराणेऽपि,—

'खाध्यायं यजनं दानं कुमीद-पश्चपालनम्। गोरचां किषवाणिच्यं कुर्यादेश्यो यथाविधि"—इति।

पग्छपालनं त्रजायादि-पालनं, गोग्रन्थ प्रथगुपात्तलात् । त्रानु गामनिके विकेय-द्रव्याण्णि निद्धितानि,—

"तिल-चर्म-रमास्रैव विक्रंबाः पश्चवाजिनः। विषक्पथमुपामीनैर्वे ग्यैर्वग्य-पथि-स्थितैः"—इति । श्वान्तिपर्वणि जावान्युपाख्यान-प्रमङ्गेन वैग्यधर्माम्युलाधारेणोदिताः,— साभकर्मादीनि वाणिज्यान्तानि, तानि सर्वाणि वैश्वदित्तः वैश्वस्य जीवनहेतुः,—इत्यर्थः। तदुकां मार्कण्डिये,—

"दानमध्ययनं यज्ञोवैष्यसापि निधेव सः। वाणिज्यं पाग्रुपात्यच क्रविस्वैवास्य जीविका"—इति। श्रर्घ-विज्ञानादयो वैष्यधर्मालेन द्रष्ट्याः। श्रतएव मनुना वैष्यधर्मेषु पठिताः,—

"वैश्वस्तु क्रत-संस्कारः क्रवा दार्-परियच्चम्। वार्त्तायां नित्ययुक्तः स्थात् पश्रूनाचैव रचणे॥ प्रजापति हिं वैग्याय स्ट्या परिददे पशून्। न च वैश्यस्य कामः स्थान रचेयं पशूनिति॥ वैश्वे चेच्कति नान्येन रचितयाः कथञ्चन। मणि-सुका-प्रवासानां सोहानां तान्तवस्य च॥ गन्धानाञ्च रसानाञ्च विद्याद्घेवलावलम् । वीजानासुप्तिविच स्थात् चेच-देष-गुणस्य च ॥ मान-यागांस जानीयात्तुला-यागांस सर्वतः । मारामारच भाष्डानां देशानाच गुणागुणम्॥ बाभाबाभञ्च पणानां पश्रूनाञ्च विवर्द्धनम्। सत्यानाञ्च सति विद्याद्वाषाञ्च विविधानृणाम्। द्रवाणां स्थान-यागांश्व कयं विकयमेवच ॥ धर्मेण च द्रय-रहावातिष्ठेयतमुत्तमम्। दद्याच सर्वस्तानामन्त्रमेव प्रयत्नतः"—इति। क्षवि-वाणिच्य-गारवाः वार्त्ताश्रब्देने।च्यन्ते, मानयोगा श्रञ्जलि-53

प्रस्थादि-साधाः। मूलवचने 'लाभकर्षा'- इत्यच, 'लौहकर्षा'-इति के चित् पठिन्त । लौहस्य सुवर्णरजतादेरर्घपरिज्ञान-क्रयादिकं तत्क-र्षोति व्याख्येयम् । लौहानाञ्चेति मनुपठितलात् । व्यथाकधर्मानुष्ठाने फलमाश्वमेधिके वर्णितम्,-

"विश्विमधर्माञ्च सुचन् वै देव-ब्राह्मण-पूजकः । स विश्विक् खर्ममाप्तीति पूज्यमानोऽपारागणैः"—इति । वैपरीत्ये देशः शान्तिपर्वणि दर्शितः,—

> "यः करेाति जनान् साधून् विलक्षिणि वञ्चनम्। स याति नरकं घोरं धनं तस्थापि चीयते"—दिति। ॥०॥ दिति वैश्वधर्मा-प्रकरणम्॥०॥

क्रम-प्राप्ताम्बूद्रस्थासाधारण-धर्मानाइ,-

श्रद्रस्य दिज श्रुश्र्षा परमाधर्मा उच्यते। श्रन्थशा कुरुते किच्चित्तद्भवेत्तस्य निष्णलम्॥६४॥

श्रव, दिज-मञ्दो ब्राह्मण-परः, तत्-ग्र्श्रुषायाः परमतं निः-श्रेयम-हेतुलात्। तदाह मनुः,—

> "विप्राणां वेदविद्धां ग्रहस्थानां यमस्विनाम्। ग्रुश्रुषेव त ग्रुद्रस्थ धर्मे। नैश्रेयमः परः॥ ग्रुचिक्त्लष्ट-ग्रुश्रुषुर्म्टदुः ग्रान्ते।उनहंकतः। बाह्यणोपाश्रयोनित्यमुल्लष्टां जातिमश्रुते"—इति।

विष्णुपुराणेऽपि,—

<sup>\*</sup> रजतादेरर्घपरीचाज्ञानक्यादिकं, इति मु॰ मुक्तके पाठः

"दिज-ग्रुष्ठ्यवैष पाकयज्ञाधिकारवान्। निजान् जयित वै लोकान् ग्रुद्रोधम्यतरः स्रतः"—इति । श्रानुशासनिकेऽपि,—

"रागेदिषश्च भीरश्च पारुषश्च नृशंभता। श्रायश्च दीर्घतेरतमितमानमनार्ज्ज्वम्॥ श्रमतश्चातिवादश्च पैश्चन्यमितिलोमताः। निक्षतिश्चाप्यविद्यानं जनने श्चर्डमाविश्वत्॥ दृष्टा पितामदः श्चर्डमिभ्द्रतन्तु ताममैः। दिज-श्चश्रूषणं धर्मा श्चर्डाणाञ्च प्रयुक्तवर्ग्॥ नश्चित्ति ताममाभावाः श्चर्रस्य दिजभिक्ततः। दिज-श्चश्रूषया श्चरः परं श्रेथोऽधिमक्कृति"—दिति।

परम, -इति विशेषणादन्येऽपि केचन धर्माः सन्तीति गम्यते। ते च देवलेन दर्शिताः, -- 'शूद्रधर्मास्तिवर्ण-गुरुष्ट्रा कलवादि-पेषणं कर्षण-पग्रुपालन-भारोद्रहन-पण्ययवहार-चित्रकर्म-नृत्य-गीत-वेणु-वीणा-सुरज-मृदङ्ग-वादनानि"-इति। विष्णुपुराणेऽपि, --

"दानञ्च दद्याच्छूद्रोऽपि पाकयज्ञैर्यजेत च। पित्रादिकञ्च वै सर्वे ग्रुद्धः कुर्वीत तेन वा"—दित। याज्ञवक्क्योऽपि,—

"भार्यारतः ग्रुचिर्म्धत्य-भक्ता श्राद्ध-क्रिया-यरः। नमस्कारेण मन्त्रेण पत्र यज्ञान्त द्वापयेत्"-इति। ग्रान्तिपर्व्वर्ष्णिप,--

"खाहाकार-नमस्कार-मन्त्रं गूद्रे विधायते।

ताभ्यां श्र्ष्ट्रः पाकयज्ञैर्यजेत ब्राह्मणान् स्वयम्॥
सञ्चयांञ्च न कुर्वीत जातु श्रूद्रः कथञ्चन ।
सेवया हि धनं लब्धा वश्रे कुर्व्याद्गरीयमः॥
राज्ञा दानमनुज्ञातः कामं कुर्वीत धार्मिकः"—इति।
श्रानुशासनिकेऽपि,—

'त्रिचिकः ग्रभाचारेदिवता-दिज-पूजकः। ग्रह्रोधर्म-फलैरिष्टैः खधर्मेषिव युच्यते"-दृति। न केवलं विप्र-ग्रश्रूषा निश्रेयसाथी, श्रिपि तु वृत्त्यथीऽपि। श्रत एव प्रकल्पमाना वृत्तिर्मनुना दर्शिता,—

"प्रकल्या तस्य वै वित्तः स्वकुटुम्बाद्यधार्दतः । श्रातिचावेत्त्य दात्त्यञ्च में सत्यानाञ्च परिग्रहम्॥ उच्चिष्टमनं दातयं जीणानि वसनानि च। पुलाकाञ्चेव धान्यानां जीणाञ्चेव परिच्छदाः"—इति । श्रान्तिपर्व्याष्ट्रपि,—

"यश्च कश्चिद्विजातीनां ग्रूट्रः ग्रुश्रुषुराव्रजेत् ।
प्रकल्प्या तस्य तैराज्जर्यक्तिर्धर्माविदेशजनाः ॥
क्षत्र-वेष्टन-पुञ्जानि जपानद्वाजनानि च।
यातयामानि देयानि ग्रूट्राय परिचारिषो"—दिति ।
श्रन्यया दिज-ग्रुश्रुषामन्तरेण यदि किञ्चित् पाकयज्ञादिकं
कुर्य्थात्, तस्रव्वें निष्फलं भवेत्। तदुकं मनुना,—

<sup>\*</sup> ब्रह्मवान्, - इति प्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> भितास, - इति मु॰ पुक्तको राउः।

"विप्र-सेवैव श्रूद्रस्य विशिष्टं कर्म कप्यते। यदतोऽन्यद्धि कुर्ते तद्भवेत्तस्य निष्फलम्"-इति।

तसात्, दिज-ग्रुश्रूषैव तस्य परमोधर्मः, चित्र-व्यान्यस्य ग्रुश्रूषा तु केवल-वृत्त्वर्थवादपरमोधर्मः। श्रतएव मनुना, विप्र-ग्रुश्रूषायाउभ-यार्थविमतर-ग्रुश्रूषायाः केवल-वृत्त्यर्थवञ्च दर्शितम्,—

"शूट्रम्त दृत्तिमाकाङ्कन् चन्नमाराधयेद्यदि। धनिनं वाऽष्युपाराध्य वैद्यं श्रुद्दोजिजीविषेत्॥ खर्गार्थमुभयार्थं वै विप्रानराधयेत् तु मः ।

जात-ब्राह्मण-प्रब्दः स्थात् सा ह्यस्य कतकत्यता "-दित ॥ यदा दिज-प्रश्रूषया जीवितुं न प्रक्रोति, तदा किं कुर्या-दित्यतश्राह,—

> लवणं मधु तैलच्च दिध तक्षं एतं पयः। न दुष्येच्छूद्रजातीनां कुर्यात्सर्वेषु विक्रयम्॥ई५॥

प्रश्रूषया जीवितुमग्रकोजीवनाय खवणादिषु सर्वेषु विकयं कुर्यात् । ननु, खवणादीनि विक्रीयमाणानि विक्रोत्रेषमावहन्ति। तदाइ याज्ञवक्यः,—

"फले।पन्नचौमसे।मनुष्यापूपवीस्धः। तिनीदनरमचारान् दिध चीरं घृतं जलम्॥

<sup>\*</sup> ब्राह्मगानेव राधयेत्, - इति ग्रा॰ स॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> जातब्राह्मग्राष्ट्रस्य नह्मस्य क्षतक्रत्यता,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> यदि सुश्रूषया जीवितुं न श्रकोति, जीवनाय लवणादिविकायं कुर्यात्, — इति मु॰ प्रस्ते पाठः।

वसा-रस-प्रथूच्चिष्ट-सधु-काचा" सवहिषः।

स्वर्म-पुष्य-कुतप-केग्न-तक-विष-चितीः।

कौग्रेय-नील-लवण-मांग्रेकणफ-सीसकान्।

ग्राकार्द्रीषधि-पिष्णाक-पग्र्य-गन्धां स्वर्धेव च॥

वैग्य-रुच्याऽपि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन।

काचा-लवण-मांग्रानि वर्जनीयानि विक्रये॥

पयोदधि च मद्यं च हीनवर्ण-कराणि च"—दति।

हीनवर्णः ग्र्य्रः। मैवम्, श्रस्थ ब्राह्मण-विषयलात्। त्रतएव मनुः,—

"सद्यः! पतित मांग्रेन लाच्या खवणेन च।

श्रद्धेण ग्रुद्दोभवित ब्राह्मणः चीर-विक्रयात्?"—दति।

ग्रुद्धेण व्यादीनि विक्रीणन्नपि न दुर्थेत्॥। 'विक्रीणन्'—दति।

ग्रुद्धेण व्यापादीनि विक्रीणन्नपि न दुर्थेत्॥। 'विक्रीणन्'—दति।

ग्रुद्धेण व्यापादीनि विक्रीणन्नपि । ग्राच्यक्कोपि प्रमण्य

ग्रहस्य जवणादीनि विक्रीणत्रिप न दुख्येत्। 'विक्रीणन्'—इति पदं वच्छमाण-स्नोकादनुषच्य योजनीयम्। याज्ञवक्कोऽपि ग्रह्यू-षया जीवितुममकस्य ग्रूहस्य वाणिच्यादिकमान्न,—

"शहस दिज-ग्राश्रूषा तथाऽजीवन् विषामवेत्। शिल्पैवा विविधिजीवित् दिजाति-हितमाचरन्"-इति। यै: कर्मभिदिंजातयः ग्राश्रूखन्ते, तैरित्यर्थः । मनुरपि,—

<sup>\*</sup> प्रस्तासवमधू च्छिष्टमधुलाचाः, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> परोदिध च, — इतादि, श्रूझः, — इत्यन्तं नास्ति सुदितातिरिक्तपुन्तः नेषु।

<sup>‡</sup> सन्यक्, — इति सु॰ पुस्तको पाठः।

ऽ चीरविक्रयी,─इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> श्रुद्रस्तु लवगादीनि विक्रीग्रज्ञ हि दुर्घात,—इति स्नोकार्द्वतयेव कि-खितमस्ति मु॰ पुक्तके।

"श्रमतुवंस्त ग्राप्त्र श्राप्त्र कर्त्तुं दिजनानाम्।
पुत्रदारात्ययं प्राप्तोजीवित्कारूक-कर्माभः॥
यै: कर्माभः सुचरितैः ग्राप्त्र्यान्ते दिजातयः।
तानि कारूक-कर्माणि शिल्पानि विविधानि च"-ति॥
ग्राप्ट्रस्थापि वर्त्यानास्त्र-

विक्रीणन् मद्य-मांसानि द्यभक्षस्य च भक्षणम्।
कुर्वन्नगम्या गमनं श्रूद्रः पतित तत्र्वणात् ॥ ६६॥
कपीला स्रीर-पानेन ब्राह्मणी गमनेन च।
वेदास्रर-विचारेण श्रूद्रः पतित तत्र्वणात् ॥ ६९॥
मद्यं च बड्डविधंः ताल-पानम-द्राच-माधूक-खार्जूरादिकम्।
श्रमच्यं गो-मांमादि। श्रगम्या भगिन्यादयः । स्पष्टमन्यत्।

॥०॥ दति गूद्र-धर्म-प्रकरणम्॥०॥
प्रख्याता हि परागर-स्तिति स्तत्यागमख्यावनं
धर्मीवर्ण-चतुष्ट्यी-बज्जमता माधारणाख्याभिधा ।
श्राद्यस्वाज्ञिक-भिष्ट-नाम-विहितः षट्कर्म-पूताऽपरः
पूर्व्याध्याय-निरूपितं तदिख्लं व्याख्यत् सुधीर्माधवः॥

इति श्रीराजाधिराज-परमेश्वर-वैदिकमार्गप्रवर्त्तक-श्रीवीर-वृक्ष-अपाल-साम्राज्य-धर्श्वरस्य माधवामात्यस्य कृतौ परागर-स्तृति-व्यास्त्रायां प्रथमीऽध्यायः॥०॥

<sup>\*</sup> श्रृद्रसाखानतामियात्,—इति स॰ ग्रा॰ पुन्तकयोः पाठः।

र्ने ब्राह्मस्यादयः, - इति मु॰ पुक्तने पाठः।

#### श्रय दितीयोऽध्यायः।

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानासुपक्रमे । यं नला कतकत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्॥

प्रथमे अथाये व्यासेन पृष्टयोर्वर्ण-चतुष्टय-साधारणासाधारण-धर्म-योर्मध्ये साधारण-धर्मां संचिष्यासाधारण-धर्माः प्रपित्तः, श्रथेदानीं संचित्रः साधारण-धर्मी दितीये अथाये प्रपञ्चरते।

श्रयवा, पूर्वाध्यायश्रासुधिक-धर्म-प्राधान्येन प्रवृत्तः, श्रयनु ऐहिक-जीवन-हेतु-धर्मा प्राधान्येन प्रवर्त्तते । तत्राद्वध्याय-प्रति-पाद्यमधे प्रतिजानीते,—

श्रतः परं ग्रहस्थस्य कर्माचारं । कली युगे। धर्मा साधारणं श्रत्या चातुर्वर्ण्याश्रमागतम्॥१॥ तं प्रवक्ष्याम्यदं पूर्वं पराश्रर-वचायथा।

श्रतः परं, चातुर्व्यर्ण-साधारण धर्म-संचेपेणा उत्तरस्मिन् काले । सएव विस्तर-कथनस्थोचिते। उवसरः । बज्ज-ग्रन्थ-पाठ-श्रक्ति-रहितान् सन्द-प्रज्ञान् प्रति संचेपेणाभिहिते सति, समर्थानामुत्तमप्रज्ञानां बुद्धिस्थलात्तान् प्रति विस्तरेण कथितुमुचितलात्। श्रतएवाज्ञ-राचार्थाः,—

<sup>\* &#</sup>x27;धर्मा' परं नास्ति मु॰ पुक्तके।

<sup>ं</sup> धर्माचारं, -- इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

"संचेप-विस्तराभां हि मन्दोत्तमधियां नृणाम्। वस्त्रचमानमधन्तः करणं तेन तथते"—इति।

यदा, त्रतःपरं त्रामुक्तिक-प्रधान-धर्म-कथनादनन्तरम्। "वट्-र्माभिरतः" "मन्ध्या खानम्"—दत्यादिना द्यामुक्तिक-फले धर्मीऽभि-हिते मत्यैहिक-फलस्य कथादि-धर्मस्य बुद्धिस्थत्वात् तदभिधानस्य युक्तोऽवसरः।

वच्यमाणस्य क्रम्यादि-धर्मस्य ब्रह्मचारि-वनस्य-यितस्यमभवमिन-प्रेष्टा तद्याग्यमाश्रमिणं दर्भयिति,—'ग्रहस्यस्य'—इति। क्रत-चेता-दाप-रेषु वैश्यस्येव क्रम्यादाविधकारेग तु ग्रहस्यमाचस्य विप्रादेरताविधिन-ष्टि,—'कलौ युगे'—इति। कर्माश्रब्दोलोके व्यापारमाचे प्रयुच्चते, श्राचारश्रब्दस्य धर्मारूपे शास्त्रीये व्यापारे। क्रम्यादेस्तु युगान्तरेषु कर्मालं, कलावाचारलमित्युभयरूपलमस्ति। तथैवाश्रमान्तरेषु कर्मालं गार्चस्य्ये लाचारलमित्युभयरूपता। तदिवत्तया 'कर्माचारम्' इत्युक्तम्। कलौ ग्रहस्यस्य याजनादीनां दुर्लभलाच्चीवन-हेतुतया क्रम्यादि-वि-धानादाचारलसुपपत्रम्।

क्यादेः साधारण-धर्मातमुपपादयित,—'चातुर्वर्षात्रमागतम्'
—दित । चतुर्वर्णापव चातुवर्षम् । तत्र सर्वत्रैव प्रसिद्धः श्रात्रमोगार्चस्थारूपः । सिन्त हि शूद्रस्थापि विवाद-पञ्चमहायज्ञादयो
ग्रहस्थ-धर्माः । एतत् सर्वमसाभिः उत्तरचात्रम-निरूपणे विस्पष्टमभिधास्यते । तस्मिन्नात्रमे विधानात् साधारण्यम् । पराश्ररश्रव्देनाचातीतकल्पोत्पन्नोविवचितः । एतदेवाभियञ्जयितं 'पूर्वम्'—दत्युक्तम् ।
पूर्वकन्प-सिद्धं पराशर-वाक्यं कलि-धर्मे क्रयादौ यथा दन्तं, तथैवादं

संप्रवच्छामि। श्रतः, यम्प्रदायागतलात् क्रव्यादेराचारतायां न विवादः कर्त्तव्यः, - दत्याग्रयः। 'गुरुतरविषये विनयः कर्त्तव्यः' देति ग्रिष्टा-चारं शिचयितुं 'श्रत्या सम्प्रवच्छामि' दत्युक्तं, न तु कस्मिंश्चिद्धर्में स्वस्थाग्रक्तिं द्योतिथितुम्। कलि-धर्म-प्रवीणस्य पराग्ररस्य तचाग्रत्य समावात्॥

प्रतिज्ञातं धर्मं दर्भयति,—

## षट्कर्म-सहिताविप्रः क्षिकर्म च कार्येत्॥२॥

षट्कर्माणि पूर्वीकानि; यजनादीनि, सन्धाऽऽदीनि च। तैः सिहिताविप्रः ग्रुष्ट्रियकौः ग्रुष्ट्रैः कृषिं कारयेत्। न च याजनादीनां जीवन-हेतुलात् किमनया क्रयेति वाच्यं, कली जीवन-पर्याप्ततया याजनादीनां दुर्लभलात्। यन्तु मनुनेक्तम्,—

"वैश्व-रुत्या तु जीवंसु ब्राह्मणः चित्रयोऽपि वा। हिंसा-भयात् पराधीनां \* क्षषिं यत्नेन वर्ज्जयेत्॥ कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा रुक्तिः सदिगहिता। स्रमिं स्विमयांश्वैव हन्ति काष्ठमयोसुखम्"— द्रित।

तत् खयङ्गताभिप्रायम् । श्रन्यथा, मनाः ख-वचन-विरेधात् । खेनैव क्रविर्भ्युपगताः

"अभाभ्यामयजीवंस्त कथं स्थादिति चेङ्कवेत्। कृषिगोरचमास्थाय जीवेदैश्यस्य जीविकाम्"—इति। मनु,कूर्मपुराणे स्वयं कृता कृषिरभ्युपगता,—

<sup>•</sup> जीविष्मां प्रदामेषां, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

"खयं वा कर्षणं कुर्यादाणिज्यं वा कुषीदकम्। कष्टा " पापीयसी वृत्तिः कुसीदन्तां विवर्ज्ञयेत्"-इति । तन्न, श्रस्य वचनस्य कुषीद-निन्दा-परलात्। श्रतएव नारदः,-"श्रापत्खपिच कष्टासु ब्राह्मणस्य न वाई षम्" -दित ।

ननु, ष्टस्यति: खयद्गर्मृकां किषमङ्गीचकार,-

"कुमीद-कषि-वाणिज्यं प्रकुवीतास्वयंकतम्। श्रापत्काले खयं कुर्वन्नेनसा युज्यते दिजः"—इति।

वाढं, कारचितुमयम्बस्य तत्कर्तृत्वम्, 'श्रापत्काले'-इति विभे-षितलात्। ननु, कार्यिद्वलमणापदिषयमेव, क्रवेवैग्य-धर्मालादिप्रस्थ याजनादीनामेव मुख्य-जीवन-हेतुलात् । एवं तह्यापत्तारतम्येन व्यवस्थाऽस्त । श्रन्पापदि कार्यितलम यन्तापदि कर्त्तृलम्, -इति । श्रथवा, युग-भेदेन व्यवस्थायतां; युगान्तरेषु कारियवलमापद्भर्यः, कलौ मुख्यधर्मः, प्राधान्येने।पक्रम्य प्रतिपादनात्। तन, क्रषी दालिकस्य वलीवई-संस्था-नियममाद दारीत:,-

"ऋष्टागवं धम्मीइलं षड्गवं जीवितार्थिनाम्। चतुर्गवं नृशंसानां दिगवं ब्रह्मघातिनाम्"-दित। तचान्ती पची हेयों । इतराविप क्रमेण मुख्यानुकल्पो द्रष्ट्यी। कृषी वर्ज्यान् वसीवर्द्धानाइ,—

क्ष्मितं तृषितं श्रान्तं वलीवई न योजयेत्। हीनाक्नं व्याधितं ज्ञीवं रुषं विप्रोन वाहयेत्॥३॥ इति।

<sup>\*</sup> तेन, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

त्राद्यी पद्मावद्मनत्या हियो, - इति मु॰ पुन्तने पाठः।

चुधादयस्तन्तिङ्गिरवगन्तयाः । दीनाङ्गः पाद-विकसः । क्षीवः पुंस्त-रहितः ॥ कीदृशस्तर्हि वसीवर्द्धः कषौ योज्यदत्यतन्त्राहः,—

## स्थिराङ्गं नीरुजं तृप्तं सुनदें पण्डवर्क्जितम्। वाइयेदिवसस्यार्डं पश्चात् स्नानं समाचरेत्॥४॥ इति।

्र स्थिराङ्गः पादादि-वैकन्ध-रहितः। नीक् जाद्याध-रहितः। त्यप्तः जुन्नृष्णाभ्यामपीडितः। सुनर्द्धी हिंसके द्वप्तः अम-रहितः,—दित यावत्। षण्डेति भाव-प्रधाने निर्देशः। षण्डल-वर्जितः पुंस्लोपेतः यक्तः,—दित यावत्। दिवसस्याङ्गं याम-दयम्। 'पश्चात् स्नानं समाचरेत्'—दितः, वलीवर्द्धान् स्नापयेदित्यर्थः। तथा च हारीतः, — 'स्नापियलाऽनड्डोऽलङ्गृत्य ब्राह्मणान् भोजयेत्''—दित। वाहने विशेषः श्राश्वमेधिके दिर्शितः,—

"वाहयेद्धुंकतेनैव ग्राखया वा सपत्रया। न दण्डेन न यद्या वा न पाग्नेन च वा पुनः॥ न जुन्नृष्णाश्रमश्रान्तं वाहयेदिकलेन्द्रियम्। सुद्धप्तेषु च भुद्धीयात् पिवेत् पीतेषु चोदकम्॥ श्रद्धः पूर्वे दियामं वा धुर्याणां वाहनं स्टतम्। विश्राम्देन्त्रध्यमे भागे भागे चान्त्ये यथासुखम्॥ यत्र वा लर्या नित्यं संश्रयोयत्र वाऽध्वनि। बाहयेन्तत्र धूर्यांस्तु न स पापेन लिप्यते॥ श्रन्यथा वाहयन् राजन्, नियतं याति रौरवम्। रुधिरं वाइयेत् तेषां यस्तु मोहान्नराधमः।
भूण-हत्या-समं पापं तस्य स्थात् पाण्डुनन्दन"—इति॥
वलीवर्ड्ड-स्नापनानन्तरं कर्त्तयमाह,—

## जयं देवार्चनं होमं स्वाध्यायञ्चैवमभ्यसेत्। एक-दि-चि-चतुर्व्विप्रान् भोजयेत् स्नातकान् दिजः॥५॥

थथा, वलीवर्द्ध-त्रान्ति-कत-दोषापनयनाय स्नापनं, एवं प्रा-णुपचात-दोषापनयनाय यथाशिक जप्यादीनामन्यतममनुतिष्ठेत्। एकं दौ चीं श्रत्रोविप्रान् स्नातकान् यथाशिक भोजयेत्। स्नातका नवविधिभिनुकाः। तदाइ मनुः,—

> "मानानिकं यच्यमाणमध्यगं मर्ववेदसम् । गुर्व्वधें पित्नमात्रधें खाधायार्ध्यपतापिनम्"-इति ।

मानानिकं मनानाय विवाहोपयुक्त-द्रव्यार्थिनम्। मर्व्वदेशः मर्व्वख-दिचिणं यागं काला निखलमापन्ने।द्रव्यार्थी, तमित्यर्थः। पित्तमान्रथं पित्त-मात्त-प्राप्त्रूषाऽर्थिनम्। खाध्यायार्थी खाध्याय-प्रव-चन-निर्व्वाहाय द्रव्यार्थी, उपतापी रेग्गी, खाध्यायार्थि-महितः उपतापी खाध्यायार्थुपतापी, तमिति मध्यम-पद-लेग्पी ममामः। तानुभावित्यर्थः॥

क्षौ फलितस्य धान्यस्य विनियोगमाइ,—

स्वयङ्कृष्टे तथा क्षेत्रे धान्धेश्र खयमर्जितैः। निर्व्वपेत् पच्चयज्ञांश्र कतु-दीक्षाच्च कार्यत्॥ई॥ इति। यानि खयङ्गृष्टे चेचे फिलतानि धान्यानि, यानि वाऽन्यैः किंवे चेचे खयमर्जितानि धान्यानि, तैः सर्वैः सार्नान् पञ्चमहा-यज्ञान् श्रीतामग्निष्टोमादि-ऋतु-दीचाञ्च कुर्यात्। कारयेदिति खार्घिकोणिच्। श्रथवा, खयञ्च महायज्ञान् कुर्वीत, यियजुभ्यो-धान्यं दला तैः ऋतु-दीचाञ्च कारयेत्। कूर्मपुराणेऽप्येष विनियोगो दिर्शितः,—

''लअलाभः पित्वन् देवान् ब्राह्मणां श्वापि पूजयेत्। ते त्याः तस्य तद्दोषं ग्रमयन्ति न संग्रयः"—इति ॥ कृषीवलस्य तिलादि-धान्य-सम्पन्नस्य धन-ले।भेन प्रसक्तिलाः दिविकयसं निवारयितः,—

तिलारसान विक्रेयाविक्रयाधान्य-तत्समाः। वित्रस्यैवंविधा वृत्तिस्तृण-काष्ठाद्-विक्रयः॥९॥ इति।

रसाः दिध-मधु-घृतादयः। यदि धान्यान्तर्-रितस्य तिल-विक्रयमन्तरेण जीवनं वा धर्मावा न सिद्धोत्, तदा तिलाधान्यान्तरे-विनिमात्याः,—इत्यभिप्रत्य 'विक्रेयाधान्य-तत्समाः'—इत्युक्तम् । याविद्धः प्रस्थेसिलादत्तास्ताविद्धरेव धान्यान्तरमुपादेयं नाधिकमि-त्यर्थः। तद्कं नारदेन,—

"त्रमती जीवनसार्थे" यज्ञहेतीस्तरीवच । यद्यवस्थन्तु विक्रेयास्तिला धान्येन तसमाः"—इति ।

<sup>\*</sup> भेषजस्यार्थे, - इति स॰ ग्रा॰ पुष्तकयाः पाठः।

याज्ञवल्क्योऽपि,—

"धर्मार्थं विक्रयं नेयासिलाधान्येन तत्समाः"—इति। तिलन्यायोर्भेऽपि योजनीयः। त्रतएव मनुः,—

''र्सारमैर्निमातवा न लेव लवणं रसै:।

क्रतान्त्रञ्चाक्रतान्त्रेन \* तिलाधान्येन तत्समाः"-इति।

त्रापसम्बेऽिष,—"त्रन्येन चात्रस्य मनुष्यानाञ्च मनुष्यैः रसानाञ्च रसैः गन्धानाञ्च गन्धैितद्या च विद्यानाम्"—इति । रस-विनिमये विश्रोषमाच विश्रष्ठः,—"रसार्भैः समतोद्यीनतावा निमातव्याः"— इति । त्रन्न-विनिमये विश्रोषमाच गौतमः,—"समेनासमेन तु पक्कस्य" —इति । ननु तिल-विक्रयोऽभ्युपगतोमनुना,—

''काममुत्पाच कथान्तु खयमेव कथीवलः।

विकीणीत तिलान् ग्रद्धान् धर्मार्थमचिर-स्थितान्"-दित ।

श्रव केचिदान्नः,—'तदेतद्विनियमाभिप्रायम्'—इति। श्रपरे तु मन्यन्ते, ऋणापकरणाद्यापद्धमीर्थे तिल-विकयोन विरुद्धः। श्रयमेव पचोयुकः, विषष्ठ-वचन-मंवादनात्। "कामं वा खयं क्रयोत्पाद्य तिलान् विकीणीरन्"—इति। विनिमयाभिप्राये तु वचनान्तरेण मद्द पौनक्त्यमपरिहार्थः खात्। यतोमनुनैव वचनान्तरेण 'तिला धान्येन तत्समाः'—इति विनियमोद्धितः। यत्तन्यस्मिन्चचने श्रयीत्तिल्विन-क्रय-निषेधः प्रतिभाति। तथाद्दि मनुयमाभ्यामुपद्धितम्,—

"भोजनाभ्यञ्जनाद् दानाद् यदन्यत् कुरुते तिसी:।

<sup>\*</sup> क्रताब्रम् क्रताबेन, - इति ग्रा॰ पुन्तके पाठः।

[२च॰,चा॰का॰। क्रमिर्भूता स विष्ठायां पित्रिभः सह मक्जिति \*"-इति। नायं दोष:। त्रावायक-धर्म-व्यतिरित्त-विषयलात्। योऽयं तिलानां धान्य-समलेन विनियमः, यस त्णादि-विक्रयः, सेयमेवं-विधा विष्रस्य जीवनार्था हित्तः। तथा च नारदः,-

"ब्राह्मणस्य तु विकेयं ग्रम्क-दार्-त्यणादिकम्"-दिति॥ ददानीं कषावानुषङ्गिकस्य पाप्रनः प्रतीकारं वकुं प्रथमतस्तं पामानं दर्भयति,-

# बाह्मण्येत् कृषिं कुर्यान्महादै।षमवामुयात्॥ इति॥

कृषो हिंसायात्रवर्जनीयलात् सावधानसापि कृषीवलस्य दोषो-उनुषज्यते इति । श्रव, हिंसायां पापमिति मनुवचनं पूर्वमेवोदा हृतम्॥ उतस्य दोषस्य महत्वं विशद्यति,—

संवत्सरेण यत्पापं मन्स्यघाती समाप्रयान् ॥ ८॥ आयामुखेन काष्ठेन तदेकाहेन लाङ्गली। इति।

लोइ-महितेन लाङ्गल-मुखेन प्राणिनां चित्रवधोभवतीति मत्य-वधात् पापाधिकासुक्तम् ॥

उत्तरीत्या कर्षकमात्रस्य पाप-प्रसक्ती तद्वारियतुं विश्वनिष्टि,—

पांशकामत्स्यघाती च व्याधः शाकुनिकस्तथा॥१॥ श्रदाता कषंकश्रव सर्वे ते समभागिनः। इति।

क्टिमिन्दिति विखायां कर्म्मणा तेन पापकत्, - इति सु॰ पुस्तके पाठः ।

वागुरां प्रमार्थे स्गादि-यादी पाश्रकः। व्याभोस्ग-वधाजीवः। श्राकुनिकः पिन्न-घाती। श्रदाता खले राश्रिमूलमुपागतेभ्योऽप्रदाता। तेषां मर्वेषां प्रत्यवायः ममानः। ततस्र, दृष्टान्तलेन पाश्रका-दयदद्व वर्ष्यके। यथा पाश्रकादीनां पापं महत्, एवमेवादातुः कर्षकस्वेत्यर्थः॥

- यद्धें क्रषीवलस्य पामा\* दार्भतः, तिमदानीं पाप-परिहार-प्रकारमाह,—

ष्टक्षां श्कित्वा महीं भित्त्वा इत्वा च क्रमि-कीटकान्॥१०॥ कर्षकः खलयज्ञेन सर्व्वपापैः प्रमुच्चते । द्रति ।

केंद्रन-भेदन-इननैर्थावन्ति पापानि निष्पद्यन्ते, तेषां सर्वेषां खले धान्यदानं प्रतीकारः । तथा च हारीतः,—

> "समि भिनौषधी श्विता हता कीट-पिपी लिकाः। पुनन्ति खलयज्ञेन कर्षकानात्र संग्रयः॥ यूपोऽयं निहितोमध्ये ने सेधिनाम हि कर्षकैः। तस्मादतन्तितोदद्यात्तत्र धान्यार्थद् चिणाम्" – इति॥

खलयज्ञाकरणे प्रत्यवायमाइ,—

यान द्याह्विजातिभ्याराशिमूलमुपागतः ॥ ११ ॥ सचौरः सच पापिष्ठो ब्रह्मघन्तं विनिर्दिशत् । इति । कर्षकस्यायं खलयज्ञोनित्यः काम्यस्न,—इति वचन-दय-वलादव-

<sup>\*</sup> प्रत्यवाया, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

मध्ये इति मु॰ पुक्तके पाठः।

गम्यते। श्रकरणे प्रत्यवायात् नित्यत्वं, क्रेंद्रनादि-पाप-निवर्त्तकतात् काम्यत्वच। खलयज्ञस्य नित्यत्वं श्रीरपुराणे दर्शितम्,—

"श्रदत्वा कर्षकोदेवि, यस्तु धान्यं प्रवेषयेत्।
तस्य त्रष्णाऽभिस्ततस्य देवि, पापं व्रवीम्यदम् ॥
दियं वर्ष-सद्दसन्तु दुरात्मा कृषिकारकः।
सहदेशे भवेदृत्तः स पुष्प-फल-वर्जितः॥
तस्यान्ते मानुषोस्त्वा कदाचित्काल-पर्ययात्।
दिरद्रोव्याधितोमूर्षः कुल-दीनस्र जायते"—दिति॥
दातव्यस्य धान्यस्य परिमाणमादः,—

राज्ञे दत्वा तु षड्भागं देवानाच्चैकविंशकम्॥ १२॥ विप्राणां चिंशकं भागं सर्वपापैः प्रमुच्चते\*।

षट्स भागेष्वनेभागः पड्भागः, एकविंग्रति-संख्ये स्थे भागेष्वत्य तमोभागएकविंग्रकः। तदत् चिंग्रकेषु भागेष्वत्यतमोभागित्विंगः,— इति ज्ञेयम्। देववत् पिल्लभ्योऽपि देयः । तद्कां कूर्मपुराणे,— "देवेभ्यस्य पिल्लभ्यस्य दद्याद्वागं तु विंग्रकम्। चिंग्रद्वागन्तु विप्राणां कृषिं कुर्व्वत्र दोषभाक् । विप्रस्थितिकर्त्त्वकृषिसुक्वा वर्णान्तराणामपि तामाइ,—

<sup>\*</sup> चिंग्रद्भागं व्राच्यागानां क्षषिं कुर्व्वद्रशिधभाक्, - इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>+</sup> नास्त्ययमंत्रः सु॰ पुन्तके।

<sup>‡</sup> दुर्घात, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

## श्चियाऽपि क्षिं क्रत्वा देवान् विप्रांश्व पूजयेत् ॥१३॥ वैश्वः श्रद्रस्तथा कुर्यात् क्षि-वाणिज्य-शिल्पकम्। इति

वाणिज्य-शिन्पयोर्पि कलौ वर्ण-चतुष्टय-माधारणः दर्शयितं 'वाणिज्य-शिन्पकम्'—इत्युक्तम् । यद्यपि वैश्वस्य कृषिः पूर्व्वाध्याये विदिता, तथाप्यचेतिकर्त्तव्यता-विधानाय पुनस्पन्यामः । 'तथा कुर्यान्'—इत्यतिदेशेन ब्राह्मणस्य कृषौ विदित्तेतिकर्त्तव्यता सर्वा-ऽप्यच विद्तिता भवति,—इति ॥

यदि श्रद्धस्यापि कथादिकमभ्युपगम्येत, तर्हि तेनैव जीवन-सिद्धेः कलौ दिज-श्रश्रूषा परित्याच्येत्याश्रङ्खा इ.—

## विकमी कुर्वते श्रद्धाः दिजशुश्रूषये। न्झिताः ॥ १४ ॥ भवन्यस्यायुषस्ते वै निर्यं यान्यसंश्यम् । इति ।

लाभाधिकोन विशिष्ट-जीवन-हेतुलात् कथादिकं विकर्मेत्युच्यते। दिजशुत्रुषया तु जीर्ण-वक्तादिकमेव लभ्यते दति न लाभाधिकाम्। त्रातोऽधिक-लिपाया कथादिकमेव कुर्वन्तोयदि दिज-शुत्रूषां परि-त्यजेयुस्तदा तेषामैहिकमासुश्रिकञ्च हीयते॥

इत्यं वर्ण-चतुष्टय-साधारणं जीवन-हेतुं धर्मां प्रतिपाद्य निग-मयति,—

# चतुर्गामपि वर्णागामेष धर्माः सनातनः॥ १५॥

त्रतीतेष्वपि कलियुगेषु विप्रादीनां क्रयादिकमसीति स्वचितं 'धनातनः'—इत्युक्तम् । यद्यपि स्रत्यन्तरेष्विवाचापि वर्ष-धर्मानन्तरमाश्रम-धर्मावनु-सुचिताः, तथापि व्यासेनापृष्ठलादाचार्व्यणोपेचिताः। श्रसाभिस्त श्रोत्ट-हितार्थाय ते वर्ष्यन्ते। न च पूर्वाध्यायएव सुतोन वर्णितादति मन्तव्यम्, तच प्रसङ्गाभावात्। श्रच तु 'चातुर्वर्ष्याश्रमागतम्'— दत्याश्रम-श्रब्देन तेषां बुद्धिस्थलादस्ति प्रसङ्गः।

> "ब्रह्मचारी ग्रहस्यस्य वानप्रस्थायतिस्तया। एते ग्रहस्य-प्रभवास्रतारः पृथगात्रमाः"—इति।

ग्रहस्थप्रभवाः ग्रहस्थे।पजीविनद्रत्यर्थः । तत्रोपनयनेन मंख्नतीब्रह्मचारी, "ब्रह्मचर्यमागासुप मा नयस्व"—दित सन्तवर्णात् ।
ब्रह्माचर्यसुद्दिस्थागां मासुपनयस्व दृत्यर्थः । उपनयनच गर्काधानादिषु पठितलात् ब्राह्मग्रमंस्कारः । तदाह हारीतः,—"दिविधोहि मंस्काराभवित ब्राह्मग्रोदेवस्व, गर्काधानादिसार्त्ती ब्राह्मग्रः पाकयज्ञहिवर्यज्ञाः सीम्यास्य देवोबाह्मग्रेण मंख्नतन्त्रयोणां समानतां सायुज्यं गन्किति, देवेनात्तरेण मंख्नतोदेवानां समानतां सायुज्यं गन्किति"
—दित ।

गर्न्याधानादयोगौतमेनानुकान्ताः,—"गर्न्याधान-पुंसवनानवले।-भन-सीमन्तोत्रयन-जातकर्म-नामकरणात्रप्राप्यन-चौले।पनयनं चला-

<sup>\*</sup> ब्रह्मसंस्कारः, - र्हात मु॰ पुस्तके पाठः। एवं परत्र।

रि वेद-व्रतानि स्नानं सद्दधर्माचारिणी-संयोगः पञ्चाना यज्ञानामनु-ष्ठानं त्रष्टका पार्वणत्राद्धं त्रावणाग्रहायणी चैत्यात्रयुजी चेति सप्त पाकयज्ञ-संस्थात्र्यन्याधेयोऽग्निहोचं दर्भपूर्णमासाग्ययण-चातुर्मास्यानि निरुद्धपग्रबन्धाः सौत्रामणीति सप्त हिवर्यज्ञ-संस्थात्रग्निष्टोमोऽत्यग्नि-ष्टोमजक्यः घोड्गी वाजणेयोऽतिरात्राप्तोर्थामदति सप्त साम-संस्था-दत्येते चलारिंग्यत् संस्काराः"—दति ।

तत्र, गर्काधानादयश्रूड़ान्ताः संस्काराः वीज-गर्भ-जनित-दोष-निवृत्यर्थाः । श्रतएव याज्ञवल्काः चूड़ान्तान् संस्कारान् निरूप्याह,— "एवमेनः ग्रमं याति वीज-गर्भ-ससुद्भवम्"-इति । श्रतोत्रह्मचर्याश्रमात् प्राक् ते वर्ष्यन्ते । तत्र, दिजानां गर्का-धानादयः समन्त्रकाः कार्याः । तदाश्च याज्ञवल्काः,—

"ब्रह्म-चित्रय-विट् श्रुद्रावर्णास्त्राद्यास्त्रयोदिजाः। निषेकादि-स्मणानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः"—इति। गर्काधानादीनां काल-विशेषमाह सएव,—

"गर्जाधानस्तौ पुंसः सवनं स्पन्दनान् पुरा।
षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तोमास्त्रेते जातकर्म च॥
श्रहन्येकाद्ये नाम चतुर्ये मासि निष्क्रमः।
षष्ठेऽन्नप्रायनं मासि चूड़ा कार्या यथाकुलम्"—इति।

पंजादर्भन-दिवसमारभ्य षोड्म दिवसाच्हतः । तदाः मनुः,—
"च्हतः स्वाभाविकः स्त्रीणां राज्यः षोड्म स्हताः।

<sup>\*</sup> संस्काराः, - इति मु॰ पुस्तको पाठः।

चतुर्भिरितरेः मार्ड्डमहोभिः मिदगिर्हतेः ॥

तामामाद्याञ्चतसम् निन्दितेकादगी च या।

चयोदगी च भेषाः स्युः प्रमस्तादम राज्यः ॥

युग्गास पुत्राजायन्ते स्तियोऽयुग्यास राज्यि ।

तसाद्युग्गास पुत्रार्थी मंतिभेदार्त्तवे स्तियम्"—इति ।

रजोदर्भनमारभ्य चलार्यद्यानि मिदगिर्दितानि । युग्गास समासु,

संविभोत् गच्छेत्।

एवस्ती गर्भाधानं कला गर्भ-चलनात् पुरा पुंसवनं कार्यम् ।
तचलनं दितीये वा त्वतीये वा भवति । तदाइ वैजवापः,—"मािंस दितीये वा पुरा स्पन्दतं"—दिति । पारस्करे।ऽपि,—"मािंस दितीये वा त्वतीये वा यददः पुंसा नश्चतेण चन्द्रमा युकः स्थात्"—दिति । पुं नचनाणि च इस्तादीनि ज्योतिःशास्ते प्रसिद्धानि । जनवलोभनमा-यलायन-गरह्मपरिशिष्टेऽवगन्तयम् ।

सीमन्तोत्रयनस्य याज्ञवक्योत्त-कलादन्येऽपि कालासुनिभिः दर्शिताः। तत्र लोकाचिः,—"हतीये गर्भमासे सीमन्तोत्रयनं कार्यम्"—इति। त्रापलम्बोऽपि,—"प्रयमे गर्भे चतुर्ये मासि"—इति। वैजवापोऽपि,—"त्रय, सीमन्तोत्रयनं चतुर्ये पत्रमे षष्ठे वाऽपि"—इति। साङ्खायनग्रह्येऽपि,—"सप्तमे मासि प्रयमे गर्भे सीमन्तोत्रयनम्"—इति। शङ्कारेऽपि,—"गर्भ-स्यन्दनमारभ्य सीमन्त्रोत्रयनं यावदा न प्रसवः"—इति। विश्रेषात्रवणात् सर्वेऽप्येते विकस्यन्ते। एतच सीमन्तोत्रयनं चेत्र-संस्कारतात् सकदेव कर्त्तयं न प्रतिगर्भम्। तथा च हारीतः,—

"मक्तत् संस्कृत-संस्कारा सीमन्तेन दिजस्तियः"—इति। देवलोऽपि,—

"सक्तत् संस्तृता या नारी सर्वगर्भेषु संस्तृता"—इति ।
गर्भ-संस्कार-पचे तु प्रतिगर्भमावर्त्तनीयम्। तथा च विष्णुः,—
'सीमन्तोत्त्रयनं कर्म न स्त्री-संस्कारद्रय्यते ।
केचित्रभस्य संस्काराद्रभें गर्भे प्रयुद्धते"—इति ।
श्रनयोः पचयोर्यथायस्यं व्यवस्था । श्रद्धत-सीमन्तायाः प्रस्वे
सत्यव्रतश्राह,—

"स्त्री यद्यक्त-सीमन्ता प्रस्थित कथञ्चन।

ग्रहीत-पुत्रा विधिवत्पुनः संस्कारमहिति"—इति।

जातकर्मणः कालोयाज्ञवल्कोन दर्भितः,—"मास्रोते जातकर्म
च"—इति। एते त्रागते जातइति यावत्। विष्णुरिष,—

'जातकर्म ततः कुर्यात् पुत्रे जाते यथोदितम्"—इति।

ख-ग्रह्ये,—इति श्रेषः। तच स्नानानन्तरं कार्यम्। तथा च
संवर्नः,—

"जाते पुत्रे पितुः खानं मचेलन् विधीयते"—दित ।
जातकर्म च नाभि-वर्द्धनात् प्रागेव कार्य्यम् । तदा इहारीतः,—
"प्राङ्नाभिवर्द्धनात् पुंचाजातकर्म विधीयते ।
मन्त्रवत् प्राग्रनञ्चास्य हिरख-मधु-मर्पषाम्"—दित ।
वर्द्धनं केदनम् । न चाग्रीच-ग्रंकया कर्मानधिकारदित वाच्यं
नाभि-केदात् प्राग्रगीचाभावात्। तदा इजिमिनिः,—
"यावन्न व्हियते नालं तावन्नाप्रोति स्नतकम्।

क्ति नाले ततः पश्चात् स्नतकन्तु विधीयते"—इति । विष्णुधर्मात्तरे,—

"धिच्छित्र-नाद्यां कर्नयं श्राद्धं वै पुत्र-जन्मनि । श्राभौचोपरमे कार्यमध्यवा नियतात्मभिः"—इति । तच श्राद्धं हेन्ना कार्यम् । तदाइ व्यासः,— "द्रव्याभावे दिजाभावे प्रवासे पुत्र-जन्मनि । हेन्ना श्राद्धं प्रकुर्वित यस्य भार्या रजस्वला"-इति ।

श्रादित्यपुराणे पकात्रनिषेधोदर्शितः,-

"जात-श्राहे न दद्यानु पकानं ब्राह्मणेखपि।

यसाचान्द्रायण्यत् ग्राह्मिसेषां भवित नान्यया"—दित।

तिसान् दिने यथाश्रित दानं कर्त्तयम्। तदुक्तम् श्रादित्यपुराणे,—

"देवास्र पितरस्वैव पुने जाते दिजन्मनाम्।

श्रायान्ति तसान्तदद्दः पुण्यं पूज्यस्य धर्वदा॥

तन दद्यात् सुवर्णन्तु भूमिं गां तुरगं रथम्"—दित।

श्राद्वारिप,—"धर्वेषां मकुत्वानां दिपद\* चतुत्यद-धान्य-दिर
खादि द्यात्"—दित। एतचाशौच-मध्येऽपि कार्य्यम्।

"श्राश्रीचे तु समुत्यन्ते पुन-जन्म यदा भवेत्।

कर्त्तुसात्कालिकी ग्रद्धः पूर्वाशौचेन ग्रुद्धाति"—दित।

नामकरणस्य याज्ञवल्क्योक्त-कालादन्येऽपि कालामनुना दर्शिताः,—

"नामधेयं दशम्यान्तु दादस्यां वाऽस्य कारयेत्।

पुण्ये तियौ सुहर्त्ते वा नचने वा ग्रुणान्विते"—दित।

<sup>\*</sup> दिपद,--इति नास्ति मु॰ पक्तके k

कारयेदिति खार्थिकोणिच्।

"ततसु नाम कुर्वीत पितेव दशमेऽइनि"—

दित विष्णुपुराण-वचनात्। यदा, पितुरभावे श्रयोग्यले वाऽन्येन कारयेत्। तदाह श्रङ्खः,—"कुलदेवता-नचन्नाभिषंवन्धं पिता कुर्यादन्योवा कुल-रुद्धः"—दिति। भविष्यत्पुराणे,—

> "नामधेयं दशम्यां च केचिदिच्छन्ति पार्थिव"। दादम्यामध्यवा राचौ माचे पूर्णे तथाऽपरे॥ श्रष्टादश्रेऽहनि तथा वदन्यन्ये मनीषिणः"-दति।

ग्रह्मपरिभिष्टेऽपि,—"जननाद्भराचे बुष्टे संवत्सरे वा नामकर-णम्"—दित । तच, ख-ग्रह्मानुसारेण व्यवस्था। नामधेय-खरूपञ्च वर्ण-भेदेन दर्भयित मनुः,—

> "माङ्गलां ब्राह्मणस्य स्थात् चित्रयस्य वलान्तितम्। वैश्यस्य धन-धंयुकां ग्रूद्रस्य तु जुगुश्चितम्। गर्मावद्ब्राह्मणस्य स्थाद्राज्ञोरचा-समन्तितम्। वैश्यस्य पृष्टि-धंयुकां श्रूद्रस्य प्रेष्य-संयुतम्॥ स्त्रीणां सुखोद्यमकूरं विस्पष्टार्थं मनेरिसम्। मङ्गलां दीर्घ-वर्णान्तमाग्रीवाद्यिधानवत्"—इति।

माङ्गल्यादीनि पूर्व-पदानि, श्रमीदीन्युत्तर-पदानि। तथा च, नामान्येवं विधानि सम्पद्यन्ते ; श्रीश्रमी, विक्रमपालः, माणिकाश्रेष्ठी, हीनदासः,—दत्यादि। स्त्रीणानु श्रीदासीत्यादि। सुखोद्यं सुखेन वदितुं

<sup>\*</sup> स्रयः, - इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> श्रृहस्य प्रेष्यसंयुतम्, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

शकामित्यर्थः। श्रव विशेषमा ह वैजवापः,—"पिता नाम करेत्योका चरं द्वाचरं श्रवरं चतुरचरमपरिमितं वा घोषवदाद्यन्तरन्तस्थं दीर्घामि-निष्ठानाम्तम्"—इति । श्रयमर्थः,—घोषवन्ति यान्यचराणि वर्ग-वृतीय-चतुर्घानि, तान्यादौ कार्य्याणि। श्रन्तस्थायरत्ववामध्ये कर्त्त-याः। श्रमिनिष्ठाने विसर्जनीयः। तथाच, भद्रपाले । जात्वेदा-इत्यादि नाम भवति। यथोक्त-नाम-करणस्य प्रत्नमा इतुः शङ्ख-चिखितौ,—"एवं कृते नामि श्रिव तत्कुलं भवति"—इति॥

#### श्रय निष्क्रमणम्।

तव मनुः,—

"चतुर्थे मासि कर्त्तवां शिशोर्निष्कुमणं ग्रहात्"—इति । श्रव कर्त्तवाह यमः,—

"ततकृतीये कर्त्तयं मासि सूर्यस्य दर्भनम्। चतुर्थे मासि कर्त्तयं भिश्रोश्चन्द्रस्य \* दर्भनम्"—इति। स्रोकाचिरपि,—"हतीयेऽर्धमासे दर्भनमादित्यस्य"—इति। पुराणे-ऽपि,—

"दादग्रेऽहिन राजेन्द्र, शिशोर्निकामणं ग्रहात्। चतुर्चे मापि कर्नव्यं तथाऽन्येषाञ्च समातम्"—दति। श्रवापि यथाशाखं व्यवस्था।

#### श्रयानप्राश्नम्।

तच यमः,-

<sup>\*</sup> तथाचन्त्रस्य,--इति सु॰ पुन्तको पाठः।

"ततोऽन्न-प्राथनं मासि षष्ठे कार्यं ययाविधि। श्रष्टमे वाऽपि कर्त्तवं यचेष्टं मङ्गलं कुले"-इति। श्रङ्घनोऽपि,—"संवत्सरेऽन-प्राथनमर्द्ध-संवत्सरदत्येके"। लोकाचिः,— "षष्ठे मास्यन-प्राथनं जातेषु दन्तेषु वा"—इति। तत्र विश्रषमाद्द्र मार्केष्डेयः,—

"देवता-पुरतस्त्रस्य धाशुसङ्ग-गतस्य च।
श्रमङ्गतस्य दातस्यमन्नं पाने च काञ्चने ।
मध्वाज्यकनकोपितं प्राण्णयेत् पायमं म तम् ।
कत-प्राण्णमधासङ्गाद्वानी वालं ममुत्रुजेत्"—इति ।
प्राण्णनानन्तरं जीविका-परीचा मार्कण्डयेन दर्णिता,—
"श्रयतोऽय प्रविन्यस्य णिन्पभाण्डानि मर्वणः ।
प्राप्ताणि चैव वस्तानि ततः पष्येनु सचणम् ।
प्रयमं यत् स्पृण्णेदासस्ततोभाण्डं स्वयं तथा ।
जीविका तस्य वासस्य तेनैव तु भविस्त्रति"—इति ।
श्रय चूड़ाकर्णम् ।

तच यमः,—

"ततः संवत्तरे पूर्णे चूड़ा-कर्म विधीयते। दितीये वा त्तीये वा कर्त्तयं श्रुति-दर्भनात् ।"—इति। वैजवापः,—"त्ततौयेवर्षे चूड़ा-करणम्"—इति। श्रङ्खारेऽपि,— "त्तीये वर्षे चूड़ा-करणं पञ्चमे वा"—इति। लोकाचिरपि,—

<sup>\*</sup> वाढ़ं, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> अतिचादनात्. - इति मु॰ पुक्तको पाठः।

"तितीयस्य वर्षस्य स्विष्ठे गते चूड़ा-करणम्"—दित । भौनका-ऽपि ,— "तिथि वर्षे चौलं ययाकुलधर्मं वा" —दित । तम, ऋषि-भेदेन चूड़ा-नियममाह लोकाचिः,— "दिचिणतः कमुजा विसष्ठा-नाम्, जभयते। ऽनिकास्त्रपानां, सुण्डास्मवः, पश्च-चूड़ाम्मक्तिरमः, मण्ड-लार्द्ध-भिखिने। उत्योकुलधर्मे वा" —दित । कमुजा केम-पिक्तः । म्रम, ययामासं यवस्था ।

श्रव, यथोकाः चूड़ा-करणान्तात्रनुपनीत-विषयाः, श्रतस्तत्-प्रमङ्गादन्येऽपि केचनानुपनीत-धर्माः कथ्यन्ते। तच, गौतमः,— "प्राग्रपनयनात् कामचार-कामवाद-कामभचाः"— इति। काम-चारद्वकागतिः। कामवादोऽश्लीलादि-भाषणम्। कामभन्तः पर्युषि-तादिभन्नणम्। विष्णुपुराणेऽपि,—

"भच्छाभच्छे तथा पेथे वाच्यावाचे तथाऽनृते। श्रस्मिन् काले न दोषः स्थात् स यावन्नोपनीयते"- दति। एतचाभच्छ-भचणं महापातक-हेतु-व्यतिरिक्त-विषयम् । श्रत-एव स्थत्यन्तरम्,—

"खात्काम-चार-भच्छोकिर्महतः पातकादृते"—दित । यथा भच्छाभच्छादि-नियमोनास्ति, एवमाचमनादि कर्त्त्या-न्तरमपि नास्ति । तदाह विषष्टः,—

> "न ह्यस्य विद्यते कर्म किह्यदामौ स्त्रबन्धनात्। द्या शूद्र-समस्तावद्यावदेदी न जायते"-दति।

<sup>\*</sup> आयालायनापि, - इति मु॰ प्रस्तने पाठः।

<sup>†</sup> महापातक हेतुद्रव्यव्यतिरिक्तिविषयम्, — इति मु॰ पक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> नलस्य, - इति स॰ से।॰ ग्रा॰ पुस्तकेष पाठः।

गौतमोऽपि,—"यथोपपादित-मूत्र-पुरीषोअतित, न तस्वाचम-नकस्पोविद्यते न ब्रह्माभिव्याहरेदन्यत्र स्वधा-निनयनात् (१)"—इति । श्रचराभ्यासस्तु कर्त्तव्यः । तदाह मार्कण्डेयः,—

"प्राप्ते तु पश्चमे वर्षे ह्यप्रसुप्ते जनाईने।

पष्ठीं प्रतिपदं चैव वर्ज्जियला तथाऽष्टमीम्॥

रिक्तां पश्चद्रश्रीश्चिव मौरि-भौम-दिनन्तथा \*।

एवं सुनिश्चिते काले विद्यारमं तु कारयेत्॥

पूर्जियला हरिं जन्भीं देवीश्चिव मरस्वतीम्।

स्व-विद्या-सूत्र-कारांश्चां स्वां विद्याञ्च विशेषतः॥

एतेषामेव देवानां नामा तु जुद्ध्यात् घृतम्।

दिचिणाभिर्दिजेन्द्राणां कर्न्यश्चापि पूजनम्॥

प्राङ्मखोग्रहरामीनेविह्णाभिमुखं श्विग्रुम्।

त्राञ्चाययेनु प्रथमं दिजातिभिः सुपूजितैः!॥

ततः प्रभ्वत्यनधायान् वर्जनीयान् विवर्ज्ञयेत्।

श्रष्टमी-दितयञ्चैव पन्नान्ते च दिन-चयम्"—इति।

॥०॥ इति गर्भाधानादि-चूड्नान्त-संस्कार-प्रकरणम्॥०॥

<sup>\*</sup> सौरिभानुदिने तथा,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।
† खिवद्यास्त्रत्तवक्तारं,—इति सु॰ पृक्तको पाठः।
‡ स पृजितः,—इति शा॰ पुक्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) "खधा वै पित्रणामद्रम्,"—इति श्रुतेः खधाग्रेब्देनात्र तत्संबन्धात् श्राद्धमुत्र्यते। तथा च, खधा श्राद्धं निनीयते सम्पाद्यते येन मन्त्रजातेन तत्तथा। चथ वा, खधा पित्रृणामद्रं, तत् निनीयते प्राप्यते (अर्थात् पित्रृ-गामेव) येन मन्त्रजातेन तत्तथा। तथा च श्राद्धसम्पादकवैदिकमन्ता अनुपनितेनापि पठनीयाइति पालितोऽर्थः।

#### श्रयोपनयनम्।

तत्र मनुः,—

"गभाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्थापनायनम् । गभादेकादमे राद्योगभात् तु द्वादमे विमः॥ ब्रह्मवर्षम-कामस्य कार्यः विप्रस्य पञ्चमे । राज्योवनार्थितः षष्टे वैद्यस्यार्थार्थिऽनेष्टमे ॥ श्रा षोड्माद्ब्राह्मणस्य माविची नातिवर्त्तते । श्रा दाविमात् चचवन्थोरा चतुविमतेर्विमः॥ श्रतकञ्जे चयोऽयेते यथाकान्यमसंस्त्रताः। माविची-पतितात्रात्याभवन्यार्थ-विगर्दिताः॥ नैतैरपूर्तैर्विधवदापद्यपि दि कर्दिचित्।

ब्राह्यान् यौनांश्व संवन्धानाचरेत् ब्राह्मणः सह"-इति । श्वापस्तम्बोऽपि,—"सप्तमे ब्रह्मवर्षस-काममष्टमश्रायुःकामं नवमे तेज-स्कामं दशमेऽल्राद्यकाममेकादशदिल्ह्यकामं दादशे पश्चकामम्"— इति । एतच वर्ण-त्रयस्य साधारणम् । वर्ण-व्यवस्थया काल-नियम-साद सएव,—"वसन्ते ब्राह्मणसुपनयीत ग्रीश्चे राजन्यं श्वरदि वैश्यम्"— दति । वर्णानुपूर्वीणोपनयनस्थेतिकर्त्तव्यतामाद मनुः,—

"कार्ण-रौरव-वास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः। वसीरत्नानुपूर्वेण प्राणचौमाविकानि च"-इति। कार्णादीनि चर्माणि उत्तरीयाणि। तथा च प्रह्मः,—"कृष्ण-रूर्व-वस्ताजनान्युत्तरीयाणि"--इति। विषिष्ठोऽपि,—"कृष्णाजिनसुत्तरीयं ब्राह्मणस्य वौरतं राजन्यस्य गयं वस्ताजिनं वः वैश्वस्य"—इति ।
तथा पारस्करः,—"ऐणयमजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य वौरवं राजन्यस्थाजं गयं वा वैश्वस्य सर्वेषां वा गय्यम्"—इति । श्राणादीन्यधरीयाणि\* । श्रवापस्तम्वः,—"वामः श्राणचौमाजिनानि, काषायं चैके
वस्तमुपदिशन्ति शुक्ककार्पामवस्तं ब्राह्मणस्य माञ्चिष्ठं राजन्यस्य हारिद्रं वैश्वस्य"—इति । मेखलामाइ मनुः,—

"मौद्धी चिरुत्समा सन्तण कार्या विषय मेखना। चिर्वियस च मौर्वी च्या वैश्वस्य प्रणतान्तवी"—इति। चिरुत् चिगुणा। यमोऽपि,—

"विष्रस्य मेखना मौजी च्या मौजी चित्रयस्य तु। श्राणसूची तु वैष्यस्य मेखनाधर्मतः स्रताः॥ एतासामस्यभावे तु कुशास्मान्तकवल्जैः। मेखना चित्रता कार्या ग्रस्थिनैकेन वा चिभिः"—द्ति।

मनुरपि,—

"सुज्ञाभावे तु कर्त्त्रचा कुष्राग्मान्तकवल्वजैः। विद्यता ग्रन्थिनैकेन चिभिः पञ्चभिरेव वा"—इति। दण्डमाइमनुः,—

> "ब्राह्मणेविन्य-पानाग्री चित्रयावाट-खादिरी। पैनवीदुम्बरी वैग्यादण्डानईन्ति धर्मतः"—इति।

<sup>\*</sup> प्रायादीन्युत्तरीयाणि,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।
† ''पीतं कौभ्रेयं वैष्यस्य,''—इति। पीतं हारित्रं,—इति स॰ भ्रा॰
मुक्तकयोः पाठः।

श्रनुकल्पमाइ यरः,-

"एतेषामप्यभावे तु धर्वेषां धर्व-यज्ञियाः"- इति । मनुर्दण्डपरिमाणमाइ,-

''नेप्रान्तिकोब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । खलाट-मिमातोराज्ञः स्थानु नामान्तिकोविष्रः"-इति । गौतमेर्द्राप्त,-"मूर्ड्ड-ललाट-नामाय-प्रमाणाः"-इति । दण्ड-लचण-माइ मतुः,-

"च्छावस्ते तु सर्वे खुरब्रणाः सौम्यदर्शनाः । श्रनुदेग-करानूणां सलचोनाग्नि-दूषिताः"-इति । गौतमे।ऽपि,--"श्रपीड़ितायूपवल्लाः सवस्ताः"--इति । यज्ञीपवीत-माइ मनुः,-

"कार्पाससुपवीतं खाद्विप्रखोर्द्धवतं चित् । श्रणस्चमयं राज्ञोवैश्यखाविकस्चकम्"—इति । पैठीनसिरपि,—',कार्पाससुपवीतं ब्राह्मणस्य चौमेयं\* राजन्यस्याविकं वैश्यस्य"—इति । उक्तोपवीतालाभे यथासम्भवं गो-वालादिकं ग्राह्मम् । तदाह देवलः,—

"कार्पाण-चौम-गोवाल-ग्रण-वल्ल-त्रणादिकम्। सदा संभवतः कार्यमुपवीतं दिजातिभिः"—दति। इथ्याद्रङ्गः,—"श्रपि वा वासमी यज्ञोपवीतार्थं कुर्यात् तदभावे चित्रता स्रचेण"—दति। तच नव-तन्तुकं कार्यम्। तदाह देवलः,—

कौग्रेयं,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।
 वाससी यच्चोपवीतधारणं, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।

"यज्ञीपवीतं कुर्जीत स्वेष मव-तन्तुकम्"-इति । कात्यायनः,-

"विख्दूर्द्धवतं कार्यं तन्तु-वयमधोवतम्"—इति । ऊर्द्धवतस्य सवणमाच संग्रहकारः ,—

"करेण दिवणेनार्डें गतेन निगुणीकतम्। विलतं मानवैः चित्रं शास्त्रऊर्द्धवतं स्थतम्"—इति । ऊर्द्धं गतेन दिवणेन करेण यदिलतं तदूर्द्धवतिमत्यर्थः। यश्ची-पवीत-प्रधागमाह देवलः,—

> "पामानिकाम्य मङ्यायां प्रस्वत्य हुनीषु तत्। तावित्रगृषितं स्वतं प्रचान्यावित्र केस्तिभिः॥ देवागारेऽथवा गोष्ठे नद्यां वाऽन्यत्र वा श्रुचौ। सावित्र्या चिटतं कुर्यात्रव-स्वन्तु तद्भवेत्॥ विन्वायत्यादि-यज्ञीय-टचस्थान्यतमस्य तु। वश्रीयात्तत्र जीवन्तु १ पित्रभ्योनमस्त्यय॥ वामं नावेचित्रव्यं स्थात् पित्रणां त्वित्रदं हि तत्॥ सिं पीडयेत्॥ करतनं देवानां त्वित्रदं हि तत्॥ सिं सदं स्टहीलाऽस्मिन् स्थापयेद्व्हिति नुवन्।

<sup>\*</sup> ग्राथकारः, -- इति स॰ भा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> मानवे,-इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>‡</sup> ग्रामाजिगात संख्यायाः,—इति सु॰ पुत्तने पाठः।

<sup>§</sup> वन्धीयात्तत् सजीवंतु,—इति शा॰ पुक्तके पाठः।

फिल्लाड्येत्, -इति ग्रा॰ युक्तके पाठः।

पत्रं पुत्रं फलं वाऽपि खाइतीभिश्च निःचिपेत्\*॥
श्राभमन्त्राच भ्ररिप्रश्चेति विटच्चयं विभिः।
इरिब्रह्मेश्वरेभ्यश्च प्रणम्यावद्धारिति"—इति।
स्रवधारण-मन्त्रस्तु, 'यज्ञोपवीतम्' इत्यादि। ग्रन्थि-नियममाइ
कात्याचनः,—

"विद्यतं चोपवीतं स्थात्तस्थैकोयन्थिरिस्थते"—इति । यज्ञोपवीत-परिमाणमाइ मण्व,—

"पृष्ठवंशे च नाभाञ्च धृतं यदिन्दते कटिम् । तद्भार्यमुपवीतं खान्नातिलम्बं तचोच्कितम्"-दति । देवलाऽपि,-

"स्तनादूर्द्धमधोनाभेनं कर्त्तवां कदाचन"—इति । खपवीत-सञ्चामाच स्याः,—

"खपवीतं वटोरेकं दे तथेतरयोः स्रते।

एकमेव यतीनां स्थात् इति शास्त्रस्थ निर्णयः"—इति।

एतच नित्याभिप्रायम्, कामनया बह्ननां श्रवणात्। तदाच देवसः,—

"बह्रनि चायुः-कामस्य"—इति। एतदुपवीतं सदा धार्यम्। तदाच

स्गुः,—

"सदोपवीतिना भावं सदा वद्धिश्रिखेन च। विश्विखेयपवीतस्व चन् करोति न तत् क्रतम्॥ मन्त्रपूर्तं स्थितं काये यस्य यद्योपवीतकम्।

<sup>\*</sup> व्याद्धतीः प्रति विचिपेत्,—इति स॰ ग्रा॰ पुत्तक्योः पाठः।
† व्यपवीती च,—इति मु॰ पुत्तको पाठः।

नाद्धरेच ततः पाज्ञोयदीच्छेच्छ्यत्राज्ञनः॥ यक्चोद्धरणात्तसः प्रायश्चित्ती भवेद्दिजः"-इति। जपवीते विशेषमाइ देवलः,—

"सुचं मलामकं चेत्यात्ततः छला विलामकम्। याविचा दशकलोऽङ्गिः मन्त्रिताभिस्तद्विपेत्॥ विच्छिन्नं वाऽषधोयातं भुक्ता निर्मितसुत्मुजेत्"-इति। यज्ञापवीतादीनां नोटनादौ प्रतिपत्तिमाह मनुः,— "मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्।

श्रम् प्रास्य विनष्टानि ग्रह्णीतान्यानि मन्त्रवत्"-इति। दण्ड-धारणानन्तरमादित्योपस्थानं कार्यम्। तथाइ मन्:,-

"प्रतिग्रह्मेप्सितं दण्डमुपस्याय च भास्करम्। प्रदिचणं परीत्याग्निं चरेङ्गैचं यथाविधि"-इति।

दण्डग्रहणान्तेतिकर्त्त्रथता-युक्तसुपनयनं प्राप्य गायची-महावा-कार्यभूतं भास्तरसुपस्थाय से।ऽइमित्येवं ज्ञाला ऋग्निं परिचर्य भैच्छं चरेदित्यर्थः। श्रीम-परिचर्या मनुना दर्शिता,-

"दूरादाइत्य समिधः सन्निद्धादिद्वायसि। बायं प्रातस जुड्यात् ताभिरग्रिमतन्त्रितः"—इति । विद्वायि त्रनारिचे स्थापयेत्र तु भूमावित्यर्थः । समिदाहर्णे विशेषमाइ वैजवापः,—"पुराऽस्तमयात् प्रागुदीचीं दिशं गला श्रहिं-

<sup>\*</sup> सक्तचाधारणात्तस्य—इति मृ॰ पुक्तके पाठः। सक्तत्से द्वरणात्तस्य,— इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> यज्ञामि, - इति भा॰ पुक्तको पाठः।

सन्तरखात् समिधमाहरेत्; ग्रुष्कात्रद्वावर्चम-कामत्रार्द्रास्वन्नाद्य-कामजभयीरभय-कामः"—दति। समित्रवणमाह कात्यायनः,—

"नाङ्गुष्टाद्धिका कार्या मिन् स्यूलतया क्वचित्। न वियुक्ता त्वचा चैव न मकीटा न पाटिता\*॥ प्रादेशानाधिका न्यूना तथा न स्यादिशाखिका। नामपर्वा नातियामा होमेषु तु विजानता॥ विश्वीणी विद्ला इस्ता वक्ता मसुषिरा क्रशा। दीची स्यूला गुणैर्युष्टा कर्म-सिद्धि-विनाशिका"—दिति।

समिनियमजकोवायुपुराखे,—

"पालायः समिधः कार्याः खादिर्यः तदलाभतः। श्रमीरोहितकाश्वत्यास्तदभावेऽक्वेतसौ"—इति। श्रम्भिकार्याकर्णे प्रत्यवायमाइ हारीतः,—

"पुरा जग्राह वै स्टत्युहिंसयन् ब्रह्मचारिण्म् । श्रिप्तालं मेाचयामास तस्मात् परिचरेच तम्"—इति । भिचा-चर्या-प्रकारमाह याज्ञवल्काः,—

"ब्राह्मणेषु चरेड्सेच्छमनिन्होब्याता-हत्तये। श्रादिमध्यावसानेषु भवच्छन्दोपन्नविता॥ ब्राह्मण-चित्रय-विश्वां भेच्छ-चर्या यथाक्रमम्"—इति। ब्राह्मणेब्यिति खखजातीयोपनचणम्। श्रतएव व्यासः,— "ब्राह्मण-चित्रय-विश्वयरेयुभैच्छमन्नहम्।

<sup>†</sup> न तापिता, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> दीघा स्थूनगुर्गेर्दुछा, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

सजातीय-ग्रहेष्वेव सार्ववर्णिकसेव वा"-इति । मार्ववर्णिकलमापदिषयम् । श्रतएव भविष्यत्पुराणे दर्शितम्,-"चातुर्वर्णञ्चरे द्वैच्यमलाभे कुर्नन्दन"—इति। त्रापद्यपि न श्रुद्रात् पकं ग्रुक्तीयात्। तदाचाङ्गिराः,— "श्राममेवाददीतान्धा दहत्तावेकराचिकम्। श्रामं पूर्वित संस्कारे धर्म्यन्तेभ्यः प्रतीच्छितम् ॥ तसादामं यहीतवां श्रद्राद्षंगिरे।ऽत्रवीत्"—इति । श्रनापदि खजातीयेखापि प्रश्रकेखेव भैत्यमाचरेत्। तदाइ मनुः,— "वेदयज्ञैरहीनानां प्रसक्तानां ख-कर्मसु। ब्रह्मचार्थाहरे द्वेच्यं ग्रहेभ्यः प्रयते। उन्बह्म्"-द्वात । श्रादिमध्यावसानेष्विति, श्रयमर्थः । भित्ता-प्रवर्त्तना-वाक्ये वर्ण-क्रमेण्रे त्रादिमध्यावसाने भवक्क्दः प्रयोज्यः । तथा च मनुः,— "भवत्पूर्वं चरेङ्गेच्यसुपनीता दिजोत्तमः। भवनाधनु राजन्योवैश्वसु भवदुत्तरम्"-इति । **उत्तेषु काचिदपवादमाइ सएव,**— "गुरो: कुले न भिनेत न ज्ञातिकुल-बन्धुषु । श्रामा लन्यगेहानां पूर्वं पूर्वं परित्यजेत्॥ सवें वाऽपि चरेद्रामं पूर्वाकानामसभावे।

<sup>\*</sup> स्थाममेवाददीतासा, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्रपश्चितम्, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> प्रशस्तानां,-शा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> क्रमेगा,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> सुपवीती,-इति मु॰ पुस्तके पाठः।

नियम्य प्रयनोवाचमभिष्रस्तांसु वर्जयेत्"—इति । यतु,—

"मातरं वा ख्यारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्। भिचेत भिचां प्रथमं या चैनं न विमानयेत्"—इति। तदुपनयनाङ्ग-भिचा-विषयम्। तच भेच्छं भोजन-पर्याप्तमाइर्त्तव्यम्, श्रन्थया दोष-श्रवणात्। तदाइ यमः,—

''त्राहारमाचादधिकं न कचिद्धैचमाहरेत् । युज्यते क्षेय-दोषेण कामतोऽधिकमाहरन्''—इति ।

तच भेन्छं गुर्वनुज्ञा-पुरःसरं भोतव्यम् । तदाइतुर्मनु-यमौ,—
"समाइत्याय तद्भीन्छं वावदर्थमयायया ।

निवेद्य गुरवेऽश्रीयादाचम्य प्राक्कृतः श्रुचिः"—इति । गुर्वेचित्रधौ तङ्कार्यादिभ्गोनिवेदयेत्। तदाइ गौतमः,--

"निवेद्य गुरवेऽनुज्ञां ततोभुद्धीत मुझिधौ। गुरोरमावे तङ्कार्था-पुच-सब्बद्धाचारिकाम्"—इति।

गुर्वनुज्ञातं भेचं सत्तत्य सुज्ञीत । तदाइ याज्ञवस्काः —
"कताग्रिकार्योशुज्जीत वाग्यतोगुर्वनुज्ञया ॥

त्रापोशन-किया-पूर्व सत्कत्यात्रमकुत्ययन्"—इति।

सत्कारश्च द्वारीतेन दर्शितः,—"भैच्छमवेचितं पर्यग्रीकृतमादित्य-दर्शितं गुरवे निवेदितमनुज्ञातमस्त-सम्मितं प्राज्ञः, यदश्चाति ब्रह्म-चारी ब्रह्म-सिद्धिमवाप्नोति"। गौतमाऽपि,—"सायं प्रातरिभपूजित-मनिन्दन् भुज्जीत"—इति । एकान्न-निषेधमाद मन्ः,—

<sup>\*</sup> चापाश्चानिवयापूर्वं, - इति शा॰ पुस्तके पाठः।

"भैच्छेण वर्त्तयेत्रित्यं नैकान्नादी भवेद्भवेद्भृती। भैच्छेण व्रतिनेष्टित्तरूपवास-समा स्थता॥ व्रतवद्देव-दैवत्ये पित्रये कर्मण्ययर्षिवत्। काममभ्यर्थितोऽस्त्रीयात् व्रतमस्य न सुष्यते"—इति।

श्रकरणे प्रत्यवायमाह सएव,—

"श्रक्तवा भेच्यचरणमगिष्यं च पावकम्। श्रनातुरः सप्तराचमवकीर्ण-त्रतञ्चरेत्"—इति।

उपनीतस्य नियममाइ यमः,-

"दर्षं कमख्न वेदं मौद्यों च रमनां तथा। धारयेद्वाद्यच्च भिचात्राभी गुरौ वसन्"-इति। वेदोदर्भमुष्टिः, गुरौ गुरू-ग्रहे दत्यर्थः। यमः,— "मेखनामजिनं दण्डं उपवीतं च नित्यभः।

कौपीनं कटि-स्रच्य ब्रह्मचारी च धारयेत्"—इति ।

मनुः,—

"त्रग्नीश्वनं भेच्यचर्यामधःश्रयां गुरे। हिंतम्। त्रा समावर्त्तनात् कुर्यात् कतोपनयने। दिजः"—इति ।

सुमनुरपि,—

"ब्रह्मचर्यं तपाभेच्यं सन्ध्ययोरग्नि-कर्म च। खाध्यायोगुरु-वृत्तिञ्च चरेयुर्बह्मचारिणः"—इति।

गुर-विन-प्रकारमाह व्यास:,--

"जवन्यशायी पूर्वं खादुत्यायी गुरु-वेग्मृनि। यच शिखेण कर्त्तव्यं यच दानेन वा पुनः॥ कतिमित्येत्र तत् भवें कता तिष्ठेनु पार्श्वतः। किङ्करः भवेकारी च भवेकमंसु केाविदः॥ अभुक्तवित नास्त्रीयादपीतवित ने। पिवेत्। न तिष्ठति तथाऽऽसीत नासुप्ते प्रसुपेत् तथा"—इति।

विश्वामित्रः,—

"तङ्गार्था-पुत्रयोश्चैव दृद्धानां धर्मशास्त्रिनाम्"। शुश्रुषा मर्वदा कार्था प्राणामादिभिरेवच"—इति। वर्चानाइ याज्ञवल्काः.—

"मधुमांमाञ्चनाि च्छिष्ट-शक्त-स्ती-प्राणि हिंसनम्। भारकराले।कनाञ्चील-परिवादां वर्जयेत्'—रित। मनुरपि,—

"वर्जयेनाधुमां मञ्च गन्धं माखं रमान् स्तियः।

ग्रुक्तानि चैव धर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्॥

ग्रम्थङ्गमं जनञ्चान्त्णोरूपानच्छन -धारणम्।

कामं क्रोधञ्च लोभञ्च नर्त्तनं गीतवादनम्॥

ग्रूतञ्च जनवादं च परिवादं त्रचाऽनृतम्।

स्त्रीणाञ्च प्रेचणालभागुपघातं परस्य च॥

एकः ग्रयीत धर्वन न रेतः स्कन्दयेत् क्रचित्"—दिति।

थमः,-

"खद्वाऽऽसनं च प्रयनं वर्जयेद्दन्त-धावनम् ।

<sup>\*</sup> धर्माश्रीलिनाम्, - इति मु॰ पुक्तने पाठः।

खपेदेकः जुग्नेखेव न रेतः खन्दयेत् क्वचित्"—इति । कूर्मपुराणे,—

''नादर्भञ्चेवमीचेत नाचरेद्दन-धावनम् । गुरूच्छिष्टं भेषजाधं प्रयुद्धीत न कामतः"—दति । त्रापसम्बेऽिप,—''पितुर्ज्येष्ठस्य च धातुरूच्छिष्टं भोक्तयम्'—दिति । गुरूपुचस्यायुच्छिष्टं न भोक्तयम् । तदाह मनुः,—

"उत्सादनञ्च गात्राणां स्नापनाि छिष्टभोजने । न कुर्छादुर-पुत्रस्य पादयोञ्चावनेजनम् ॥ श्रभ्यञ्चनं स्नापनञ्च गात्रात्सादनमेवच । गुरुपत्यान कार्याणि केशानाञ्च प्रसाधनम्"—दति ।

ब्रह्मचर्य-कालावधिमार याज्ञवल्यः,-

"प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं दादणाव्दानि पच वा।

ग्रहणान्तिकमित्येके केणान्तं चैव षोड्णे"—द्वि।

केणान्तं गोदानाख्यं कर्म। तच षोड्णे वर्षे कार्यम्। तदाइ

मनुः,—

"केशान्तः षोड़शे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्यवन्थोर्दाविंशे वैश्वस्य द्यधिके ततः"—इति ।

यमः,-

''वसेद्रादश वर्षानि चतुर्विंगतिसेव वा । षट्चिंग्रतं वा वर्षाणि गतिवेदं व्रतस्थरेत्''—इति । एतत् चिवेद-ग्रहणाभिप्रायम् । त्रतएव सनुः,— ''षट्चिंग्रदादिकं चर्यं गुरौ चैवेदिकं व्रतम् । 58 तदर्हिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा"—दिति ।

एवसुकलवणोत्रह्मचारी दिविधः, उपकुर्वाणके निष्ठिकञ्च । उपकुर्वाणकस्थोकाः धर्माः, निष्ठिकस्थोच्यन्ते । तत्राह याज्ञवल्काः,—

"नैष्ठिकात्रह्मचारौ तु वसेदाचार्य-सन्तिधौ ।

तदभावेऽस्थ तनये पत्यां वैश्वानरेऽपिवा"—दिति ।

मनुरपि,-

"यदि लात्यन्तिकावाधारोचेतास्य गुरोः खुले।

युक्तः परिचरेदेनमा ग्ररीर-विमोचणात्॥

श्राचार्ये तु खुल प्रेते गुरुपुचे गुणान्तिते।

गुरुदारे भिष्छि वा गुरुवहित्तिमाचरेत्॥

एषु लविद्यमानेषु स्थानामनविद्यारवान्।

प्रयुद्धानाऽग्नि-ग्रुश्रूषां माध्येदेदमात्मनः"—रित ॥

एतच सदृत्त-त्राह्मण-गुर्वादि-विषयम्, श्रन्यथा दोषः। तदुकं

तेनैव,—

"नाब्राह्मणे गुरौ शिष्योवासमात्यन्तिकं वसेत्। ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्कन् गतिमनुत्तमाम्"—इति॥

विसहोऽपि,—"ब्रह्मचर्यं चरेदामरीर-विमानणात्। त्राचार्यं च प्रेतेऽम्निं परिचरेत् संयतवाक् चतुर्घषष्ठाष्टमकालभाजी भेद्यं गुर्व-धीनाजिटिलः भिखाजिटावा गुरं गच्छन्तमनुगच्छेदासीनं चानुतिष्ठेत् भ्रयानश्चेदासीत श्राह्मताथायी सर्व-लब्ध-निवेदी खद्दा-भ्रयन-दन्तप्रचालनाञ्चनाभ्यञ्चनवर्जनानश्चीलस्वीरद्दस्यभ्युपेयादपः"—दति ।

<sup>\*</sup> तदिक्षं वा पादं वा, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

श्रहिन विमवनसायी स्वादित्यर्थः । श्रिय-परिचर्या हारीत-श्रह्य-लिखित-यमैनिक्पिता,—"यिश्वयाः मिधश्राहृत्य ममार्जनीपलेप-नीद्धमनममूहनमिन्धनपर्यायकरणपरिक्रमणोपस्थानहे।मस्नोत्रनम-स्कारादिभिर्पां परिचरेत्राग्रमिधितिष्ठेत्र पद्मां कर्षेत्र मुखेने।प-धमेत्रापश्चाप्रिञ्च युगपद्धारयेत्राजीणभुक्तोनोच्छिष्टोवाऽभ्याद्ध्यात् । विविधेहेविविश्वेषराग्रयेरहरहरिं मिमंधेदामन्त्र्य गच्छेदागत्य निवे-द्येत् तन्त्रनाः शरीरोपरमान्ते ब्रह्मणः मायुक्यं गच्छित"—इति। एवं कुर्वतः फलमाइ याज्ञवल्क्यः,—

"श्रनेन विधिना देहं सादयन् विजितेन्द्रियः। ब्रह्मालेकमवाप्नोति न चेहाजायते पुनः"—इति। सनुरपि,—

"त्रा समाप्तेः प्रशीरस्य यस्तु ग्रुत्र्यते गुरुम्। स गच्छत्यञ्जमा विप्रोत्रह्मणः सद्म प्रायतम्"—इति।

ननु नैष्ठितत्रह्मचर्थाङ्गीकारे गार्डस्थां निर्विषयं स्थात्। तन्न, गार्डस्थास्य रागि-विषयलात्। तदाइ जावालिः,—"यदि ग्रइमेव कामयेत्तदा यावज्ञीवमग्निहानं जुद्धयात्"—दति। श्रव केचित्, नैष्टिक-त्रह्मचर्थां कुज्ञादिविषयं मन्वानागाईस्थास्य तदितर-विषयता-माजः। उदाहरन्ति च तत्र विष्णुवचनम्,—

"कुज-वामन-जात्यन्ध-क्रीव-पङ्ग्वार्त्तरे।गिणाम्। वतचर्था भवेत्तेषां यावज्जीवमसंग्रयम्"—इति।

तन्न, नेष्ठिक-ब्रह्मचर्यस्य कुजादिस्येव नियत्वे समर्थे प्रत्योक्क-कलमुच्यमानं विरुधित। ऐक्किकलच विरुष्ठेन द्रियतम,— 'चलार- श्रात्रमाः ब्रह्मचारि-ग्रहस्य-वानप्रस्य-परिव्राजकाः, तेषां वेदमधीत्य वेदौ वेदान् वा चीर्ण-ब्रह्मचर्थोायमिच्छेत्तमावसेत्"—इति । भवि-स्वत्पुराणेऽपि,—

"गाईस्थामिक्कन् भ्रपाल, कुर्याद्दार-परिग्रहम्। ब्रह्मचर्योण वा कालं नयेत् सङ्गल्प-पूर्वकम् । वैखानसेवाऽपि भवेत् परिब्राड्थवेक्क्या"—इति। तस्रात्, रागि-विषयलेनैव गाईखं व्यवस्थापनीयम्,—इति।

इति ब्रह्मचारि-प्रकर्णम्।

## श्रय यहस्याश्रमं निरूपियतुं तद्धिकार-हेतु\* स्नानमादौ निरूप्यते ।

तन याज्ञवल्काः,—

"गुरवे तु वरं दत्वा स्वायीत तदनु ज्ञया। वेदं व्रतानि वा पारं नीला ह्युभयमेव वा"—इति। तच, दातव्यावरोमनुना दिश्चितः,—

"न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित्। स्नास्त्रंस्तु गुरुणाऽऽज्ञप्तः प्रत्या गुर्वर्धमाहरेत्॥ स्रेवं हिर्ण्यं गामयं क्रतीपानहमासनम्।

<sup>\*</sup> तद्धिकारहेतुः, - इति पाठा भवितुं युक्तः । † तद्धिकारहेतुं स्नातकमादौ निरूप्यते, - इति मु॰ पुस्तकेपाठः ।

धान्यं वाषांषि प्राकं वा गुरवे प्रीतिमाहरेत्\*"—इति ।
प्रयञ्च वरे।गृर-प्रीत्यर्थान तु विद्या-निष्ट्रयार्थः। वेद-विद्याऽर्हस्य
मूखस्थासभावात् । तथा च च्छन्दोग-मुतिः, —''यद्ययस्मादमामद्भिः
परिग्रहीतां धनस्य पूर्णां दद्यात्तदेव तते।भृयः"—इति । तापनीयमुतिरपि,—

"सप्तदीपवती स्वमिर्दे चिणार्थं न कल्पते । इति। इति। इति। स्वतिरूपि,—

"एकमण्चरं यसु गुरुः शिखे निवेदयेत्।
पृथियां नास्ति तद्र्यं यद्वाऽस्थानृषी भवेत्''—इति।
वेदं त्रतानि वेत्यनेन स्नातक-चैित्थं दर्शितम्। तच, वेदमाचपरिसमापकएकः, व्रतमाच-परिसमापकादितीयः, उभय-परिसमापकस्तृतीयः। व्रतश्रब्देनाच ग्रह्म-प्रसिद्धान्युपनयनव्रत-साविचीव्रतवेदव्रतानिः विविच्तितानि। स्नातक-चैित्थं द्यारीतेने।क्रम्,—"चयः
स्नातकाभवन्तिः विद्यास्नातकोव्रत-स्नातकोविद्या-व्रत-स्नातकः"—
इति। वेदं पारं नीलेत्यचार्थावगितरिप विविच्निता। स्नतएव
कूर्मपुराणे,—

"वेदं वेदौ तथा वेदान् वेदान् वा चतुरे। दिजः। श्रधीत्य चाधिगम्यार्थं ततः खायाद्विजात्तम"—इति। . स्नान-प्रकारस ग्रहो प्रसिद्धः। स्नातक-धर्माः कूर्मपुराणे दर्शिताः,—

<sup>\*</sup> धान्धं प्राक्तञ्च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्, — इति पू॰ मु॰ मनुसं-हितायां पाठः॥

<sup>†</sup> न कल्पिता,—इति मु॰ पुस्तकेपाठः।

<sup>‡</sup> वेदाङ्गवतारत्थाकवतानि, — इति सु॰ पुस्तकोपाठः।

"यज्ञोपवीत-दितयं सेाद्कञ्च कमण्डलुम् । कृषं चोष्णीषममलं पादुके चाणुपानही ॥ रौको च कुण्डले वेदं कृत्त-केश-नखः ग्रुचिः । खाध्याये नित्ययुक्तः खादिहमां खाञ्च धारयेत् ॥ ग्रुक्ताम्बरधरानित्यं सुगन्धः प्रियद्र्शनः । न जीर्ण-मलवदासाभवेत्तु विभवे सित ॥ न रक्तमुल्लणं चास्य धतं वासान कित्यकाम्"-द्रति । दति स्नातक-प्रकरणम् । श्रुष्ठा विवाहः ।

तव मनुः,-

"गुरुणाऽनुमतः स्नाला ममावन्तीययाविधि। जदहेत दिजोभार्था मवर्णां सचणान्विताम्"—इति । याज्ञवस्कोऽपि,—

> "त्रविषुत-ब्रह्मचर्योखचर्णां स्त्रियमुद्दहेत्। त्रनन्यपूर्विकां कान्ताममपिखां यवीयमीम् । त्रारोगिणीं साहमतीमसमानार्षगोचनाम्"—द्ति।

लचर्णां वाह्याभ्यन्तर-लचण-युकाम् । वाह्यानि लचणानि मनुना दर्शितानि,—

"त्रव्यङ्गाङ्गीं मौम्यनामीं इंस-वारण-गामिनीम्। तनु-लोम-केश-दशनां मृदंगीसुद्वहेत् स्त्रियम्"—इति। वर्च्यामाइ सएव,—

"नाद हेत् किपलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रागिणीम्।

नालोमिकां नातिलोमां न वाचालां न पिङ्गलाम्॥

नर्त-वृच्च-नदी-नान्नीं नान्य-पर्वत-नामिकाम्।

न पत्त्यहि-प्रेथ्य-नान्नीं न च भीषणनामिकाम्"—दृति।

कपिला रक्त-तण्डुल-वर्णा। पिङ्गला श्रश्चिवर्णा। श्रन्येति

स्वेच्छनान्नी। विष्णुपुराणेऽपि,—

"न ग्रामु-श्रञ्जनवतों न चैव पुरुषाकृतिम्। न घर्घर-खरां चामां तथा काक-खरां न च। नानिवंधेचणां तददृत्ताचीं ने।दहेदुधः। यखाश्च रामग्रे जंघे गुल्फो यखास्त्रयान्ततो। गण्डयाः कूपको यखादमन्यासाञ्च ने।दहेत्। नातिरुचच्कविं पाण्डुकरजामरुणेचणाम्। श्र-पीन-इस्त-पादाञ्च न च तामुदहेदुधः\*। न वामनां नातिदीधां ने।दहेत् मङ्गतभुवम्। न वातिच्छिद्र-दग्ननां न कठालमुखीं नरः"—दति।

त्रान्तराणि तु लचणान्यायलायन-ग्रह्मे विहितानि, —"दुर्विज्ञे-यानि लचणान्यष्टौ पिण्डान् कता, ऋतमधे प्रथमं यज्ञऋते सत्यं प्रतिष्ठितं यदियं कुमार्यभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यतां यत्सत्यं तह्म्यतामिति पिण्डानिभमन्त्य कुमारीं त्रूयादेषामेकं ग्रहाणेति चेत्राचेदुभयतः प्रखाद्गृङ्गीयाद्त्रवत्यस्थाः प्रजा भविष्यतीति विद्याद् गोष्ठात् पशुमती वेदिपुरीषाद्त्रह्मवर्चस्वन्यविदासिनोद्धदात् सर्वस-

<sup>\* &#</sup>x27;यस्याख' इत्यादि 'तामुद्दहेदुधः' इत्यतत् क्लाकदयं मु॰ पुस्तके न दश्यते।

म्पना देवनात् कितवी चतुष्पणाद्विप्रवाजिनीरिणाद्धन्या ग्रामाना-त्पितिष्ठी" \* इति । विप्रवाजिनी विविधं प्रकर्षेण वजतीति विप्रवाजिनी स्वेरिणी इत्यर्थः । श्रनन्यपूर्विकामिति दानेनेापभोगेन वा पुरुषा-नाराग्रहीताम् । श्रनेन पुनर्भूर्थावर्त्यते । श्रतएव काम्यपः,—

> "सप्त पौनर्भवाः कन्यावर्जनीयाः कुलाधमाः । वाचा दत्ता दने।दत्ता कत-कौतुक-मङ्गला । खदक-स्पर्भिता या च या च पाणिग्रहीतिका । श्रिय्नं परिगता या च पुनर्भ्द-प्रमवा च या । दत्येताः काश्यपेने।कादहन्ति कुलमग्निवत्"—दति ।

बौधायनः,—"वाग्दत्ता मने।दत्ताऽग्निं परिगता सप्तमं पदत्तीता सुका ग्रहीतगर्भा प्रस्नता चेति सप्तविधा पुनर्भः, तां ग्रहीला न प्रजां न धर्मे विन्देत्"—इति । नारदोऽपि,—

> "करीवाचतयोनिया पाणि-ग्रइण-पूर्विका। पुनर्स-प्रतिमा ज्ञेया पुनः संस्कार-कर्मणि"—इति।

<sup>\* &#</sup>x27;आन्तराणि' इत्यारण 'इत्यर्थः' इत्यन्तग्रत्यस्थाने मुद्रितपुक्तके अन्यथा पाठो दृश्यते। स यथा, — "आन्तराणि जल्लाणानि आश्वलायनग्रह्ये दिश्तिति दृर्ज्यानि तानि वेदित्यानि। पूर्व्वस्यां राजो गोस्ठ-वेदिका- कितवस्थान-इदेरिण-लेन-चतुष्यथ-भ्रम्भाने भ्योस्टितिकां ग्रहीत्वा अधी पिखान् कला स्टतमग्रे प्रथमं जल्ले ऋते सत्यं प्रतिस्ठितं यदियं कुमार्थिभ जाता तदियमिन्द प्रतिपद्यतां यत् सत्यं तदुदृश्यतामिति पिखानिभमन्य कुमारीं ब्रूयादेषामेकं ग्रहाणिति। तजानुक्रमेण प्रथमे पिखे ग्रहीते धान्यवती भवति, दितीये पश्चमती, दृतीयेऽप्रिहीचपरा, चतुर्थे विवेकिनी चतुरा सर्व्यजनार्धनपरा भवति, पञ्चमे रेशिगणी, षस्ठे वन्था, सप्तमे यभिचारिणी, अस्टमे विधवा भवेदिति।" सम्भावयामः आश्वलायनस् चस्य तात्पर्थमेव तत्र संग्रहीतिमिति।

याज्ञवल्कोऽपि,—

"श्रचता च चता चैत्र पुनर्भः मंक्कता पुनः"—इति । कान्तां कमनीयां उदोढुर्मनानयनानन्दकारिणीम् । श्रतएव श्राप-खम्बः,—"यसां मनश्रचुषोनितन्धस्तस्यासृद्धिः"—इति ।

श्वर्षिण्डामिति। समानएकः पिण्डोयस्याः सा सपिण्डा, न सपिण्डा श्वर्मिप्छा, ताम्। सपिण्डता च सप्तम-पुरुष-पर्यवसा-यिनी। तन्नेकः पिण्डदाता, चयः पिण्डभाजः पिष्ट-पितामह-प्रपिता-हाः, चयोलेपभाजः दृद्धप्रपितामहादयः। तथा च मत्यपुराणे,— "लेपभाजश्वरुषाद्याः पिचाद्याः पिण्डभागिनः।

पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डां साप्तपौरूषम्"—इति । मार्कण्डेयोऽपि,—

> "पिता पितामहस्वेत तथेत प्रपितामहः। पिष्डमंत्रस्थिनोह्येते विज्ञेयाः पुरुषास्त्रयः। लेपमंत्रस्थिनस्थान्ये पितामह-प्रपितामहात्— प्रस्त्युकास्त्रयस्तेषां यजमानस्त सप्तमः। दत्येष सुनिभिः प्रोक्तः संबन्धः साप्तपौरुषः"—इति।

एतदुकं भवति, सप्तानां पुरुषाणामेक-पिण्ड-कियाऽनप्रवेशः सापिण्डा-हेतः। तघाच, देवदत्तस्य खकीयैः पित्रादिभिः षड्भिः सह सापिण्डाम्, तथा पुत्रादिभिः षड्भिः सह सापिण्डाम्,—इति। नन्वेवं सित भाद-पिह्यादिभिः सह सापिण्डां न स्थात्, परिगणितेष्वनन्त-भीवात्। मैतम्। उद्दिश्य-देवतैकोन कियैकास्थात्र विविच्चतवात्।

<sup>\*</sup> देवदत्तीकोन,-इति सु॰ पुस्तको पाठः।

देवदत्त-कर्हक-क्रियायां ये देवतालेनानुप्रविश्वन्ति, तेषां मध्ये यः कोऽपि स्रात्व-पित्रय-कर्हक-क्रियायामप्यनुप्रविश्वतीत्यस्ति तैः सद्द सापिएड्यम्। एवं भार्याणामपि भर्द-कर्हक-पिण्डदान-क्रियायां सद्दकर्हलात् सापिण्डामिति। तदिदं निर्वाणसापिण्ड्यम्।

त्रपरे पुनरन्यथा सापिष्डामाङः। तथा हि। समानएकः पिष्डे देशवयवायेषां ते सपिष्डाः। तव, पुत्रस्य साचात् पिट-देशवयवात्र्येन पित्रा सह सापिष्डाम्। तथा, पितामहादिभिरपि पिट-दारेण तच्करीरावयवात्र्ययात्। साचान्माट-प्रशीरावयवात्र्येन मात्रा, मातामहादिभिभिरपि माटदारेण तच्करीरावयवात्र्येन मात्रा, मातामहादिभिभिरपि माटदारेण तच्करीरावयवात्र्येन स्थात्। तथा, पिट्ट्य-पिट्यसादिभिरपि पितामह-देशवयवात्व्यात्। तथा, माटस्स्ट-मातुलादिभिः सह मातामह-देशव्यात्। पट्या सह एकप्रशीरारभकतया पत्युः, एवं भाट्य-भार्याणामण्येक-प्रशीरारभकत्या पत्युः, एवं भाट्य-भार्याणामण्येक-प्रशीरारभकः स्थ स्थ-पितिभः सहैकप्रशीरारभक्तेन। एवं तत्र तत्र साचात् परंपरया वा एक-प्रशीरावयवात्र्ययेन सापिष्टां योजनीयम्।

जतं दिविधं सापिण्डां यस्तानास्ति सेयममपिण्डा, तामुदहेत्।
नन्वेतं सित न काणुदादः सक्षवेत्, सर्वेत्र सापिण्डास्य कथि चितां प्रकालात्, विधाव-प्रशीरानुष्टन्तेर्दुःपरिहरत्वात्, "बङ्गस्तां प्रजान्येय"—इति श्रुतेः। नैष देषः, श्रविभेषेण प्राप्तस्य सापिण्डास्य सप्तस्य पञ्चस्य च पुरुषेषु सङ्कचितत्वेन तदूर्द्धं सापिण्डा-निष्टन्तेः। तथा च मौकमा,—"सपिण्ड-निष्टन्तिः सप्तमे पञ्चमे वा"—इति। गाज्ञ-वस्को।ऽपि,—

<sup>\*</sup> पुनरवयव, - इति सु॰ प्रत्वे पाठः।

र् भावश्ररीमहारेख, - इति मु॰ पुस्तके पाउः।

''पञ्चमात् सप्तमादूर्द्धं माहतः पिहतस्तथा''—इति । माह-पचे पञ्चमात् पिह-पचे सप्तमात् पुरुषादूर्द्धं, सापिण्डंग निवर्त्तते,—इत्यधाद्दत्य योजनीयम् ।

"मिपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्णते"-इति

मनु-सारणात्। एतदुत्रं भवति। पित्व-पत्ते कूटस्थमारभ्य तत् पुचादि-गणनायां मन्नमादूर्द्धं वर-वध्वीर्विवाहोन दुव्यति। मात्व-पत्ते च कूटस्थमारभ्य तत्पुचादि-परिगणनायां वर-वध्वोर्माता चेत् पश्चमी मवति, तदा तथाः सापिण्डानिय्त्तेर्विवाहोन देश्यायेति। यनु विष्णुपुराणवचनम्,—

"पद्यमीं मात्यचात् तु पित्यचात् तु सप्तमीम् । ग्रहस्थ उद्देत् कन्यां न्याय्येन विधिना नृप"—इति तत्र, सप्तमीं पञ्चमीमतीत्येत्यध्याद्यार्थम् । श्रन्यथा, पञ्चमात् सप्तमा दूर्ज्जम्,—इति वचन-विरोधात् ।

"पञ्चमे मप्तमे चैव येषां वैवाहिकी किया।

किया-पराश्रिप हि ते मर्वतः श्रुद्रतां गताः"—इति

मरीचिवचन-विरोधाच। यद्यपि पैठीनिसना कल्पदयमुक्तम्.—
"पञ्च मालतः परिहरेत् सप्त पिलतस्त्रीन्मालतः पञ्च पिलते।वा"-इति।
तत्र, दितीयः कल्पोऽसमानजातीय-विषयः। यतः श्रङ्खाच्न,— .

"यद्येकजातावहवः पृथक् होत्राः पृथग्जनाः । एकपिण्डाः पृथक्शौचाः पिण्डस्वावर्त्तते विषु"—इति । श्रयमर्थः। येषामेकः पिता मातराभित्रजातीयासे मादभेदा

<sup>\*</sup> तरते,—इति मु॰ पत्तने पाठः।

दसमानजातीयाः, तथापि, पिनेन्यादिस्तमापिण्डाम्, तच निषु पुरुषेस्वतीतेषु निवर्त्तते,—इति । नन्नेवं सित पित्व-पचेऽपि निमिः
पुरुषेः सापिण्डनित्ततः 'पञ्च पित्वतावा'—इति वचनं विरुद्धोत ।
एवन्ति 'नीन्मात्तः पञ्च पित्ततोवा'—इति पैठीनसिवचनं सजातीन्नेव निषेधपरम्\*, त्रनुकन्योवाऽम्तु । 'मात्तः पित्तस्त्रथां'—इत्यन्न
पित्त्रश्चने वीजिनोऽपि सङ्गद्दः । तथा च गौतमः,—"जङ्कें सप्तमात् पित्वबन्धुभ्यावीजिनञ्च मात्वबन्धुभ्यः पञ्चमात्'—इति । योदि
नियोगोत् पुत्रसुत्पाद्यति, स वीजी । पित्तमात्वान्थवाः स्रत्यन्तरे
दिर्धिताः,—

"पितः पित्र-स्वसः पुत्राः पित्रमात्र-स्वसः सुताः। पित्रमातुन-पुत्राञ्च विज्ञेयाः पित्र-बान्धवाः॥ मातुः पित्र-स्वसः पुत्रामातुर्मात्र-स्वसः सुताः। मातुर्मातुन-पुत्राञ्च विज्ञेयामात्र-बान्धवाः"—दित ।

नन्वमिष्डामिति न वक्तयं, वच्चमाणेन 'श्रममानार्षगोचजाम्'— दूत्यनेनैव मिष्डायाविवाइ-निषेध-सिद्धेः । मत्यं, तथापि या मातुरमिष्डाः भवति, सैवादाइ-कर्मणि प्रश्नस्ति वक्तव्यम् । तथा च मनुः,—

"ऋमपिएडा च या मातुरमगोत्रा च रा पितुः।

<sup>\*</sup> खर्ळा ङ्निषेधपरम, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> सिपाखायां विवाहनिषेधसिद्धेः,—हित मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> या पितुरसगोत्रा तथापि या मातुरसपिग्छा,—इति सु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>§</sup> वक्तुं,—इति प्रा॰ स॰ पुस्तकयाः पाठः।

सा प्रमत्ता दिजातीनां दारकर्मणि मैथुने"—इति । या मातुरिपिष्डा श्रमगोत्रा च, या पितुरसगोत्रा, चकारादस-पिष्डा च, सा मैथुने मिथुन-साध्ये दारकर्मणि दिजातीनां प्रमत्ता परिणेयेत्यर्थः। नन्तत्र मात्रग्रहणमनर्थकं, पित्र-गोत्र-सापिष्ड्य-निषेधे-नैव मात्र-गोत्र-सापिष्ड्य-निषेध-सिद्धेः। पृथक् पिष्ड-गोत्रयोर-भावात्,

"एकलं सा गता भर्त्तः पिण्डे गोत्रे च स्नुतके। खगोड्मग्रते नारी विवाहात् सप्तमे परे"—इति वचनात्। मेवम्। गान्धर्व्वादि-विवाहेषु कन्या-प्रदानाभावेन पित्न-गोत्र-सापिण्डायोरनिष्ट्नेः। तथाच मार्कण्डेयपुराणम्,—

"ब्राह्मयादिषु विवाहेषु या द्वहा कन्यका भवेत्। भर्त्तृ-गोत्रेण कर्त्त्व्या तस्याः पिण्डोदक-क्रिया ॥ गान्ध्रवादि-विवाहेषु पित्ट-गोत्रेण धर्मवित्"—इति।

एतेन मातुल-सुता-विवाह-विषय-विवादोऽपि परासः। तथा हि, तन्त्रिषेध-वचनानि गान्ध्रवादि-विवाहोड़ा-जा-विषयाणि, तन्न मापिण्डा-निरुत्तेरभात्। तदनुग्राहक-श्रुति-स्रुति-मदाचारात्। न ब्राह्मग्रादि-विवाहोड़ा-जा-विषयाणि,तन्न मापिण्डा-निरुत्तेः। तानि च निषेध-वचनानि। तन्न ग्रातातपः,—

"मातुलस्य सुतामूद्धा माद्ध-गोत्रां तथैवच । समान-प्रवराञ्चीव दिजञ्चान्द्रायणञ्चरेत्"—इति । पैठीनसिर्पा,—"पित्द-माद्ध-स्वस्ट-दुह्तिरोमातुल-सुताञ्च धर्मतस्ता-भगिन्यस्तावर्जयेदिति विज्ञायते"।सुमन्तुरपि,—"पित्द-पत्यः सर्व्वामा- तरस्तद्धातरे। मातुलास्तङ्गान्योमात्स्समार् स्तद्द्दितर् भागन्य-स्तद्पत्यानि भागिनेयानि, श्रन्यथा मङ्गरकारिष्यः"—इति। व्यामः,— "मातुः मिप्छा यह्नेन वर्जनीया दिजातिभिः"—इति।

नन्वविश्रेषेण प्रवृत्तानासेषां वचनानां कथं विश्रेष-विषयता?

विशेष-वचन-वचादिति ब्रूमः । तथा च मनुः,-

"पैत्रव्यसेयों भगिनीं खसीयां मातुरेवच । मातुश्च भातुराप्तस्य गला चान्द्रायणचरेत्॥ एतास्तिसस्तु भार्वार्थे नेापयच्छेत बुद्धिमान्"—इति ।

भगिनीपदं पैत्रव्यस्यादि-विशेषणम्। त्राप्तस्येति मातुर्भात्व-विशेषणम्। तत्र, सुतामित्यध्याद्यारः। त्राप्तस्य सन्तिकृष्टस्य स्विण्यस्य गार्भ्यवादि-विवाद्याद्याः मातुर्भ्यातुरित्यर्थः। पैत्रव्यस्यी-मित्यवाप्यनिष्टत्त-सापिण्ड्या गर्भ्यवादिनोद्धा पित्र-स्वसा विविविता। तथा च सति, तदुद्दितुर्भगिनीति विशेषणं सार्थकम्। ब्राह्यादि विवाद्यस्य सापिण्ड्य-निष्टत्तर्भगिनीपदं नान्वीयात्। त्रयमेव न्यायो-मात्रव्यस्थियायामपि योजनीयः। तसाद्भगिन्याप्तपदोपेत-मनुवचन-वलादविश्रेषे निषेधाविश्रेष-विषयप्रवापसंद्रियते। नन्, ब्राह्यादि-विवादविषये मातुल-सुतायाद्य मात्र-स्वस्-सुतायात्रपि विवादः प्राप्तुयात्। तत्र, श्रिष्ट-गर्दित्वेन तच निषेध-स्पति-कल्पनात्। शिष्ट-गर्दितस्यानुपादेयत्रं याज्ञवस्त्रयन्नाः

<sup>\*</sup> स्तद्भिग्योमाटखसार, -इति, नास्ति मु॰ पुस्तके।

<sup>†</sup> खयमेव न्यायामातुर्विषये, मातुलमुतापरिणयउदीचपिष्टगर्हितः, तथापि दाचिणात्यपिष्टराचरितविषये मातुलभुतायामिव मात्रखस्मुताया स्त्रिप विवाहः प्राप्त्रयात्,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

"त्रखार्यं लेकिविदिष्टं धर्ममणाचारेत्र तु"-इति ।

यद्यपि मातुलसुता-परिणयनमुदीच-भिष्ट-गर्हितम्, तथापि दिल्लात्य-भिष्टेराचरितलेन नाविगीते।ऽयसुदीच्यानामाचारः। न च दिल्लात्यानां राग-मूललं ग्रङ्कनीयं, विधि-निषेध-परीक्तिरेव तदि-वाह-करणात्। मात्र-स्वसः सुता-विवाहस्त श्रविगीतेन भिष्टाचारेण गर्हितः। मातुल-सुताविवाहस्थानुग्राहका श्रुतिः। तच मन्द्रवर्षः। 'श्रायाहीन्द्र पिष्टिभिरीलितेभिर्यज्ञमिमं नोभागधेयं जुषस्व। त्रां जद्मातुलस्थेव योषा भागस्ते पैत्रस्वसेयी वपाम्"—इति।

श्रयमर्थः। हे दन्द्र, पथिभिरीलितेभिः खुतैः यह ने।ऽस्नाकिममं यज्ञमायाहि। श्रागत्य च श्रसाभिरीयमानं भागधेयं जुषस्व, हप्ता-माज्यादिना संख्नतां वपान्त्वासुद्दिश्य जडः त्यक्तवन्तः। तच दृष्टान्त-द्वयम्। यथा, मातुलस्य योषा दुहिता भागिनेयस्य भागः भजनीया, भागिनेयेन परिणेतुं योग्या, यथा च पैत्रस्वसेयी पै।चध्य भागः। तथाऽयं ते तव भागोवपाऽऽख्यः,—दित । वाजसनेयने-ऽपि। "तस्नादा समानादेव पृष्वादत्ता चाद्यश्च जायते, उत हतीये सङ्गच्छावहै चतुर्थे सङ्गच्छावहै"—दित । समानादेकस्मात् पृष्वादत्ता भोक्ना श्राद्यश्च भोग्यः दावष्यत्पयेते। तो च मिथः सङ्गच्यतः, कृटस्थमारभ्य हतीये चतुर्थे वा पृष्वे सङ्गच्छावहै विवहावहै दत्यर्थः।

चद्यच्ययमर्थवादः, तथापि मानान्तरविरेधाभावात् खार्थे प्रमा-णम् । विरोधि-वचनानां माल-मपिण्डा-विषयलस्वः वर्णितलात् ।

<sup>\*</sup> विवाहस्यानुगाहिका,-इति पाठोभवितुं युक्तः।

<sup>†</sup> दौच्चिस्य, -इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> माहसिपाडाविषयलस्य च, - इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

तसादिवरद्वार्थवारेनानूदितलादुपरिधारणविद्धिः कल्पियतं प्रकाते।
तथा हि, प्रेताग्रिहे।चे श्रूयते। "श्रधसात् समिधं धारयत्रनुद्वेदुपरि हि देवेभ्ये।धारयित"—दिता। तच, पैल्लस्य हिवषोऽधस्तात् समन्त्रकं सिमद्धारणं विधाय, तदाक्य-भेषे सिमधोहिवरपरिधारणं देवे कर्मणि यत् श्रुतं, तत् किमर्थवादः, उत विधीयते?
दित संग्रयः। तचाधोधारण-विधि-स्तावकलेन तदेकवाक्यता-सामादर्थवाददित पूर्वपवः। प्रसिद्धं ह्यर्थमनूय तेन स्तिर्युक्ता, उपरि
धारणन्तु न कापि प्रसिद्धम्, श्रतस्तावकलायोगादाक्यभेदमभ्युपगम्याष्यपूर्वार्थलादिधिः कल्पितः।

एवं हतीचे पुरुषे सङ्ग कावहै,—इत्यादाविष अपूर्वार्थवेन, मातुल-सुतां विवहेत,—इति विधिः कल्यते । तसाक्कास्तानुग्रहीते।ऽयं विवाहः । सृतयस्तु ब्राह्म्यादिषु सापिण्डा-निराकरणेन मातुल-सुता-विवाह-प्रापकतया दर्भिताः । भ्रिष्टाचार्य दाचिणात्यानामविगीत खदाहृतः ।

के चिनु त्रासुरादिव्यपि देश-विशेषेण मातुल-सुता-विवाही-धर्म्यः,—इति मन्यन्ते। खदाहरन्ति च वचनानि। तत्र वौधायनः,— "पश्चधा विप्रतिपत्तिर्देचिणतः; त्रनुपनीतेन भार्यया च सह-भोजनं पर्युषित-भोजनं मातुल दुहिल-पिलव्यस्ट दुहिल-परिणयन-मिति, तथात्तरतः; ऊर्ण-विक्रयः सीधुपानसुभयते। दङ्गिर्यवहारः त्रायुधीयकं ससुद्रयानमिति, इतरइतरिसान् कुर्वन् दुव्यति, इतरइतरिसान् तद्श-प्रमाण्यात्"- इति। इतरे। दाचिणात्यदतरिसान्

<sup>\*</sup> समिधाइरगं, - इति मु॰ पुस्तने पाठः।

उत्तरदेशे मातुल-संवत्धं कुर्वन् दुष्यति, न ख-देशे। तथेतर उदी-चारतरिसान् दिल्णदेशे सीधु-पानादिकं कुर्वन् दुष्यति, न ख-देशे। कुतः ? देश-प्रामाण्यात् देश-निवन्धनलादाचारस्थेत्यर्थः \*। तथा च देवलः,—

> "यसिन् देशे य त्राचारान्याय-दृष्टम्तु कल्पितः। स तसिन्नेव कर्न्नयोन तु देशान्तरे सृतः । यसिन् देशे पुरे ग्रामे नैविद्ये नगरेऽपिवा। योयन विह्ति।धर्मसं धर्मे न विचालयेत्"—इति।

नन्, श्रिष्टाचार-प्रामाणे ख-दुहित्त-विवाहे। अपि प्रसन्धेत, प्रजा-पतेराचरणात्। तथा च श्रुतिः। "प्रजापितः खां दुहितरमभ्यगात्।" —दिति। मैवम्। "न देव-चिरतचरंत्"—दिति न्यायात्। श्रतण्व वौधायनः,—

"श्वनुष्ठितन्तु यहेवैर्मुनिभिर्यदनुष्ठितम्। नानुष्ठेयं मनुर्येस्तदुत्तं कर्म समाचरेत्"—इति। तदेवं बाह्यादि-विवाह-व्यवस्थया देशभेद-विषय-व्यवस्थया च मातुस सुता-विवाहः 'न सपिण्डाम्'—इत्यादिशास्तादेव मिद्धः (१)।

<sup>\*</sup> निवन्धनत्वादाचार प्रामाख्यस्थेवर्थः, - इति स॰ ग्रा॰ पुस्तक्याः पाठः।

<sup>†</sup> देशाचारः स्रुते। स्गोः, - इति मु॰ पुस्त के पाठः।

<sup>‡</sup> दुव्चितरमध्यथायात्, - इति मु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>(</sup>१) चंत्र तावदेवं महता प्रवन्धेन दाच्यियात्यानां मातुलकन्या-परियाया-चारस्य शास्त्रीयत्वं प्रामाण्यञ्च समर्थितम्। जैमिनीयन्यायमालायान्तु स्वयमेव तादृशाचारस्य स्रुतिविषद्धत्वमप्रामाण्यञ्च व्यवस्थापितम्। तथा च न्यायमालायां प्रथमाध्यायस्य दृतीयपादे पञ्चमाधिकर्यो।

यवीयमीं वयसा काय-परिमाणेन च न्यूनाम् । तच, वयोन्यून-तायाद्वयत्तामाच मनुः,—

"चिंगदर्षीवहेत् कन्यां इद्यां दादणवार्षिकीम् । च्यष्टवर्षीऽष्टवर्षां वा धर्मे सीदति सलरः"—दति । व्रष्टस्यतिरपि.—

"विश्वदर्षीदशान्दां तु भार्यां विन्देत निम्नाम् । एकविश्वतिवर्षावा सप्तवर्षामवाप्त्रयात्"—इति । विष्णुपुराणेऽपि,—

"वर्षेरेकगुणां भार्यामुद हेत् चिगुणः खयम्"—इति । श्ररोगिणीं श्रचिकिल्य-राजयद्धादि-रेग्ग-रहिताम् । धालमतीं च्येष्ठः कनिष्ठोवाश्राता यखाः, सा श्रालमती । श्रनेन पुचिका-प्रद्वा युदस्यते । श्रतएव मनुः,—

"यस्त्रास्तु न भवेङ्गाता न विज्ञायेत वा पिता। नेापयच्छेत तां प्राज्ञः पुचिका-धर्म-ग्रङ्क्या"—इति। यस्त्राः पिता पुचिका-करणाभिष्रायवान् न वा,—इति न

"यामातुष्विवाहादौ प्रिष्टाचारः स मा न वा। इतराचारवन्माल-ममालं सार्चवाधनात्। स्मृतिमूलोहि सर्वत्र प्रिष्ठाचारक्तेत-८त्र च। खनमेया स्मृतिः स्मृत्या वाध्या प्रत्यच्या तु सा"—इति। उत्तच। "खाचारान् स्मृतिं चाला स्मृतेन्तु श्रृति-कच्यनम्। तेन द्यान्तरितं तेषां प्रामाय्यं विप्रद्यखते"—इति। तद्त्र खोक्तिविरोधी-द्यारिहरः। न्यायमाषायां संग्रहे प्रदत्तोग्रश्चकारः मातुष्कनन्या परिणयाचारस्याप्रामाय्यं मीमांसकाचार्यस्य वार्त्तिककारस्यानमतमेव संज्ञग्राह, खत्र तु दशाचारस्य स्मृतिसिद्धतया प्रामाय्यमेव खस्यान् मतं खवस्याप्रयामास,—इति कथिन्त् समाधानमास्थेयं धीमद्भिः। विश्वायते, तां ने।पयच्छेत्। यत्र तु नैषा ग्रङ्का, तामभावकामणुपयच्छेदित्यभिप्रायः। 'न विश्वायेत वा पिता' द्रत्युक्तेः वरेण सद्द
संप्रतिपत्तिं विनाऽपि पितुः सङ्कल्पमात्रेण कन्या पुत्रिका भवतीति
द्रष्टव्यम्। तथाच गौतमः। "श्रभिसन्धिमात्रात् पुत्रिकेत्येकेषां, तत्
संग्रयात् ने।पयच्छेदभावकाम्"—दति। मनुरपि,—

''श्रपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्। यदपत्यं भवेदस्यां तनाम स्थात् खधाकरम्''—इति। वरेण सह संप्रतिपत्ति-करणे तु पुत्रिका-करणं स्पष्टमेव विज्ञा-यते। सा च सम्प्रतिपत्तिर्वसिष्ठेन दर्शिता,—

"श्रभावनां प्रदास्तामि तुभ्यं कन्यायलङ्कृताम्। श्रस्यां योजायते पुत्रः स मे पुत्रोभवेदिति"—इति। 'स नौ पुत्रोभवेदिति'—इति किचित्पाठः । श्रस्थाञ्च पुत्रिकाया-गान्धवीदाविव स्विपत्रादिभिः सह न सापिएद्य-सगोत्रल-निवृत्तिः। श्रतएव लौगान्तिः,—

> "मातामहस्य गोतेण मातुः पिष्डोदकक्रियाम्। कुर्वीत पुत्रिकापुत्रएवमाह प्रजापतिः"—इति।

तदेवमभिहितां पुनिकां ग्रद्धमानः पुत्रार्थी आहमतीमेवा-दहेत्। 'श्रममानार्षगोत्रजाम्' ऋषेरिदमार्षं प्रवरं गोत्र-प्रवर्त्तकस्य सुनेर्वावर्त्तक-सुनिगणद्रत्यर्थः। तद्यथा, गोत्र-प्रवर्त्तकस्य भरदाजस्य व्यावर्त्तकावंगिरे। इत्रम्ती। श्रतएवाङ्गिर्स-वाईस्पत्य-भरदाज-गोत्रो-

<sup>\*</sup> संप्रतिपत्तौ,-इति म॰ ग्रा॰ सेा॰ पुक्तकेषु पाठः।

न नास्ययमं शः मुदितातिरिक्तपुक्तकोषु।

उहमिति प्रयुद्धते। एवमन्यद्णुदाहार्यम्। गोचनु वंग्रपरम्परा
प्रसिद्धम्। यखावद्धावरेण सह प्रवरेकां गोचेकां वा नास्ति, सा
वधूर्विवाहमहिति, किचिद्गोच भेदेऽपि प्रवरेकामस्ति। तद्यया, याज्ञवक्का-वाधूल-सोनकानां भिन्न गोचाणां भागव-वीतह्य-सावेतसेति
प्रवरस्थिकात्। त्रतस्तच विवाह-प्रसक्तौ तद्धावच्छेदाय, त्रसमानार्षजाम्,
—दत्युक्तम्। किचित् प्रवर-भेदेऽपि गोचेकाम्। तद्यया, त्राङ्गिरसांवरीपयोवनात्र्य-सान्धाचंवरीषयोवनात्रित्यचाङ्गिरस-मान्धाद्ध-प्रवर-भेदेऽपि
योवनात्र्यगोचसेकम्। त्रतस्तच विवाहे।सान्धदित्यसमानगोचयहणम् ।
गोच-प्रवर्त्तकाञ्च प्राधान्येनाष्टी सुनयः, ते चागस्थाष्टमाः सप्तर्वयः।
तथा च धौधायनः,—

"यमद्ग्रिभरदाजाविश्वामिन्नोऽनि-गौतमौ । विश्वष्ठकस्थ्रपागस्थामुनयागोत्रकारिणः । एतेषां यान्यपत्थानि तानि गोत्राणि मन्वते"-इति । एतेषाञ्च गोत्राणामवान्तरभेदाः महस्र-मङ्काकास्तेषां गणा-स्त्रेकान-पञ्चामत् । तथा च बौधायनः,—

"गोत्राणाञ्च महस्राणि प्रयुतान्यर्नुदानि च । जनपत्रामदेतेषां प्रवराच्यषिदर्भनात्"—इति ।

प्रवर-गोचयोः समानलासमानले बौधायन-कात्यायन-विश्वा-मिच-गर्गादि-प्रणीतेषु प्रवरयन्थेषु प्रसिद्धः। न चाच मिलित‡

<sup>\*</sup> मामृदिखसमानार्षगोचनामित्युत्तम्, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> विश्वामित्रोयमदिमभैरदात्रोऽय गौतमः, — इति सं श्रा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>1</sup> ग्रहीत, -इति मु॰ पुक्तके पाठः।

योगीच-प्रवर्शः पर्युदाय-निमित्तलं ग्रङ्गनीरं, प्रत्येकं दोषा-भिधानात्। तदाइ बौधायनः,—''भगोचां चेद्मत्योपयच्छेनात्र-वदेनां विस्थात्"—इति। ग्रातातपाऽपि,—

"परिणीय सगोत्रान्तु समान-प्रवर्ग तथा। कला तस्याः समुत्सर्गे तप्तकः च्छ्रं \* विश्रोधनम्"—इति। श्रापसम्बः,—

'भमान-गोच-प्रवरां कन्यामूद्वोपगम्य च । तस्यामुत्पाद्य मन्तानं । ब्रह्माण्यादेव हीयते"—इति । इत्यं कन्या लच्चणं परीच्य कुलमपि परीचणीयम् । श्रतएव मनुः, —

"महान्यपि मम्द्वानि गोऽजाविधनधान्यतः। स्त्रीमंबन्धे दश्रेमानि ई कुलानि परिवर्जयेत्॥ हीनिक्रियं निष्पुरूषं निष्कुन्दोरे।मश्रार्थमम्। चयामयायपसारिश्विचिकुष्ठिकुलानि च"—इति।

हीनिक्रयं यागादि-क्रिया रहितम्। निष्पुरुषं स्त्रीमात्रशेषम्। निम्कन्दे। ध्ययन-वर्जितम्। यमोऽपि,—

> "चतुर्दम कुलानीमान्यविवाद्यानि निर्दिभेत्। श्रनार्षेयं ब्राह्मणानाम्हत्विजासैव वर्जयेत्॥ श्रत्युसमिति इखस श्रतिवर्णस वर्जयेत्। दीनाङ्गमितिरिकाङ्गमामयावि-कुलानि च॥

<sup>\*</sup> चतिक्रक्रं,--इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> चग्डालं, - इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुक्तकेष पाठः।

<sup>‡</sup> दश्रीतानि, — इति भाव स॰ पुक्तकयोः पाठः।

श्विचिकु शिक्तु लादीनां कुर्या दिपरिवर्जनम् ।
सदा कामिकुलं वर्चे रेमिग्रानाञ्च यत्कुलम् ॥
श्रपसारि-कुलं यच यच पाण्डु-कुलं भवेत्"—इति ।
श्रनार्षेयं श्रविज्ञात-प्रवरम् । एतच दीनिक्रियादि-वर्जनं तथाविधापत्य-परिदारार्थम् । "कुलानुक्ष्पाः प्रजाः सम्भवन्ति"—इति
द्वारीतवचनात् । पुराणेऽपि,—

"मातुलान् भजते पुत्रः कन्यका भजते पितृन्। यथाप्रीला भवेन्याता तथाप्रीलाभवेत् सुतः"—इति । मनुरपि,—

"पितुर्वा अजते शीलं मातुर्वे। अयमेववा । न कथञ्चन दुर्थे। निः प्रकृतिं खां विसुञ्चति"—इति । इति हेथ-कुलसुक्तम् । उपादेयन्तु याज्ञवस्क्यग्राह,—

"द्शपुरुषविख्यातात् श्रोतियाणां महाकुलात्"—इति।
माहतः पिहतः पञ्च पञ्च पुरुषाविख्यातायस्मिन् कुले तद्शपुरुषविख्यातं, तस्मात् महाकुलात् पुत्र-श्रस्थादि-सम्द्रद्वात्कन्यासुदहेदित्यर्थः। मनुरपि,—

"उत्तमेर्त्तमैर्नित्यं मंबन्धानाचरेत् यह । निनीषुः कुलसुत्कर्वमधमानधमांस्यजेत्"—इति । श्रवोत्तमान् सएवाइ,—

"विश्रद्धाः कर्मभिश्वैव श्रुति-स्रिति-निद्र्शितैः।

<sup>\*</sup> तथाश्रीला भवेत् सता,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

श्रविद्युत-ब्रह्मचर्यामहाकुल-समन्विताः ॥

महाकुलैश्च मंबन्धामहत्वेन व्यवस्थिताः ।

सन्तुष्टाः सक्जनहिताः साधवः समद्भिनः ॥

सेत्रागदेषामर्पमानमोहादि-वर्जिताः ।

श्रकोधनाः सुप्रसादाः कार्याः संबन्धिनः सद्।"—इति।

श्रधमानाह सएव,—

"ये खनाः पिग्रनाः क्षीवाः ये च नाखिक-वृत्तयः।

विकर्मणा च जीवन्ताविक्तताक्षतयस्त्रया॥

प्रवद्ध-वैराः ग्र्रेर्थे राजिकि व्यिष्णस्त्रया।

ब्रह्मखादनित्याय कदर्याय विगर्हिताः॥

प्रजायेषु वंग्रेषु स्वीप्रजाप्रसवस्त्रया।

पतिव्राय स्वाधिन्यः तां यव्येन वर्जयेत्"—इति।

कन्या-दाने वर-नियमोगौतमेन दर्श्वितः, — "विद्याऽऽचार-वन्धु-खन्यग्रीख-सम्पन्नाय दद्यात्"—इति। यमोऽपि, —

"कुल च गील च वपुर्वय च किया च विद्या च विद्या च वित्र च मानाथतां च ।

एतान् गुणान् च प्र परीच्य देया

कन्या बुधैः शेषमचिन्तनीथम्"—इति ।

याज्ञवस्यः,-

"एतरेव गुणैर्युनाः सवर्णः स्रोतियोवरः।

क वम्यंश्र**ख,**—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

यत्नात् परीचितः पुंस्ते युवा धीमान् जनप्रियः"—दित ।

एतैः कन्यकायामुक्तलच्छैः । पुंस्तपरीचोपायस्य नारदेन दर्धितः,—

"यस्यापु प्रवते वीर्थे द्वादि मूत्रञ्च फेनिलम् ।

पुमान् स्वाद्मचरितिर्वपरीतस्य षण्डकः ॥

चतुर्दप्रविधः प्रास्ते षण्डोदृष्टोमनीषिभिः ।

चिकितस्यञ्चाचिकितस्यञ्च तेषामुकोविधिः क्रमात् ॥

निमर्गषण्डोवध्रञ्च पचषण्डस्वयैवच ।

श्रभिण्ञापादुरेाः रेगादैरकोधात् तथैवच ॥

दैर्थ्याषण्डञ्च सेयञ्च वातरेता मुखेभगः ।

श्राचित्रोमोघवीजञ्च प्रालीनाऽन्यापतिस्तथा"—दित ।

निषर्गषण्डः खभावती जिङ्ग-द्रषण-हीनः । वधः च्छिन्न-सुष्तः । पञ्चदम दिनानि क्तियमा वेयमानः सन् सक्षद्भीग-चमः पचषण्डः । गृह म्नाप-षण्डादयक्तयः स्पष्टाः । ईर्थ्यया पुंस्त्वमुत्तस्वते यस्य, स ईर्थ्या-षण्डः । क्युपचार-विभेषेण पुंस्त-मिर्मर्यस्व स वेयषण्डः । वातोप-हत-रेतथ्वी वातरेताः । यस्य सुखएव पुंस्त-मिर्मर्न योनी, स सुखे भगः । रेतीनिरोधात् षण्डीस्रतम्माचिप्तपण्डः । गर्म्भाधानासमर्थ-वोजः सेाधवीजः । म्नप्रगल्भतया चोभादा नष्ट-पुंस्तः माजीनः । सस्य भार्था-यितरेनेणान्यासु पुरुषभावः, सेाऽन्यापितः—इति । एतच परीच्य ज्ञेयम् । स्रव कारणमाइ स्वयं,—

"ऋपत्यार्थं स्त्रियः सृष्टाः स्त्री चेचं वीजिने।नराः। चेचं वीजवते देवं नावीजी चेचमईति"—इति।

<sup>\*</sup> पुंच्वमृत्पद्यते यस्य, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

षण्डवदन्यानिप वर्जनीयान्नरानाहं क।त्यायनः,—
"दूरस्थानामविद्यानां मोक्षमार्गानुसारिणाम् ।
शूराणां निर्द्धनानाञ्च न देया कन्यका बुधैः"— इति ।

कीदशाय तिह देया, इत्यतआह मनुः,—
"उत्कृष्टायामिरूपाय वराय सदशाय च ।
अप्राप्तामिप तां तस्मै कन्यां दद्याद्विचक्षणः"—इति ॥

अप्राप्तामपीति अप्राप्त-विवाह समयां बालिकामपीत्यर्थः । "जन्मतो गर्माधानादा पञ्चमाब्दात् परं शुभम् । कुमारीणां तथा दानं मेखला वन्धनन्तथा ॥"—इति ।

बौधायनोऽपि,—

"दद्याद्रगुणवते कन्यां निप्तकां ब्रह्मचारिणे। अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्र रजखलाम्॥"—इति।

यत् यमेनोक्तम्,—

"काममामरणातिष्ठेद्रगृहे कन्यर्त्तुमत्यि । नत्वेवैनां प्रयच्छेत गुणहोनाय किहिनित् ॥"—इति ।

तद्रगुणवित सम्भवित गुणहोनाय कन्यां न दद्यादित्येवंपरम् , न तु सर्वथा गुणहोन-निषेध-परम् । न चेत्. 'अपि वा गुणहोनाय' —इति बौधायनोक्तानुकल्पोनिविषयः स्यात् । 'ऋतुमत्यिप तिष्टेत्' इति वचनं, उक्तरीत्या न स्वार्थे तात्पर्यवत् । यतः, 'नोप्रन्ध्याद्र-' रजखलाम्'— इत्येनेन विरुद्धचते । अतएव वसिष्ठोऽपि,—

"प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यां ऋतुकालभयात् पिता । ऋतुमत्या हि तिष्ठन्त्या दोषः पितरभृच्छति"— इति । संवचेरिप, —

"कामकाले तु संप्राप्ते सोमोभुङ्के तु कन्याकाम्। रजःकाले तु गन्धर्वा विह्नस्तु कुचदर्शने। तस्मादुद्वाहयेत् कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत्" — इति

कन्याशव्देन लजाऽऽद्यभिज्ञान-रहितवयोयुक्ता विवक्षिता। तथा च पुराणम्,—

"यावन्न लिज्जताऽङ्गानि कन्या पुरुष-सिन्नधौ। योन्यादीनि न गूर्नेत तावद्भवति कन्यका"॥

संग्रहकारोऽपि,—

"यावद्वालं न गृहाति यावत् क्रीड्ति पांशुभिः। यावद्रदोषं न जानाति तावद्भवति कन्यका"॥

वयोविशेषेण दातुः फलविशेषमाह मरोचिः,—
गौरो ददन्नाकपृष्टं वैकुण्ठं रोहिणीं ददत्।
कन्यां ददद्रव्रह्मलोकं रौरवन्तु रजखलाम्" — इति ।

गौर्यादिशव्दाशों यमेन दिशतः,—
"अष्टबर्णा मवेद् गौरी नववर्णा तु रोहिणी।
दशमें कन्यका प्रोक्ता अत जर्ध्वं रजसला"॥

संवत्तोंऽपि,—

"अष्टवर्षा भवेद्गौरी नवमे लग्निका भवेत् ! दशमे कन्यका प्रोक्ता द्वादशे वृषली स्मृता" — इति ।

<sup>\*&#</sup>x27;संवत्तोऽपि' दत्यादिः, 'इति' इत्यन्तः ग्रन्थःक्वचिन्न दृश्यते । संग्रहकारोपि इत्यादि कन्यका इत्यन्तं नास्ति सुतितिरिक्कपुस्तकेषु ।

मुख्यानुकल्पभेदेन दातृ-विशेषानाह नारदः,—

"पिता दद्यात् स्वयं कन्यां म्राता वाऽनुमतः (पतुः । मातामहो मातुलश्च सकुल्यो वान्धवस्तथा ॥ माता त्वमावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वर्त्तते । तस्यामप्रकृतिस्थायां कन्यां दद्युः स्वजातयः । ॥

यदा तु नैव किश्चत् स्यात् कन्या राजानमाव्रजेत्''— इति । याज्ञबल्क्योऽपि, —

पिता पितामहो भाता सकुल्यो जननो तथा।
कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः।
अप्रयच्छन् समाप्नोति भ्रूणहत्यामृतावृतौ॥
गम्यं त्वभावे दातृणां कन्या कूर्यात् स्वयंवरम्"— इति।

गम्यं गमनाह सावण्यादिगुणयुक्तमित्यर्थेः । तथाच नारदः, —

"सवर्णमनुरुपञ्च कुलशील-बल श्रुतेः ।

सह धम्मंञ्चरेत् तेन पुत्रांञ्चोत्पादयेत्ततः" — इति ।

सवर्णं वरं प्राप्य, — इत्यध्याहृत्य योजनीयम्। तन्नासित रजी-दर्शने द्रष्टव्यम्। दृष्टे तु रज़िस सत्खिप वित्रादिषु कञ्चित्कालं वितुः शासनं परीक्ष्य तदुवैक्षणेन स्वयमेव वरं वर्थेत्। तदाह बौधायनः, —

"त्रोणि वर्षाण्यृतुमती काङ्क्षेत पितृशासनम्। तत्रचतुर्थे वर्षे तु विन्देत सदशं पतिम्। अविद्यमाने सदशे गुणहोनमपि श्रयेत्"— इति।

<sup>\*</sup> वाऽनुमताः, — इति स॰ सो॰ शा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>ौ</sup> सजातयः, — इति पाठान्तरम्।

मनुरपि,-

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्य्यृतुमती सती।
जद्भवं तु कालादेतस्माद् विन्देत सदशं पतिम्।
अदीयमाना मतिरमधिगच्छेद्यदि स्वयम्।
नैनः किञ्चिदवाप्नोति न च यं साऽधिगच्छिति' — इति।

सा यं मर्तारमधिगच्छति, सोऽपि नैनोऽधिगच्छतीत्यर्थः। यत् विष्णुनोक्तम्.—

ऋतुत्रयमुपास्येव कन्या कुर्यात् स्वयंवरम्" – इति ।

तद्रगुणवद्धरलाभे सित द्रष्टव्यम् । ननु, ऋतुमत्यां कन्याशब्दः कथं प्रयुक्तः यतो यमेन 'दशवर्षा भवेत् कन्या'—इत्युक्तम् । न च दशमे वर्षे ऋतुः सम्भवति । नायं दोषः । गौर्थांदिशब्दवत् कन्या-शब्दस्यापि यमेन परिभाषितत्वात् । सा च परिभाषा, फलकथनादावुप युक्ता । तच्च पूर्वमेवोदाहृतं, 'कन्यां ददद्र ब्रह्मलोकम् ,— इति । लोक-प्रसिद्धस्तु कन्याशब्दो विवाह-रहित-स्त्रीमात्रमाचष्टे । एवञ्च सित, शास्त्रेषु वहवः कन्याशब्दा अनुगृहीता भवन्ति । तथाचानु-शसनिकेऽष्टावक्रोपाख्याने वृद्धस्त्रियां प्रयुक्तः —

"कौमारं ब्रह्म चय्यं में कन्येवास्मिन् न संशयः''— इति ।

शल्यपर्वण्यपि वृद्धस्त्रियां नारदेन प्रयुक्तः, -

"असंस्कृतायाः कन्यायाः कुतो लोकास्तवानघ" — इति ।

जमा महेश्वर संवादेऽपि. -

"ऋतुस्नाता तु या शुद्धा सा कन्येत्यभिधीयते" — इति ।

<sup>\*</sup> ब्रह्मचर्घ्यं वा, — इति मुः पुस्तके।

ननु, "असंस्कृतायाः"—इति वचने विवाह-रहिताया उत्तमलोकामाव-उक्तः, सोऽनुपणन्नः, विवाह-रहितानामपि ब्रह्मवाहिनीनामुपनयना-ध्यायनादिभिः उत्तम-लोक-सम्भवात्। अतएव हारीतेनोक्तम्,— "द्विवधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च, तत्र वह्मवादिनीना-मुपनयनमग्रीन्धनं वेदाध्ययन\* स्वगृहे भिक्षाच्य्यां"— इति । वधूनां तूपस्थिते विवाहे कथिञ्चदुपनयनमात्रं कृत्वा विवाहः कार्यः,—इति । मैवम् । तस्य कल्पान्तर-विषयत्वात् । तथाच्यमः —

पुरा कल्पे कुमारीणां मौज्ञोबन्धनिम्ब्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्रो-वचनं तथा ॥ पिता पितृव्यो म्राता वा नैनामध्यापयेत परः । स्वगृहे चैव कन्याया मैक्षचय्या विधीयते । वज्जीयेदजिनं चीरं जटा-धारणमेव च" — इति ।

"अष्टवर्षा मवेद्रगौरो" — इत्यादिना विवाह-काल उक्तः। अथ विवाहमेदा उच्यन्ते। तत्र मनुः,—

"चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्। अष्टाविमान् समासेन स्त्री-विवाहान्निवोधत। ब्राह्मोदैवस्तशैवार्षः प्राजापत्यः तथाऽऽसुरः। गान्धवीराक्षसञ्चैव पैशाचर वाष्टमोमतः" — इति।

एषां क्रमेण लक्षणमाह स एव,—

आच्छाद्य चार्चियत्वा च श्रुतशोलवते स्वयम् । आहूय दानं कन्याया ब्राह्मोधर्मः प्रकीचितः ॥

<sup>\*</sup> वेदाध्ययन् , — इति नास्ति छ० पुस्तके।

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्मकुर्वते ।
अलङ्कृत्य सुतादानं देवो धर्मः प्रचक्षते ॥
एकं गोमिथुनं देवो वरादादाय धर्मतः ।
कन्याप्रदानं विधिवदाषोधर्मः स उच्यते ॥
सहोमौ चरतां धर्ममिति वाचाऽनुमाष्य तु ।
कन्याप्रदानमभ्यच्च्यं प्राजापत्यो विधिःस्मृतः ॥
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये च\*स्वशक्तितः ।
कन्या-प्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥
इच्छयाऽन्योन्य-संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।
गान्धर्वः स च विज्ञे यो मैथुन्यः काम-सम्भवः ॥
हत्वा छित्वा च मित्वा च क्रोशन्तों रुदतीं वलात् । ।
प्रसह्य कन्योहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥
सुप्तां मत्तां वा रहोयत्रोयमच्छति ।
स पाविष्ठो विवाहानां पैशाचः किथतोऽष्टमः" — इति ।

## नारदीऽपि,—

"ब्राह्मस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापत्यस्तथा । अार्षरचैवाथ देवरच सान्धर्वरचासुरस्तथा ॥ राक्षसोऽनन्तरस्तस्मात् पैशाचरचाष्टमी मतः" – इति ।

<sup>\*</sup> कन्यायाश्च, — इति स॰ शा॰ पुस्तकयोः । पाठा ।

<sup>ां</sup> गृहात्, - इति मु॰ पुस्तके पाठा।

<sup>ाँ</sup> वता, - इति स॰ शा॰ पुस्तकयोः पाठा ।

<sup>।</sup> पैशाचश्चाष्टमोधमः, — इति इतः पुस्तके पाठः ।

वर्णानुपूर्वेणविवाह-नियममाह मनुः,—

"षड़ानुपूर्वाविप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान् । विट्यूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्रधम्यान्नराक्षसान्"— इति ।

आदितः षड्विवाहा विप्रस्य धर्म्याः, आसुरादयश्चत्वारः पैशाचान्ताः क्षित्रयाणां धर्म्याः, राक्षसवर्जं त एव वैश्य-श्रूद्रयोरपि । एतेषां व्राह्मा-दीनां मध्ये प्रशस्तानाह सएव,—

"चतुरोव्राह्मणस्याद्यान् प्रशस्तान् कवयो विदुः। राक्षसं क्षत्रियस्येकमासुरं वैश्य-शूद्रयोः" — इति॥

स्मृत्यन्तरेऽपि,—

"चत्वारो व्राह्मणस्याद्याः शस्ता गान्धर्व-राक्षसौ । राज्ञस्तथाऽऽसुरोवैश्ये युद्रे चान्त्यस्तु गहिंतः"— इति ।

गहितो न कस्यापि प्रशस्त इत्यर्थः । अन्यविवाहालाभे व्राह्माणा-दीनां\* पैशाचमप्यनुजानाति संवर्तः,—

"सर्वोपायेरसाध्या स्यात् सुकन्या पुरुषस्य या। चौथ्येंणापि विवाहेन सा विवह्या रहः स्थिता' — इति।

व्राह्मादीनां फलमाह मनुः, —

"दशपूर्वान् परान् वंश्यानात्मानं चैकविंशकम्। वाह्यी-पुत्रः सुकृतकृत्मोचयत्येनसः पितृन् ॥ देवोद्रा-जः सुतश्चेव सप्तसप्त परावरान् । आर्थोद्रा-जः सुतः स्रोस्त्रोन् षट् षट् कायोद्र-जः सुतः ॥

<sup>\*</sup> श्रत्रियादीनां, — इति मुः पुस्तके पाठः।

व्राह्मादिषु विवाहेषुचतुष्वेवानुपूर्वशः । वह्मवर्च्चितः पुत्रा जायन्ते शिष्ट-संमताः ॥ रूप-सत्व-गुणोपेता धनवन्तो यशिष्तनः । पर्ध्याप्त-भोगा धनिष्ठाजीवन्ति च शतं समाः इतरेषु च शिष्टेषु\* नृशंसानृतवादिनः । जायन्ते दुविवाहे लु व्रह्म-धर्म-द्विषः सुताः''— इति ।

प्रशस्तेष्विपि चतुर्षु विवाहेषु पूर्वः पूर्वः प्रशस्ततरः। तत्र बौधायनः, — "तेषाञचत्वारः पूर्वे ब्राह्मणस्य, तेष्विप पूर्वः पूर्वः श्रेयान्, इतरेषामुत्तरोत्तरः पापीयान्" — इति । नन्वासुरवदाषेऽिप पापीयान्, क्रय-प्राप्तत्वाविशेषात्। अतएव काश्यपः,—

''क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्न्यिमधीयते । न स दैवेन सापिण्ड्ये दासीं तां काश्यपोऽव्रवीत्" — इति

मनुरिष आर्षस्य क्रयक्रोतत्वादधर्मत्वमिमप्रेत्याह, —
''पञ्चानान्तु त्रयोधर्म्याः द्वावधर्म्यौ स्मृताविह ।
पैशाचथ्चासुरथ्चैव न कर्त्तव्यौ कथञ्चन ?''—इति ।

ब्राह्मादीनामासुरान्तानां मध्ये व्रह्म-दैव-प्रजापत्याः त्रयोधम्याः क्रयामावात् । आर्षासुरौ द्वावधम्यौ, क्रय-क्रीतत्वात् । तयोरप्या-सुरः पैशाचवदापद्यपि न कर्त्तव्यः । तन्न । पञ्चानामिति वचनस्य

<sup>\*</sup> इतरे प्ववशिष्टेषु, — इति स० शा० पुस्तकयोः पाठः । ां दुर्विवाहेषु, — इति स० शा० पुस्तकयोः पाठः । ाँ न सा दैवे च पित्र्ये च,— इति सु॰ पुस्तके पाठः । तो कदाचन, — इति सु० पुस्तके पाठः ।

मतान्तरोपन्यास-परत्वात्। कुत एतत्। यतः स्वयमेवोत्तरत्र गोमियुनस्य श्रुकृत्वं मतान्तरत्वेनान्द्य निषेधति, —

"आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुमृंषैव तत्। अल्पोवाऽपि महान् वापि विक्रयस्तावदेव सः"— इति।

गोमिथुनं शुल्कम्, — इति यत् केचिदाहुस्तनमृथैव, न हि तस्य शुल्कत्वं सम्भवति, तल्लक्षणामावात्। अनियत-परिमाणत्वं हि शुल्क-लक्षणं, क्रये तद्दर्शनात्। क्रयसाधनं हि मूल्यं देश काला ध-पेक्षया अल्पं वा महद्धा मवति। प्रकृते तु परिमाणं नियतं, यतः आर्ष स्तावतैव गोमिथुनेनैव सम्पद्यते न त्वन्यशा। अतः क्रयः क्रीत-त्वाभावाद्धभ्यं एवार्षः। अतएव देवलः, —

"पूर्वे विवाहाश्चत्वारो धर्म्यास्तोय-प्रदानिकाः । अशुल्का ब्राह्मणार्हाश्च तारयन्ति कुलद्वयम्" — इति ।

न च, गन्धर्वादि-विवाहेषु सप्तपदाभिक्रमणाद्यामावात् पतित्वभार्या-त्वाभावः, — इति शङ्कनीयम् । स्वीकारात् प्राक्तदभावेऽपि पश्चात्तत्सद्भावात् । तदाह देवलः,—

'गान्धर्वादि विवाहेषु पुनर्वेवाहिको विधिः। कर्त्तव्यरच त्रिमिर्वणैः समर्थेनाग्निसक्षिकम्' — इति।

गृह्यपरिशिष्टेऽपि.—

''गान्धवां सुरपैशाचा विवाहा राक्षसरच यः\*। पूर्वं परिक्रमरचेषा i परचाद्धोमो विधीयते'' — इति।

<sup>\*</sup> राक्षसाइच ये,— इति स० बा० पुस्तकयोः पाठः।

<sup>ां</sup> पश्चिमस्तेषां, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

होमाकरणे तु ना भार्यात्वम् । अतएव विशष्ठबौधायनौ, — "वलादपहृता कन्या मन्त्रेर्यदि न संस्कृता । अन्यस्मै विधिवद्भदेया यथा कन्या तथैव सा" — इति ।

तस्माद्भ गन्धर्वादिष्विप सप्तपद्यभिक्रमणसम्भवादिस्त भार्यात्वम् । ब्राह्मचादिषु विवाहेषु यद्भदानमुक्तं तत्सकृदेव । तथा च याज्ञवल्क्यः,—

"सकृत् प्रदीयते कन्या हरंस्तां चौरदण्डमाक्"— इति ।

मुनुरपि, -

''सकृदंशो निपतित सकृत् कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रोण्येतानि सकृत् सकृत् '— इति ।

एतचादुष्टवरामिप्रायम्। यदाह नारदः,—

"दत्वा कान्ताय यः कन्यां वराय न ददाति ताम् । अदुष्टश्चेद्र वरो राज्ञा स दण्ड्यस्तत्र चौरवत्"— इति ।

किमयमुत्सर्गः ? नैत्याह याज्ञवल्कयः,—

"दत्तामपि हरेत् पूर्वाच्छ्रेयांश्चेद्रर आव्रजेत्"— **इ**ति ।

एतद्रवाग्दानाभिप्रायम्। यस्मै वाचा दता, ततोऽन्यश्चेत् प्रशस्त-तरो लम्यते, ततस्तस्मै देया, न तु दुष्टाय पूर्वस्मै। तथा च गौतमः,— "प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात्" — इति । वर-दोषास्तु कात्यायनेनोक्ताः, —

"उन्मत्ताः पतितः कुष्ठी तथा षण्डः सगोत्रजः। चक्षुः श्रोत्र-विहीनश्च तथाऽपस्मार दूषितः॥ वर-दोषास्तथैवेते कन्या-दोषाः प्रकीतिताः" – इति। यस्तु जढ़ायाः पुनरुद्रवाहो यम-शातातपाभ्यां दिशितः, —

"वररचेत्कुल-शीलाभ्यां न युज्येत कथञ्चन ।

न मन्त्राः कारणं तत्र नच कन्याऽनृतं भवेत्\* ॥

समाच्छिद्य तु तां कन्यां वलादक्षतयोनिकाम् ।

पुनर्गुणवते दद्यादिति शातातपोऽत्रवीत्" — इति ।

"हीनस्य कुल-शीलाभ्यां हरन् कन्यां न दोषभाक् ।

न मन्त्राः कारणं तत्र न च कन्याऽनृतं भवेत्" — इति ।

## कात्यायनोऽपि. -

"स तु यद्यन्यजातीयः पतितः क्रीवएव वा । विकर्मस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयऽपि वा ॥ जढ़ापि देया सान्यस्मै स-प्रावरण मूषणा" – इति ।

## मनुरिं, -

"नव्टे मृते प्रव्रजिते क्लोवे च पतिते तथा i। पठचस्वापत्सु नारोणां पतिरन्यो विधोयते" — इति।

सोऽयं पुनरुद्धाहो युगान्तरविषय । तथा चादिपुराणम्,—

"दत्तायाः पुनरुद्धाहं ज्येष्ठांशं गोवधं तथा ।

कलौ पञ्च न कुर्वीत भ्रातृजायां गं कमण्डलुम्" – इति ।

यस्तु कन्यादोषमनभिज्ञाय प्रयच्छति, स राज्ञा दण्डियतव्यः, नारदः,—

"अनास्याय ददद्रदोषं दण्ड्यउत्तमसाहसम्' - इति ।

<sup>\*</sup> नास्तीदमद्ध' मु॰ पुस्तके । ां इपि वा, — · · मु॰ पुस्तके पाठः ।

कन्यादोषास्तु नारदेन दिशताः,—

"दीर्ध-कुल्सित-रोगार्ता व्यङ्गा संस्पृष्ट मैथुना ।

हष्टान्यगताभावा च कन्या दोषाः प्रकीतिताः"— इति ।

न केवलं दोषमना९०याय ददतो दण्डः, अपि तु सापि परित्याज्ये-त्याह मनुः,—

"विधिवत् परिगृह्यापि त्यजेत् कन्यां विगिर्हताम् । व्याधितां विप्रदुष्टां वा छदाना चोपपादिताम्" — इति ।

#### नारदोऽपि, —

"नादुष्टां दूंषयेत् कन्यां नादुष्टं दूषयेद्वरम् । दोषे सति न दोषः स्यादन्योन्यं त्यजतोर्द्वयोः"— इति । एतत् सम्नपद्यभिक्रमणादर्वाग्वेदितव्यम् । तत्रेव भार्यात्वस्योत्पर्तः ।

#### अतएव मनुः, -

''पाणिग्रहण-मन्त्रैस्तु नियतं दार लक्षणम् । तेषां निव्ठा तु विक्षेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे'' — इति ।

#### यमोऽपि, —

"नोदकेन न वा वाचा कन्यायाः पतिरिष्यते । पाणिग्रहण-संस्कारात् पतित्वं सप्तमे पदे"— इति ।

पाणिग्रहण-संस्कारात् पूर्वं परिणेतुर्मरणेऽपि न कन्यात्वं होयते । तथा च वशिष्ठः,—

"अद्रिभवांचा च दत्तायां म्रियते वा वरो यदि । न च मन्त्रोपनीता स्यात् कुमारो पितुरेव सा" – इति ।

<sup>\*</sup> अयञ्चोद्ध।होयुगान्तरविषयः, — इत्यधिकः पाठ · · पुस्तके इश्यते।

वरणानन्तरं देशन्तरगमने विशेषमाह कात्यायनः,— "वरियत्वा तु यः किश्चत् प्रणश्येत् पुरुषो यदा । तदा समास्त्रीनतीत्य कन्यान्यं वरयेद्वरम्"— इति ।

नारदोऽपि,—

"प्रतिगृह्य तु यः कन्यां वरोदेशान्तरं प्रजेत्। संवत्सरमितक्रम्य कन्यान्यं वरयेद्धरम्"— इति। शुल्कं दत्वा यदि वरो म्रियते, तदा किंकत्वं यमित्यत आह नारदः,—

"कन्यायां दत्तशुल्कायां म्रियते यदि शुल्कदः । देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते"— इति ।

देशान्तरगमने तु विशेषः कात्यायनेनोक्तः,—
"प्रदाय शुलकं गच्छेद्र यः कन्यायाः स्त्रोधनं तथा ।
धार्या सा वर्षमेकन्तु देयान्यस्मै विधानतः" — इ ति ।

एवउच वाग्दानादारम्य सप्तमाद्यभिक्रमणात् प्राग्दोष दूर्शने भरणादौ वा कन्यामन्यसमै दद्यादित्युक्तं भवति । अतएव कात्यायनः,—

"अनेकेम्यो हि दत्तायामनूढ़ायान्तु तत्र वै । परागमञ्च सर्वेषां लभेत तदिमान्तु ताम् । अथागच्छेत वोदायां दत्तं पूर्ववरो हरेत्"— इति ।

अनूदायां यस्मै पूर्वं प्रतिश्रुता स एव कन्यां लमते । अन्येनोदाः यान्तु स्वदत्तं शुल्कमात्रं हरेत्, न कन्यामित्यर्थः । 'लक्षण्यां स्त्रियमुद्धहेत्'—इति यदुक्तं, तत्रोद्धहेनीया कन्या द्विविधाः सवर्णा चासवर्णा च, तयोराद्या प्रशस्ता । तदाह मनुः,—

"सवणिग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोऽवराः"—इति । अग्रे स्नातकस्य प्रथमविवाहे, दारकर्माणि अग्निदोत्रादौ धर्मे; सवर्णा, बरेण समानो वर्णोब्राह्मणादिर्यस्याः, सा ; यथा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणी क्षत्रियस्य क्षत्रिया वैश्यस्य वैश्या, प्रशस्ता। धर्मार्थमादौ सवर्णा- मूडा पश्चाद्रिरंसवश्चेत्तदा तेषामवराः हीनवर्णाः इमाः क्षत्रियाद्याः क्रमेण भार्याः स्मृताः। तथा च याज्ञवल्क्यः,—

"तिस्रो वर्णानुपूर्वेण द्वे तथैका यथाक्रमम् । ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां भार्या स्वा शूद्रजन्मनः"—इति ।

#### मनुरिष, -

"ब्रूद्रैव भार्या ब्र्द्रस्य सा च स्वा च विशस्मृते । ते च स्वा चैव राज्ञः स्युस्ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः" – इति ।

### नारोदोऽपि, -

"ब्राह्मणस्यानुलोम्येन स्त्रियोऽन्यास्तिस्र एव तु । यूद्रायाः प्रातिलोम्येन तथान्ये पतयस्त्रयः ॥ ढेभार्ये क्षत्रियस्यान्ये वैश्यस्येका प्रकीत्तिता । वैश्याया द्वौ पतो ज्ञोयावेकोऽन्यः क्षत्रिया-पतिः"—इति ।

वसिष्ठ-पारस्कराविष, — तिस्रो ब्राह्मणस्य वर्णानुपूर्व्येण द्वे राजन्य-स्येका बैध्यस्य सर्वेषां वाशूद्राण मेके मन्त्रवर्जम्" — इति । पैठीनसिः, — "अलामे कन्यायाः स्नातकव्रत्रं चरेदिष वा क्षत्रियायां पुत्रमुत्पादयीत श्रुद्रायां वेत्येके" — इति । विष्णुरिष, —

"द्विजस्य भार्या शूद्रा तु धर्मार्थं न भवेत् क्वित्। रत्यर्थमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीतिता" – इति ।

<sup>\*</sup> धर्म, - इति नास्ति मु॰ पुस्तके।

एवं तावदेतेषां मतेन दिजानामापदि यूदा-संग्रहणं रितमात्र-फलमिप दोषमांद्यादनुज्ञातम् । इदानीमपरेषां मतेन त्राह्मण क्षत्रिययोः तावच्छूदा वर्जनमेव युक्ततरं नोद्वाहः — इत्युच्यते । तत्र मनुः, —

"न व्राह्मण-क्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः।
किस्मिरिछदिपि वृतान्ते शूद्रा मार्यापदिश्यते॥
होनजाति स्त्रियं मोहादुद्धहुन्ती द्विजातयः।
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि खूद्रवत्॥
शूद्रावेदी पतत्यत्रे स्तथ्य-तनयस्य च।
शौनकस्य सुतोत्यत्या तदपत्यतया मृगोः॥
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्।
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव होयते॥
वृषत्री फेन-पोतस्य निश्वासोपहतस्य च।
तस्याञ्चेव प्रसृतस्य निष्कृतिनं विधोयते॥"—इति।

# आश्वमेधिकेऽपि,—

"शूद्रा-योनौ पतद्वीजं हाहाशब्दं द्विजन्मनः। कृत्वा पुरीषगर्तेषु पतितोऽस्मीति दुःखितः॥ मामधःपातयन्नेष पापात्मा काममोहितः। अधोगति व्रजेत् क्षिप्रमिति शप्त्व। पतेत् तु तत्\*—इति।

नन्, 'तारच स्वा चाग्रजन्मनः'— इति मनुना श्रूद्रा-विवाहो विप्रस्याम्यनुज्ञातः । पुनरच तेनैव 'न व्राह्यण-क्षत्रिययोः' — इति स निषिद्धः । अतो व्याहतः, — इति चेन्मैवम् । मतमेदेन युगमेदेन वा व्यवस्थोपातः । अतएव याज्ञवल्क्येन मतभेदः

<sup>\*</sup> पतेत् ध्र वम् ,— इति मु॰ पुस्तके पाठः।

स्पव्टीकृतः,—

"यदुच्यते द्विजातीनां श्रुद्राद्र दारोपसंग्रहः । न तन्मम मतं यसमात् तत्रायं जायते स्वयम् ॥"— इति ।

आनुशासनिकेऽपि,—

"अपत्यजनम खूद्रायां न प्रशंसन्ति साधवः । रत्यर्थमपि शूद्रा स्यान्नेत्याहुरपरे जनाः" — इति ।

युगमेदेन व्यबस्था च स्मृत्यन्तरे स्पष्टोकृता, — "असवर्णासु कन्यासु विवाहरच द्विजातिमिः"— इत्यादिम नुक्रम्य —

"कलौ युगेत्विमान् धर्मान् वज्यानाहुर्मनीषिणः" — इत्युप-संहारात्\* । विवाह-विधिस्तु मनुनामिहितः,—

"पाणिग्रहण-संस्कारः सवर्णासूपिद्यते । असवर्णास्वयं ज्ञे यो विधिरुद्धाहकर्मणि । शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया । वासोदशा शूद्रया तु वर्णोत्कृष्टस्य वेदने"— इति ।

शङ्कलिखिताविप, — "इषुं गृह्णाति राजन्या प्रतोदं वैश्या दशान्तरं शूदा, ब्राह्मणस्तु सवर्णायाः पाणि गृह्णोयात् । पैठीनसिः, —

"साङ्गुष्ठं व्राह्मगः पाणि गृह्णोयात् क्षत्रियः शरम् । वैश्यानाश्च प्रतोदन्तु शूद्रावस्त्रदशामिति \*\*"— इति ।

<sup>\*\*</sup> साङ्ग व्हं बाह्यण्याः पार्णि गृह्णीयात् क्षत्रियायाः शरं प्रोतदं वैश्यायाः श्रूहायाव स्वद्शमिति, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

परिक्रमो व्राह्मणस्योक्तोराजन्यवैश्ययोराचार्य्यपरिक्रमः, i - इति।
कृतोद्वाहस्योपगम-नियममाह मनुः, -

"ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्व-दार-निरतः सदा । पर्ववर्जं ब्रजेच्चैनां तद्भतोरतिकाम्यया" — इति ।

रजोदर्शन-प्रमृति षोङ्शाहोरात्रात्मकः कालो गर्भग्रहण-समर्थ-ऋतुः। तस्मिन्नृतावपत्यार्थो सदा स्त्रियमुपगच्छेत्। तच्चामिगमनं स्वदारेष्वेव। ऋताविष पर्वतिथि वर्जयेत्। अनृताविष तथास्त्रिया प्राथितो विनाऽप्यपत्योद्देशन्तामिगच्छेत्। यथानिद्दिष्टमृतुं याज्ञ-वल्कचो दर्शयति, —

"षोड्रात निशाः स्त्रीणां तस्मिन् युग्मासु संविशेत्। बह्यचाय्येव पर्वाण्याद्यारचतस्र च वर्जयेत्" — इति।

तस्मिन्नृतौ पर्वाण्याद्याश्चतस्रो रात्रीर्वर्जयित्वा युग्मासु समासु षष्ठी प्रमृतिषु गच्छेत् पुत्रार्थम् । अयुग्मासु स्त्री-जन्म-भयादगमनं, न तु प्रतिषेधात् । युग्मास्विप रात्रिष्वेवोपगमनं, नाहिन, दिवा कामस्य निषद्धत्वात् । तथाचार्थवणी श्रुतिः । प्राणंवा एते प्रस्कन्दयन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते व्रह्मचर्य्यमेव तद यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते"— इति शङ्खिलिखताविष, — "नात्व दिवा मैथुनं ब्रजेत्" — इति । "ऋतुकालामिगामी स्यात्" — इत्यत्र नियम-द्यं वेदितव्यम् ; ऋतौ गच्छेदेव न तु वर्जयेत्, — इत्येको-नियमः, ऋतावेव गच्छेन्नानृतौ, — इत्यपरः । अतएव देवलः, —

"स्वयं दारानृतुस्नातान् स्वस्थरचेन्नोपगच्छति । भूणहत्यामवाप्नोति गर्भं प्राप्तं विनाशयेत्" — इति ।

र्व अयमव्यं शः पैठिनसिवचनस्यैवां श इत्यनुमीयते ।

बौधायनोऽपि. —

"त्रीणि वर्षाण्यृतुमतों यो भार्यां नोपग्राधित । स तुल्यं भ्रूणहत्याया दोषमृच्छत्यसंशयम् । ऋतौ नोपैति यो भार्यामनृतौ यश्च ग्रच्छति । तुल्यमाहुस्तयोः पापमयोनौ यश्च सिञ्चति" — इति ।

पर्ववर्जिमित्यनेन निषिद्ध-तिथि-नक्षत्रान्युपलक्ष्यन्ते । निषिद्धपर्व त्वमावास्या पौर्णमासी च तत्र स्त्रीगमनं श्रुत्या निषिद्धम् । — नामा-वास्यायाञ्च पौर्नमास्याञ्च स्त्रियमुपेयाद् यद्युपेयात्रिरिन्द्रियः स्यात्" — इति । अन्याश्च निषिद्ध-तिथयोऽष्टम्यादयः । तत्र मनुः, —

अमावास्याऽष्टमी चैव पौर्णमासी चतुर्दंशो।
ब्रह्मचारी मविन्नित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः" — इति।
अमावास्यादयो यास्तिथयः, तासु स्त्रीसङ्गत्यागेनेत्यध्याहृत्य
योजनीयम्। ऋतुकालेऽपि दिनषट्कं वर्ज्यमिति स एवाह, —
तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशो च या।
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः" — इति।

निषिद्धनक्षत्रं याज्ञवल्क्यो दर्शयति, -

एवं गुच्छत्स्त्रयं क्षामां मघां मूलञ्च वर्जयेत्" — इति । क्षामां लघ्वाहारादिना कृशामित्यर्थः । अतएव वृहस्यतिरिव स्त्रीपुंसो-राहार-विशेषं सनिमित्तमाह, —

"स्त्रियाः शुक्रेऽधिके स्त्रो स्यात् पुमान् पुंसोऽधिके भवेत्। तस्मात् शुक्रविवृद्धचर्थं स्निग्धं हृद्यञ्च भक्षयेत्\*। लघ्वाहारां स्त्रियं कुरर्यांदेवं सञ्जनयेत् सुतम्" — इति।

ह्निग्धमन्नव्य भक्षयेत् , — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

मनुरपि, -

"पुमान् पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री मवत्यधिके स्त्रियाः। समेऽपुमान् पुंस्त्रियोर्वा क्षीणेऽल्पे च i विपर्य्ययः"—इति।

अपुमानिति छेदः । संक्रान्तिरं च पञ्त्रपर्वान्तःपातित्व।द्वर्जनीया। तदुक्तं विष्णुपुराणे, —

''चतुर्द्ध श्यष्टमीचैव अमावास्या च पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र, रिवसंक्रान्तिरेव च ॥ तैल-स्त्री-मासं-योगी च पर्वष्वेतेषु वै पुमान् । विण्मूत्रमोजनं नाम प्रयाति नरकं नृप" — इति ।

देशाश्च वज्यस्तित्रेव दशिताः,—

"चैत्य-चत्वर-सीधेषु नचैव च चतुष्यथे। नैव रमशानोषवनसलिलेषु महोपते॥ गच्छेद्रचवायं मतिमान्मूत्रीचार-प्रपोड़ितः" — इति।

स्वदारनिरतः, इत्यनेन मनसाऽपि परदारगमनं निषिद्धतया विविधितम्। एतदपि तत्रेव दिशतम्, —

"परदारान्न गच्छेन्तु मनसाऽपि कथञ्चन । पर-दार-रितः पुंसामुभयत्रापि भीतिदा ॥ इति मत्वा स्वदारेषु ऋतुमत्सु व्रजेद्वुधः" — इति ।

ां क्षीणत्वे च, — इति मु: पुस्तके पाठः ।

र्ग स्त्री तैक मांस संयोगी, — इत्यन्यत्र पाठः ॥

अन्यदिप वज्जर्यं तत्रैव दिशतम्. —

"न स्नातां तु स्त्रियं गच्छेन्नातुरां न रजखलाम्। नानिष्टां न प्रकुपितां नाप्रशस्तां न रोगिणीम् ॥ नादक्षिणां नान्यकामां नाकामं नान्ययोषितम्। क्षुतक्षामां नातिभुक्तां वा स्वयं चैतेर्गुणैर्युतः॥ स्नातः स्रग्गन्धधृक् प्रीतो व्यावायं पुरुषो ब्रजेत्" — इति।

तदव्रतः, — इत्यनेन श्रौतं वरं स्मारयति । तथा च श्रुतिः । "स स्त्रीषंसादमुपासोददस्ये ब्रह्महत्याये तृतीयं प्रतिगृह्णोतेति, ताअबुवन् वरं वृणावहा\* ऋत्वियात् प्रजां विन्दामहै काममाविजनितेः सम्भवामहै तस्मादृत्वियाः स्त्रियः प्रजां विन्दन्ते काममाविजनितेः सम्भवन्ति वरे । वृतं ह्यासां तृतीयं ब्रह्महत्याये प्रत्यगृहत् सा मलवद् वासामवत्" — इति ।

अयमर्थः। इन्द्रः किल विश्वरूपनाम्नः पुरोहितस्य वधात् वह्याहत्या-मुपागतामञ्जलिना स्वीकृत्य संवत्सरं धृत्वा लोकापवादाद्वीतस्तां त्रेधा विमज्य प्रथममागं पृथिव्ये द्वितीयमागं वनष्पतिम्यो वरपूर्वकं दत्वा तृतीयमागमादाय स्त्रीसमूहमुपागमत् ताश्च वरमयाचन्त, ऋतुकाल-गमनात् प्रजां लमेमहि आप्रसवमनृताविष यथेच्छं सम्भवामेति वरं लब्ध्वा नृतीयमागं प्रत्यगृह्णन् । स च मागो रजोरूपेण परिणतः, ततः प्रभृति मासि मासि योषिन्मलवद्वासा सम्पन्नेति । याज्ञवल्क्योऽिष, —

यथाकामी भवेद्वाऽपि स्त्रीणां वरमनुस्मरन्। स्वद्वार-निरतश्चैव स्त्रियो रक्ष्यायतः स्मृतःः" — इति ।

<sup>\*</sup> बृगीमहा, — इति मु॰ पुस्तके पाठः। ां चाचै, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

वृहस्पतिरपि, —

"ऋतुकालाभिगमनं पुसा कार्य्यं प्रयत्नतः। सदैव वा पर्ववज्जं स्त्रीणामभिमतं हि तत्" — इति।

ऋतुकालाभिगमनिमत्यत्र केचिदेवमाचक्षते, अजात-पुत्रस्यैवैष नियमो न तु जात-पुत्रस्य, — इति । उपषादयन्ति च । तत्र कूर्म-पुराणे, —

"ऋतुकालामिपामी स्याद यावत् पुत्रोऽभिजायते" — इति ।

ऋणापाकरणार्थं हि पुत्रोत्पादनम्। तथा च श्रृतिः। जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋंणवान् जावते वह्मचर्थ्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्रो यज्वा ब्रह्मचारिवासी" — इति। मन्त्त्रवणीऽपि, —

"ऋणमस्मिन् सन्नयति ह्यमृतत्वञ्च ग्रन्धति । पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जोवतो मुखम्" — इति ।

तदेतरणापाकरणमेकपुत्रोत्पोदनेन सम्पद्यते, तावतापि पुत्रित्व-सिद्धेः । तथाच मनुः, —

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रो मवित मानवः। पितृगामनृगश्चेव स तस्मात् सर्वमहिति॥ यस्मिननृणं सन्नयित येन चानन्त्यमश्रुते। स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः" — इति॥

ननु, वहपुत्रत्वमिष क्वित् श्रुयते, — "इमां त्विमन्त्त्रमीद्धः सुपुत्रां सुमगां कृणु । दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशंकृधि" — इति । "श्यां च पुत्रांश्चादात्" — इति च ।

सत्यम । नायं विधिः, किन्तु वह्वपत्य प्रशंसा । तस्मादजात-पुत्रस्येवायं ऋतुगमन-नियमः, इति !

तदपरे न क्षमन्ते। यद्यषि पुत्रित्वमानृण्यं चैकेनैव पुत्रेण सम्पद्यते, तथाप्यस्ति वहुपुत्रत्वविधिः। "एतमु एवाहमभ्यगाशिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच, रश्मींस्त्वं पर्यां-वर्त्याद्वहवोवे ते मविष्यन्ति" — इति छन्दोगेराम्नानात्। तस्य चायमर्थः। कौषीतिकर्नाम मुनिः स्वयमादित्यमण्डलमैवोपासीन-उद्गानं कृत्वा तत् फलत्वेन पुत्रमेकं प्रयिलभ्य तमुवाच, अहमेत-मेकमेवादित्यं ध्यायन् गानमकार्षं, तस्माद्दोषान्मम त्वमेक एव पुत्रोऽसि एकपुत्रत्वं च न प्रशस्तम्, अतस्त्वं वहुपुत्रताये रश्मीन् बद्धनुपास्तिवेलायामावर्त्तं येति। महामारतेऽपि, —

"अपत्यन्तु मनैवैकं कुले महित भारत ।
अपुत्रञ्चैकपुत्रत्विमत्याहुर्घर्मवादिनः ॥
चक्षु रैकञ्च पुत्रश्च अस्ति नास्तीति भारत ।
चक्षु नांशे तनोनांशः पुत्रनाशे कुलक्षयः ॥
अनित्यत।ञ्च मत्यानां मत्वा शोचामि पुत्रक ।
सन्तानस्याविनाशन्तु कामये मद्रमस्तु ते" — इति ।

ननु, ज्येष्टेनैव पुत्रेणानृग्य-सिद्धे निर्धकं पुत्रान्तरोत्पादनम् । तन्न, सर्वेपां पुत्राणामानृग्य-हेतुत्वात् । न हि पुत्र-जननमात्रेण "पितुरानृग्यं, किन्तिहें, सम्यगनुशिष्टेन पुत्रेण शास्त्रीयेषु कर्म-खनुष्ठितेषु पश्चादानृग्यं सम्यद्यते । अतएव वाजसनेयिब्राह्मणे पुत्रानुशासनविधिः समाम्नातः । "तस्मात् पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहु स्तस्मादेनमनुशासित यदनेन किञ्चिदक्षण्या कृतं भवति तस्मादेनमेनसः सर्वस्मात् पुत्रो मोचयित तस्मात् पुत्रो नाम पुत्रेनेवास्मिलोके प्रतितिष्ठित" — इति ।

अस्यायमर्थः । अस्ति किञ्चित् संप्रतिपत्तिनामकं कर्म । यदा पितुर्मरणावसरो भवति, तदा पुत्रमाहूय वेदाध्ययने यज्ञे लौकिकव्यापारे च यद्यत्कर्त्व्यजातं तस्य सर्वस्य पुत्रे सम्प्रदानं कर्त्तव्यम् । सेयं सम्प्रतिपत्तिः । तस्यां च सम्प्रतिपत्ती यस्मादनुशिष्ट एव पुत्रोऽधिकारी, तस्मादनुशिष्ट पुत्रं परलोकहितमाहः शास्त्रज्ञाः । अतएव पुत्रानुशासनं कुर्युः पितरः । स चानुशिष्टः पुत्रो यत्किञ्चित् सपित्रा शास्त्रीयं कम्मं अक्षण्या वक्रत्वेन शास्त्र वैपरीत्येन कृतं भवति, तस्मात् सर्वस्मात् पापादेनं स्विपत्रं स्वयं शास्त्रीयं कर्म सम्यगनुतिष्ठन्मोचयति । तस्मात् पुत्राम्नो नरकात् त्रायते,
—इति व्युत्पत्या पुत्रो नाम । स च पिता स्वयं मृतः पुत्रशरीरेणैवास्मिन् लोके यथाशास्त्रं कर्म कुर्वन्ननुतिष्ठित, — इति ।

एवं सित बद्धनां मध्ये यथावदनुशासनं प्रज्ञा-मांद्यादि-प्रतिबन्ध-वाहुल्यात् कस्यचिदेव सम्पद्यते । अनुशिष्टेष्विप वहषु यथावदनुष्ठानं कस्यचिदेव । अतो उयेष्ठः कनिष्ठो हा यस्तदृशः, स एवानृण्यहेतुः । अतएव पुराणेऽभिहितम्, —

"एष्टव्या वहवः पुत्राः यद्ये के ऽपि गयां व्रजेत्" — इति ।

"दशास्यां पुत्रानाधिहि" — इत्यादिमन्त्राश्चैवं सति वहुपुत्रस्वविधिम्प्रियलयन्ति । यत्तु, कामजानितरानित्युदाहृतं, तदननुशिष्ट-विषयम् । तस्मात्, जात-पुत्रोऽप्यृतावुपेयादेव । बहुनां पत्नीनामृतु-यौगपद्ये क्रममाह देवलः, —

"यौगपद्ये तु तीर्थानां विप्रादिक्रमशाव्रजेत्। रक्षणार्थमपुत्रां वा ग्रहणक्रमशोऽपि व।" — इति।

तीर्थमृतुः। तद्यौगपद्ये सत्यसवर्णासु वर्णक्रमेण, सवर्णासु विवाहः क्रमेण गच्छेत्। यदा तु काचिदपुत्रा, पुत्रवत्य इतराः, तदा अपुत्रां

अग्रतो गच्छेत्। ऋतावपि जातिभेदेनोपगमन-काल-सङ्घोचमाह देवलः, —

"व्राह्मण्यां द्वदशाहं स्याद्वेदोक्तमृतुधारणम् । दशाष्टौ षट् च शेषाणां विधीयन्तेऽनुपूर्वशः" — इति ।

पठचम-दिवसमारम्य द्वारशाहादिसख्याऽवगन्तव्या । चतुर्थे तु दिवसे गमनं वैकल्पकं, विहित प्रतिषिद्धत्वात् । तथाच हारोतो-विद्याति, — "चतुर्थेऽहिन स्नातायां युग्मासु वा गर्माधानम्" — इति । व्यासो निषधिति, —

"बतुर्थे सा न गम्याऽह्वि गताऽल्यायुः प्रसूयते" — इति ।

व्यवस्थित-विकल्पञ्चायमुदितानुदितहोभवत् । रजसो निवृतौ चतुथ्यां विधिः, तदनुवृतौ प्रतिषेतः। तथा च मनुः, —

"रजस्युपरते साध्वो स्नानेन स्त्री रजखला" - इति।

साध्वो गर्माधानादि-विहित-कर्मयोग्येत्यर्थः । दिन-विशेषेगोपगमने फल-विशेषोऽभिहितो लिङ्गपुराणे, —

"चतुर्शे सा न गम्याऽहि गताल्पायुः प्रसूयते । विद्याःहीनं व्रतम्रब्टं पतितं पारदारिकम् ॥ दारिद्रचार्णंव-भग्नञ्च तनयं सा प्रसूयते । कन्याशिनेव गन्तव्या पञ्चभ्यां विधिवत् पुनः ॥ षष्ठ्यां गम्या महामाग, सत्पुत्र\*—जननी भवेत् । सप्तम्यां चैव कन्यार्थी गच्छत् सैव प्रसूयते ॥

<sup>\*</sup> सपुत्र, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

अष्टभ्यां सर्व-सम्पन्नं तनयं सम्प्रसूयते ।
नवभ्यां दारिकार्थं स्याद्रदशम्यां पण्डितं तथा ।
एकादश्यां तथा नारीं जनयत्येव पूर्ववत् ॥
द्वादश्यां धर्मतत्त्वज्ञं श्रौत-स्मार्त-प्रवर्तं कम् ।
त्रयोदश्यां तथा नारीं वर्ण-सङ्कर-कारिणीम् ।
जनयत्यङ्गना, तस्मान्न गच्छत् सर्वयत्नतः ॥
चतुर्वश्यां यदा गच्छेत् सुपुत्र-जननी भवेत् ।
पञ्चदश्याञ्च धर्मंज्ञां विषेड्श्यां ज्ञानपारगम् ॥" — इति ।

ऋतु ज्ञालानिमगमने यो दोषोऽभिहितः, तस्यापवादमाह व्यासः, —

"व्याधितो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पर्वसु । ऋतुकालेऽपि नारीणां भ्रूणहत्या प्रमुच्यते ॥ वृद्धां वन्ध्यामबृताञ्च मृतापत्यामपुष्पिताम् । कन्याञ्च बहुपुत्राञ्च वर्जयनमुच्यते भयात् ॥" — इति ।

भूण हत्या भूण-हननम्। उक्तरीत्या यस्यां वृद्धत्वादि-दोष-रहितायामृतुकालोपगमनमवश्यंमावि, यस्याञ्च वृद्धादौ नावश्यंमावि, सा सर्वापि सम्यक् पालनीया। तथा च मनुः, —

"पितृमिर्श्रातृभिरचैताः पितिमिर्देवरैस्तथा । पूज्याः भूषयितव्यारच बहुकल्याणमोप्सुभिः ॥ यत्र नार्यस्तृ पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ शोचिन्त जामयो यत्र (१) विनश्यत्याशु तत् कुलम् ।
न शोचिन्त तु यत्रेता वद्धं ते तद्धि सर्वदा ॥
जामयोयानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।
तानि कृत्या-हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥
तस्मादेताः सदाम्यच्या भूषणाच्छादनादिभिः\* ।
भूतिकामैर्नरे नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ।
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथेव च ।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥"— इति ।

पूज्यत्वञ्चावृता-व्यतिरिक्तासु द्रष्टव्यम् । अवृतायास्तु प्राणधारण-मात्र-मोजनम् । तथा च याज्ञवल्वचः, —

"ह्ताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम् । परिमूतामधः शय्यां वासयेद्वयमिचारिणीम्" — इति ।

यथा विन्ना साध्वो भर्त्तव्या, तथैवाधिविन्नाऽपि (२)। तदाह स एव,—
"अधिविन्नाऽपि भर्त्तव्या, महदेनोऽन्यथा भवेत्" — इति ।
अधिवेदनं मार्थ्यान्तर-परिग्रहः । अधिवेदन-निमित्तान्यपि स एवाह,—

"सुरापो व्याधिता धूर्ता वन्ध्याऽर्श्वचन्यप्रियम्बदा । स्त्रो- प्रसूरचाधिवेत्तव्या पुरुष द्वेषिणो तथा" — इति ।

<sup>(</sup>१) जामयोभ्रातृभार्या इति केचेत्। भगिन्य इति केचित् वस्तुतस्तु "जामि तवस्रकुरुस्त्रियोः" — इत्यमरोक्तः ग्रह्मामः।

\* भूषणाच्छादनाद्यानैः, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।

तिस्कारेणोहस्रवेन च, — इति स॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>२) एकस्यां स्त्रियां विद्यमानायाम परस्त्री परिग्रहे कृते पूर्वा स्त्री अधिविन्नेत्युच्यते ।

सुरापी मद्यपीत्यर्थः। सुरापाने तु नाधिवेदेनमात्रमः अपि तु त्याग एव। "तथा महति पातके" — इति त्यागहेतुत्वेनामि-धानात् (१)।

"पतत्यद्ध" शरीरस्य यस्य माय्या सुरां पिवेन्" — इति वचनाच्च । अतएव मनुः, —

"मद्यपारुसाधु-वृत्ता च प्रतिकृला च या भवेत्। व्याधिता चाधिवेत्तब्या हिस्रार्थं हिनी च सर्वदा" — इति ।

व्याधिना दीर्घरोगिणो । ब्रह्मपुराणेऽपि, —

"धर्मा-विघ्न-करीं भाटयांमसतोञ्चातिरोगिणीम्। त्यजेद्धर्मस्य रक्षार्थं, तथैवात्रियवादिनीम् न त्यजेदिधिविन्देत न तु भोगं परित्यजेत्' २) — इति।

- (१) छरामधर्यों मंदस्तु, "पानसं द्राक्ष माधूकं खारुजूरं तालमै द्रवस । मञ्बीकं टाङ्कमाध्धोकं मैरेयं नारिकेलजम । समाना ि विजानीयात् मधानेकादशेव तु । द्वादशन्तु छरामधं सञ्चेषामध्यमं त्मृतम्"— इत्युक्तदिशाऽवसेयः । छरा तु पै ब्ल्ये व मुख्या । "छरा तु पै ब्लेशिक्योक्ता न तस्यास्त्वितरे समे" इतिस्मरणात । पैष्टोपानव्य त्रयाणामेव द्विजातोनां महापातकम् । "छरावै मल्यन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । तस्माद्वाह्मणराजन्थौबैश्यद्य न छरां पिवेत्"— इति घवनात् । गौड़ी-माध्य्वोरपि छरात्वं गौणं, तत्पानमपि ब्राह्मणस्य महापातकमेव । "गोड़ी पैष्टी च माध्यो च विज्ञेषा त्रिविधा छरा । यथवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः" इति स्मरणात् ।
- (२) अप्रियवादिनी न त्यजेत् किन्तु अधिन्देत, न पुनरप्रियवादिन्याभोगं त्यजेदित्यर्थः।

अधिवेदन काल विशेषो मनुना दशितः, —

"वन्ध्याऽष्टमेऽधिवेद्याऽष्टे दशमे तु मृतश्रजा ।

एकादशे स्त्री-जननी सद्यस्त्विप्रयवादिनी" — इति ।

हितायां विशेषनाह सएव, —

"या रोगिणी स्यात्तु हिता सम्पन्ना चैव शीलतः । साऽनुज्ञाण्याधिवेत्तव्या नावमान्या तु कहिँचित्" — इति ।

अधिवेदनं द्विविधं, धर्मार्थं कामार्थं ज्व । तत्र, पुत्रोत्परयादि-धर्मार्थे पूर्वोक्तानि मद्योत्यादोनि निमित्तानि ; कामार्थे तु न तान्य-वेक्षणीयानि, किन्तु पूर्वोद्धा तोषणीया । तथाच स्मृत्यन्तरे, —

"एकामुत्क्रम्य कामार्थमन्यां लब्धुं य इच्छति । समर्थस्तोषयित्वाऽर्थैः पूर्वोद्रामपरां वहेत्" — इति ।

यद्यती स्वयं न तोषयेत्, तदा तत्तोषगाय राजा द्रव्यं दापयेत्। तदाह याज्ञवलक्यः, —

"आज्ञा-सम्पादिनों दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम् । त्यजन् दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्योभरणं स्त्रियाः" — इति ।

सधनस्य तृतीयांश-दानं निर्द्धनंस्याशनाच्छादनादिना पोषणमिति । या तूक्त-द्रव्यापरितोषणात् प्रकारान्तरेण वा निर्गच्छेत् तां प्रत्याह मनुः, —

"अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्र द्वेषिता गृहात्। सा सद्यः सन्निरोद्धव्या त्याज्या वा कुल-सन्निधी"—इति । त्यागोनाम तदीय-जनक-कुल-प्रेषणम्। "पूज्या भूषियतव्याश्च"— इति यदुक्तं, तत्र बहुपत्नीकस्य पूजाक्रममाह मनुः, —

"यदि स्वारवावराश्चैव विन्देरन् योषितो द्विजाः । तासां बर्ण क्रमेण स्याज्जैष्ठचं पूजा च वेश्मिनि ॥ भर्तुः शरीर शुश्रषां धम्मँकार्य्यञ्च नैत्यकम् । स्वा स्वेव कुर्यात् शर्वेषां नान्यजातिः कथञ्चन" – इति ।

बद्धोषु पत्नीषु सहधम्मंचः रिणीं निर्धारयति याज्ञवल्क्यः, — "सत्यामन्यां सवर्णायां धम्मंकार्यं न कारयेत्। सवर्णासु बिधौ धम्में ज्येष्ठया न विनेतरा" — इति।

सवर्णयेव सह धर्मां वरेत् नासवर्णया। अलामे तु सवर्णाया इतरयाऽपि सह धर्मां वरेदित्यश्राह्मयते। न चंवं सित, श्रूद्रयाऽपि सह धर्मां चरणं प्रसज्येतेति वाच्यं, विसष्ठ वचनेन तिन्निषधात्; "कृष्णवणां या रमणायेव सा न धर्मां य" – इति। सवर्णाऽनेक्तवे तु धर्मा नृष्ठाने ज्येष्ठया विना मध्यमा कनिष्ठा च न योक्तव्ये, किन्तु ज्येष्ठया कनीयस्यो विनियोक्तव्याः। तथाच बौधायनः. – "एकेकामेव सन्नाह्य देकेकां गार्हपत्यमीक्षयेत् एकेकामाज्यमवेक्षयेत्" – इत्यादि। कात्यायनः, –

"नैक्याऽपि विना कार्यमाधानं भार्य्या द्विजैः। अकृतं तद्विजानीयात् सर्वानान्वारमन्ति यत्' — इति।

यद्यस्मात् सर्वानारभन्ते तस्मादेकया कृतमप्यकृतमेव। केचिदत्र 'ज्येष्ठया न विनेतराः' — इति वचनमन्यशा व्याचक्षते ; ज्येष्ठेव सहधर्मचारिणो नेतराः, — इति । उदाहरन्ति च तत्र विव्युवचनम्.-

"अग्निहोत्रादि-यन्नेषु न दितीया सहाचरेत्। अन्यथा निष्फलं तस्य लिष्टैः क्रतुशतेरपि' — इति।

प्तद्वशरव्यानं वौधयन-कात्यायन-वचन-विरोधान्नादरणीयम्। विष्णुवचनन्त्वसवर्ण-द्वितीया-विगयम्, सत्स्विप्रषु या परिणोता तद्विषयं वा। नष्टेष्विप्रषु पुनराधाने तस्या अपि कर्नु त्वादिष्रहात्रा-दिषु सहाधिकारः। तत्रे व विशेषमाह कात्यायनः, —

"अग्निहोत्रादिशुश्रूषां वहुमार्थ्यः सवर्णया । कारयेत्तद्वहुत्वे च ज्येष्ठया गाहिता न चेत् ॥ तथावीर-सुवामासामाज्ञासम्पादिनी च या । दक्षा प्रियम्बदा शुद्रा तामत्र विनियोजयेत् ॥ दिन-क्रमेण वा कम्मं यथा च्येष्ठमशक्तितः । विमज्य सह वा कुर्याद् यथाज्ञानमशक्तितः" — इति ।

यदि ज्येष्ठा न गहिँता, तदा तया कारयेत्। गहिँता चेत्. कनिष्ठया वीरसुवा कारयेत्। वीरसुवोपिवहृचचेत्, तासामपि मध्ये आज्ञा-सम्पादनादि-गुण-युक्तां विनियोजयेत्। प्रतिदिनमेका कर्त्तुमशक्ता चेत्, तदादिन-क्रमेण यथाज्येष्ठं कारयेत्। एकस्मिन्नपि दिने यद्येका कृत्सनं कर्त्तुमशका, तदा सर्वास्तत् कम्मं यथाज्ञानं विभज्य कुर्याः। यत्तु कात्यायनेनेवोक्तम्, —

"प्रथमा धर्म्मपत्नी स्याद् द्वितीया रतिवद्धिनी। दछमेव फलं तत्र नादछमुपपद्यते" — इति।

तिद्विष्णु-वचनेन समानार्थम् ।
इत्थं सविशेषो विवाहोनिरूपितः ।

अश्य सवर्णासवर्णा-विवाह-प्रसङ्गेन वुद्धचारु हानामनुलोमप्रतिलोम-जातीनां व्यवहारोपयोगिसंज्ञा-प्रतिपत्त्यर्थं जाति-भेदो निरूप्यते । तत्र याज्ञवल्क्यः, —

"सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः। अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्त्राः सन्तानवद्धंनाः" — इति।

सजातयो मातापितृ-समान-जातीयाः। मनुरपि, -

"सर्व्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षत-योनिषु । आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञे यास्तएव ते" — इति ॥

व्राह्मण-दम्पतीभ्यामुत्यन्नो जात्या व्राह्मणो भवेत्। एव क्षत्रियादिष्विप। देवलोऽपि, —

"व्राह्मण्यां व्राह्मणाज्जातः संस्कृतो व्राह्मणो भवेत् । एवं क्षत्रिय-विट्-शुद्रा ज्ञेयाः स्वेभ्यः स्वयोनिजाः" – इति ।

असवणस्विनुलोमजानाह मनुः, -

"स्त्रोष्वनन्तर-जातासु द्विजैष्ट्यादितान् सुतान् । सदशानेव तानाडर्मातृदोषविगहितान्" — इति ।

जदायां क्षत्रियायां व्राह्मणादुपपन्नो ब्राह्मण-सदशो न तु मुख्य व्राह्मणः होनजातीय-मातृ-संवन्धात्। एवमन्यत्रापि। ते चानुलोम-जाभूद्धी-विसक्तादिजातिभेदेन पिंडुधाः। ते च याज्ञवल्क्येन दिशताः,—

"विप्रान् भूद्धविसिक्तो हि क्षतियायां विशःश्रियाम् । अम्बष्ठः शूद्रचां निषादो जांतः पारशवोऽपिवा ॥

वैश्याशूद्रचोस्तुराजन्यानमाहिष्योग्रौसुतौस्मृतौ ।
 वैश्यात्करणः शूद्रचां विन्नास्वेषविधिःस्मृतः" — इति ।

<sup>\*</sup> व्यत्र, 'नारदोऽपि' — इत्यधिक: पाठः मु॰ पुस्तके ।

तत्र ब्राह्मणाज्जातास्त्रयः क्षत्त्रि।तृदौ, वैश्यादेकः । तदुकः मनुना,— "विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोद्धयोः ।

वैश्यस्य वर्णएकस्मिन् षडेतेऽपशदाःसमृताः" — इति ।

मुख्य-िष्तृ-जात्यभावात् अपशदाः । ननु, मूर्द्धावसक्तत्वादीनि न जात्यन्तराणि, अनुलोमजानां मातृजातीयत्वात् । तदाह विष्णुः,— "समान-वर्णासुपुत्राः समान-वर्णामवन्ति, अनुलोमजास्तु मातृसवर्णाः\* प्रतिलोमजास्त्वार्थि-विगहिताः" — इति । शङ्कोऽपि, —

"क्षित्रयायां वाह्यणेनोत्पन्नः क्षित्रय एव भवति, क्षित्रया — देश्यायां वैश्यएव भवति, वैश्येन खूद्रचां खूद्रएव भवति"।

नैषदोषः । अनयोर्व्वचनयोर्मातृजात्युदित धर्म्म प्राप्त्यर्थत्वात । अन्यथा, वीजोत्कर्षवेयर्थापत्तेः । यथा क्षेत्रापक्षं उत्कृष्ट-जाति-निवारकः एवं वीजोत्कर्षोऽपनिकृष्ट-जातिं कुतो न निवारयेत् । तस्मात्, जात्यन्तराण्येव मूर्द्धाविसकत्वादीनि । ननु, देवलेनानु-लोम-जातयोऽन्यथा वणिताः ;

"ब्राह्मणात् क्षत्रियायान्तु सवर्णीनाम जायते । क्षत्रियाच्चैव वैश्यायां जातेऽम्वष्ठ इति स्मृतः" – इति ।

नायं दो । एकस्यामेव ज तौ मूर्द्धाविसक्त-सवर्ण-संज्ञयोविकल्पेन प्रवृत्तत्वात् । एवमम्बष्ठादिष्विप । न चेकत्र संज्ञाविकल्पे दृष्टान्ता-भावः शङ्कनोयः, एकत्र निषाद-पारशव-सज्ञा-विकल्पस्य मनु-देवल

<sup>\*</sup> ब्वनुछोमाछ मातृषु मातृहणीः, — इति स॰ पुस्तके पाठः ।

याज्ञवलक्येक्टाहतत्वात्। प्रतिलोमजास्तु मनुना दर्शिताः, —

"क्षत्रियाद्विप्र-कन्यायां सूतो भवति जातितः।

वैश्यान्मागधवेदेहौ राजविप्राङ्गना-सृतौ।

गूद्रादायोगवः क्षता चण्डालश्चाधमो नृणाम्।
वैश्य-राजन्य-विप्रास् जायन्ते वर्णसङ्कराः॥

आयोगवश्च क्षता च चण्डालश्चाधमो नृणाम्।

प्रातिलोम्येन जायन्ते गूद्रादपशदास्त्रयः।

वैश्यान्मागधवेदेहौ क्षत्रियात् सूत एव च।

प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यशदास्त्रयः" — इति।

\*\*\*

देवलोऽपि, —

"यूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालः प्रतिलोमजाः । वैश्यायां क्षत्रियाञ्च ब्राह्मण्याञ्च यथाक्रमम् ॥ तथैव मागधो वैश्याज्ञातो वैदेहकस्तथा । ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्ञातः सूतो जात्या न कर्मणा" — इति ।

याञ्चवलक्योऽपि, —

"ब्राह्मण्यां क्षत्रियात् सूतोवेश्याद् वेदेहकस्तथा । ब्रूद्राज्जातस्तु चण्डालः सर्व-धर्मा-वहिष्कृतः ॥ क्षत्रिया मागधं वैश्यात् श्रुद्रात् क्षतारमेवच । श्रूद्रादायोगवं वैश्या जनयामास वैसुतम्" — इति ।

वर्णानामनुलोमजानां प्रतिलोमजानाञ्च परस्पर-साङ्करयेणोट्पन्नाः रवपाकपुल्कसां कुक्कुटादयो जातिविशेष।स्त्वनेकविधाः ते च

<sup>\*</sup> श्लोकोऽयं मुद्रित पुस्तके नास्ति ।

<sup>ां</sup> पुक्तश इत्वन्यत्र पाठः।

तद्वृत्तयश्च पुराणसारे प्रपठिचताः। तेषु च जाति-विशेषेषूत्त-माधम-भावं विविनक्ति देवलः, —

"तेषां सवर्णजाः श्रेष्ठास्तेभ्योऽन्वगनुलोमजाः । अन्तरालावहिर्वर्णाः पतिताः प्रतिलोमजाः" — इति ।

विजातोयान्मिथुनादुत्पत्रा अन्तरालाः। ते च द्विविधाः, अनु लोमजाः, प्रतिलोमजाञ्च। तत्रानुलोमजाः सवर्णज्ञेभ्यो होना — अपि न वर्णवाह्याः, मातृसमानवर्णत्वात्। प्रतिलोमजास्तु वर्ण-वाह्यत्वात् पतिता अधमाः। याज्ञवल्क्योऽपि, —

"असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः" — इति ।

क्वछिद्धमजातेरय्युत्तमजाति-प्राप्तिर्मवति । तदाह स एव, — "जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपिवा" — इति ।

कूटस्थ-स्त्रीपुंस-युगमारम्य परिगणनायां पठचमे षष्ठे सप्तमे वाऽनुलोमेन युग्मे जातिरुत्कृष्यते । तद्यथा । पुमान् विप्रः, वधूः श्रूद्रा, तयोर्थ्युग्मं कूटस्थं, तस्मादुत्पन्ना निषादो साऽपि विप्रेणोढ़ा तयौर्य्युग्मं द्वितीयं, एवं तदुत्पन्नायां वघ्वां विप्रेणोढ़ायां तृतीयादि-युग्म-परम्परा "भवति, तत्र सप्तमे युग्मे जातमपत्यं व्राह्मण्योपेतं भवति । एवं वैश्या-विप्र-युगलं कूटस्थं युग्म, तस्मादुत्पन्नाऽम्वष्ठा, तस्याश्च विप्रस्य च युग्मं द्वितीयं, इवं तदुत्पन्नायां विप्रेणोढ़ायां षष्ठं यद् युग्मं, तस्मादुत्पन्नस्य व्राह्मण्यं भवति । तथा क्षत्रिया-विप्रयोर्युग्मं कूटस्यं, तदुत्पन्ना मूर्द्धाविसक्ता, तस्याश्च विप्रस्य च युग्मं द्वितीयं, तत्परम्मरायां पञ्चमाद्रयुग्मादुत्पन्नस्य व्राह्मण्यं भवति । एतदुक्तं भवति । पञ्चमे षष्ठे सप्तमे वेति

<sup>ी</sup> तदुत्पन्नाश्च, — इति स० पुस्तके पाठ:।

व्यवस्थित-विकल्पः। कूटस्थयोर्दम्यत्योः समनन्तरेकान्तर-द्वचन्तर-जाति-योगे पण्चमादयोऽवगन्तव्याः, — इति । तथाच सति, शुद्रा-वैश्ययोर्वेश्यक्षत्रिययौश्च समनन्तरत्वात् पञ्चमे, यूद्रा-क्षत्रिययोः पष्ठे, जातिरुत्कृष्यते । क्वचिदुत्तम-जातेरप्यघम-जाति-प्राप्तिभवति । तदाह सएव, —

"व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्व्ववचाधरोत्तरम्" - इति ।

विप्रादीनां चतुर्णां वर्णानां मुख्यवृत्तितया विहिताति याजन -पालन-पशुपालय-दिजशुश्र्षाऽ ऽदीनि यानि कम्माणि, तेषामापदि व्यत्यये विपर्यासे सति, यदि निवृतायामप्यापदि तामधम-वृत्ति न परित्यजेत् ; तथा पुत्रपौत्रादयोऽपि तां न परित्यजेयुः, तदानीं पूर्ववत् पञ्चम-षष्ठ-सप्तमेषु युग्मेषु जातमपत्यं तद्भवृत्त्युचित-जाति-साम्यं प्रतिपद्यते, — इति । तद्यथा । व्राह्मणः यूद-बृत्रया जीवन् यदि पुत्रमुत्पादयति, सोऽपि तथैव, — इत्येवं परम्परायां सप्तमादुत्पन्नस्य बूद्रत्वं भवति । एवं क्षत्रियः बूद्र-बृत्या जीवन् पष्ठे युग्मे शुद्र' जनयति। वैश्वस्तु पञ्चमे युग्मे, — इति द्रष्टव्यम् । पूर्व्वदित्यादेरयमर्थः । अधरोत्तरमिति भावप्रधानो निद्देशः। यथा बर्ण-साङ्कर्ये प्रातिलोम्यमधम, आनुलोम्यमुत्तमं, तथा वृत्ति-सांकर्येऽपि। तद्यथा। क्षत्रियस्यापद्यपि याजनादि-ब्राह्मण-वृत्युपजीवनमधमम्। "न तु कदाचिज्ज्यायसीम्" - इति वसिष्टेन निषिद्धत्वात् । पाशुपाल्यादि-वैश्य-वृत्त्युपजीवनमुत्तमम्। "अजीवन्तः स्वधम्मेंणानन्तरां पापीयसों वृत्तिमातिष्ठेरन्" — इति वसिष्ठेनापदि विधानादिति । पूर्व्वचाधरोत्तरमिल्यस्यापराव्यारव्या । त्रिविधोहि सङ्करः वर्ण-सङ्करः सङ्कीर्ण-सङ्करो वर्णसङ्कीर्ण-सङ्करवचेति। तद्यथा। उत्तमाधम-वर्णयोदाम्पत्यं वर्णः-सङ्करः। तज्जन्ययो-माहिष्य-करिण्योदीम्पत्यं-संङ्कोर्ण-सङ्करः । वर्ण-सङ्कोर्णयोदीम्पत्यं

वर्ण-सङ्कोर्ण-सङ्करः । तत्र "विप्रान्मूद्धाविसिक्तः, — इत्यानुलोम्येन वर्ण-सङ्करजा दिशिताः । व्राह्मण्यां क्षत्रियात् सूतः" — इति प्राति-लोम्येन वर्ण-सङ्करजादिशिताः ।

"माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते"।

इति सङ्कोर्ण-सङ्करजा दशिताः। इदानोमधरोत्तरमित्यनेन वर्णसङ्कीर्ण-सङ्करजाः प्रदर्शन्ते । अधरे प्रतिलोमजाः। उत्तरे अनुलोमजाः। तद्यथा। मूर्द्धाविसकायां सङ्कोर्णायामृत्तमायां क्षत्रिय-वैश्य-शूद्धरेधमे-रुत्तत्पादिताः अधरे, निषांद्यां सङ्कोर्णायां अधमायां ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्येश्तमैवंर्णेश्व्तपादिताउत्तरे, अधरे चोत्तरे च अधरोत्तरम्। पूर्वववदिति पदेन 'असत् सन्तश्च विद्यो याः' — इति वचनार्थोऽति दिश्यते। यथापूर्व्ववर्णेश्व्तपादिता वर्ण-सङ्करजाः सङ्कोर्णसङ्करजाश्च प्रतिलोमजा असन्तः अनुलोमजाश्च सन्तः, तथा वर्ण-सङ्कोर्ण-सङ्करजा अपि अनुलोमजाः सन्त प्रतिलोमजास्त्वसन्तः, — इति द्रष्टव्यम्। उक्तत्रे विध्ये वर्णसङ्करं वर्ण-सङ्कोर्ण-सङ्करं-वाऽऽश्चित्यो-त्पाद्यमानाः वर्णामासाः षष्टिर्मवन्ति, संकीर्ण-सङ्करमाश्चित्योत्-षद्यमाना जात्यामासा-अनन्ताः। तद्वतं स्मृत्यन्तरे, —

"प्रातिलोम्यानुम्येन वर्णेस्तज्जैश्च वर्णतः । षष्टिर्वाऽन्ये प्रजायन्ते तत्रसूतेस्त्वनन्तता" — इति ।

प्रतिलोमानुलोमाभ्यां वर्णेश्रत्षादिता द्वादश । षड्नुलोमवर्णजाः, सूत-वैदेह-चण्डाल-मागध-क्षत्रायोगवाः प्रतिलोम-वर्णंजाः, इत्थं द्वादशिम-वंणैः संवन्धादुत्पादिता अष्टचत्वारिशत् । एवं षष्टिसंख्ययोपलिक्षताः अन्य वर्णामासा जायन्ते । तद्यथा, मूर्द्धाविसक्ताम्वष्ठ-निषादः माहिष्योग्रकरणाः यङनुलोमवर्णजाः । सूत-वैदेह चण्डाल-मागध-

<sup>\*</sup> यथाव्वेंण, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

क्षतायोगवाः प्रतिलोमवर्णजाः । इत्थं द्वादश । तत्र मूर्द्धावसिक्तेनानुलोमेन क्षत्रिया-वैश्या-शूद्रामूल्पादितास्त्रयः, प्रातिलोन्मेन
व्राह्मण्यामेकः ; अम्बष्ठस्यानुलोम्मेन द्वौ, प्रातिलोम्येन द्वौः निषांदस्यानुलोम्येनेकः प्रतिलोम्येन त्रयः ; माहिष्यस्यानुलोम्येन द्वौ,
प्रातिलौम्येन द्वौ ; उग्रस्यानुलोम्येनेकः, प्रातिलोम्येन त्रय ;
करणस्यानुलोम्येनेकः, प्रातिलोम्येन त्रयः, — इति पूर्व्वषट्कोल्पादिताश्चतुर्विशतिः । एवं सूतादीनां षणां वर्णानामेकेकस्य चतृस्षु
वर्णदेवकेकः, — इति, तेऽपि चतुर्विशतिः। एवं मिलित्वा षष्टिः सम्पद्यते।
तेभ्यः संख्याकेभ्यः उत्पादितेः अपत्यौरामासानां संख्याया आनन्त्यं
भवति । समाप्ता प्रासिक्की जाती-भेद-कथा । विवाहानन्तर-भाविनः
प्राकृताः पञ्चमहायज्ञादयः सोमसंस्थाऽन्ताः संस्कारा आहिक-वचने
षट्कम्मवचने च निरूपिताः, — इति नात्र पुनरूक्यन्ते ।

अथावशिष्टाः गृहस्थधम्मा निरूप्यन्ते ।

तत्रोपाकर्म-विधिमाह याज्ञवल्कयः, —

"अध्यायानामुपाकम्मं श्रावण्यां श्रवणेन वा । हस्तेनौषधिमावे वा पठचभ्यां श्रावणस्य तु" — इति ।

'अधोयन्ते' — इत्यध्याया वेदाः । तेषामुपाकम्मं प्रारम्भः श्रावण-मासस्य पौर्णमास्यां, अन्यस्यां वा श्रवण-नक्षत्रयुक्तायां तिथौ, हस्त नक्षत्र-युक्तायां श्रावणमासस्य पञ्चभ्यां वा कर्त्तव्यः । यदा तुं श्रावणमासे ओषधयो न प्रादुर्भवन्ति, तदा माद्रपदे मासे प्रोक्त-तिशिषु कृष्यत् । तदाह वसिष्ठः । "अथातः स्वाध्यायोपाकम्मं श्रावण्यां पौर्णमास्यां प्रौष्ठपद्यां वा" — इति । मनुरपि, —

"श्रावण्यां श्रोष्ठपद्यां वाऽप्यु गकृत्य यथाविधि । युक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान् वित्रोऽर्द्ध पञ्चमान्" — इति । अद्धं पञ्चमं येषां ते तथा, सार्द्धान् चतुरो मासानित्यर्थः । यदा पुनः श्रावण्यां पौष्ठपद्यां वा शुक्रास्तमयादि—प्रतिवन्धः, तदानीमा-षाढ्यां कर्त्तव्यम् । तदुक्तं कूर्मपुराणे, —

"श्रावणस्य तु मासस्य पौर्णमांस्यां द्विजोत्तमाः । आषाद्यां पौष्ठपद्यां वा वेदोपाकरणं स्मृतम्" — इति ।

वौधायनोऽपि । "श्रावणपौर्णमास्यामाषाढ्यां वोपाकृत्य तैष्यां माष्यां वोऽसृजेत्" — इति । तेषु त्रिष्वपि मासेषु पूर्णिमा-श्रवण-हस्ताः शासा-भेदेन व्यवस्थिताः । तदाह गोमिलः, —

"पर्विण्योदयिके कुर्युः श्रावण्यां तैतिरीयकाः । वह्वृचाः श्रवणे कुर्युर्ग्रह-संक्रान्ति-विजते" — इति ।

अत्र, औदयिके, — इति पर्वादिषु सर्वत्र संवद्धचते। पर्वणि औदयिकत्वे विशेषमाह सएव, —

"श्रावणी पौर्णमासी तु सङ्गवात्परतोयदि । तदा त्वौदयिको ग्राह्या नान्यथौदयिको भवेत्" — इति ।

श्रवणस्य त्वौदयिकत्वमन्वय-व्यातिरेकाभ्यां व्यासेन दिशतम्, —

"श्रवणेन तु यत्कम्मं ह्युत्तराषाद्-संयुते ।

संवत्सर-कृतोऽध्यायस्तत्क्षणादेव नश्यति ।

धनिष्ठा-संयुते कुर्याच्छावणं कम्मं यद्भवेत् ।

तत् कम्मं सफलं ज्ञे यमुपाकरण-संज्ञितम्" — इति ।

श्रवणे यत् कम्मं विहितं, तदुत्तराषाद-संश्ते न कुर्यात्, यदि कुर्यात् तदा नश्यतीति योजनीयम् । ग्रह-संक्रान्ति-विज्जिते,— इति यदुक्तं, तत्र विशेषमाह गार्ग्यः, —

"अद्धरात्रादघस्ताध्चेत् संक्रान्तिर्ग्रहणं तथा। उपाकर्म न कुर्वीत प्रतश्रेन्न दोषकृत्॥ यत्राद्धं रात्रादर्वाक् चेद्रग्रहः संक्रम एव वा। नोपाकर्म तदा कुर्यात् श्रावण्यां श्रवण्ऽपि च॥"— इति।

कर्कटे मासे नोपाकमं कर्तव्यं । तथा च स्मृत्यन्तरे, —

"वेदोपाकरणे प्राप्ते कुलीरे संस्थिते रवौ ।

उपाकमं न कर्त्तव्यं कर्तव्य सिंह संयुते ॥" — इति ।

तदेतद्देशान्तर-विषयम्। तथा च स्मृत्यन्तरम्,— "नर्मदोत्तरभागे तु कर्त्तव्यं सिंह-संयुते। कर्कटे संस्थिते भानावुपाकुर्यात् तु दक्षिणे\*॥"

ननु उपाकरणं ब्रह्मचारि-धर्मः, "उपाकृत्याधीयीत" — इति तस्य प्रहणाध्यायनाङ्गत्व-प्रतीतेः । ग्रहणाध्ययनञ् ब ब्रह्मचारिण एव, "वेदमधीत्य स्नायात्" — इति स्नानात् प्राचीनत्वावगमात् । अतः, कथिमदं गृहस्थधर्मत्वेनोच्यते । नायं दोषः। गृहस्थस्यापि ग्रहणाध्ययनेऽधिकार-सम्भवात् । अतएव "अधीयीत" — इत्यनुवृत्तौ ब्रह्मचारिकल्पेन, यथान्यायिमतरे जायोपेता इयेके" — इति ।

अस्यार्थः। येन नियमविशेषेण युक्तो ब्रह्मचारो अधोते, तेनैव नियमेन समावृत्तोऽप्यधोयीत। समावृत्तादितरे ब्रह्मचारिणस्तु यथान्यायं स्वविध्युक्त-प्रकारेणाधोयीरन्। तथा, जायोपेतो गृहस्थो-ऽपि ब्रह्मचारिवन्नियमोपेतौऽधोयोतेति। न च समावृतःगृहस्थ-योग्रंहणाध्ययनाधिकारे "वेदमधोत्य स्नायात्" — इति विरुद्धचे तेति शङ्कनीयम्। तस्य वचनत्य विद्यास्नातक-विषयत्वात्। अतएव, —

"वेदं ब्रतानि वा पारं नीत्वा ह्यु भयमेव वा" — इति ।

<sup>\*</sup> तदेतन्, — इसादि दक्षिणे, — इसन्तं नास्ति मु॰ पुस्तो ।

पक्षद्रयोपन्यासो दिशतः। उपाकरणस्य गृहस्थधर्मत्वाभ्युपगमे मनु-याज्ञवल्क्य-स्मृत्योगृ हस्थ-धर्म-प्रकरण-पाठोऽप्यनुगृहीतो भवति। उपाकरणस्येतिकर्त्तव्यता काष्णीजिनिना दिशता, —

"उपाकर्मणि चोतसर्गे यथाकालं समेत्य च। ऋषीन् दर्भमयान् कृत्वा पूजयेत् तर्पयेतांतः", — इति।

बौधायनोऽपि, —

"गौतमादीनृषीन् सप्त कृत्वा दर्भमयान् पुनः। पुजवित्वा यथाशक्ति तर्पयेद् वंशमुद्धरन्" — इति।

# अथोत्सर्जनम्।

तत्र याज्ञवल्क्यः, —

"पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामयापि वा । जलान्ते छन्दसां कुर्यादुत्सर्गं विधिवद्रहिः ॥" — इति ।

मनुरपि, —

"पुष्ये तु चन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सर्जनं द्विजः। माधशुक्रस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्रे प्रथमेऽहिन" — इति।

यदा श्रावण्यामुपाकर्म, तदा पुष्यमासस्य शुक्रप्रतिपदि पूर्वाहे. यदि पौष्ठपद्यामुपाकर्म, तदा माघस्येति व्यवस्थितोऽयं विकल्पः। उत्सृष्टस्यापि पुन्रध्ययनं प्रागुपाकरणात् काल-विशेषे विद्धाति मनुः,

"अतः परन्तु छन्दांसि शुङ्कोषु नियतः पठेत्। अङ्गानि च रहस्यञ्च\* कृष्णपक्षेषु वै पठेत्" — इति।

<sup>\*</sup> वेदाङ्गानि रहस्यं च, — इति यु॰ पुस्तके पाठः।

कूम्मंपुराणेऽपि, —

"छन्दांस्यूद्धं मतोऽभ्यस्येत् शुक्रपक्षेषु वै द्विजः । वेदाङ्गानि पुराणानि कृष्णपक्षेषु मानवः \*" – इति ॥

यदि भावि-विघ्न भयात् सहसाऽध्येतव्यमिति बुद्धः, तदा संवत्सरान्ते
प्रागुपाकरणादुत्मृजेत । "यत् स्वाध्यायमधोतेऽब्दम् ।" — इति
श्रुतेः । उपाकरणोत्सर्ज्जने प्रशंसांत कात्यायनः, —

"प्रत्यब्दं यदुपाकर्मं सोत्सर्गं विधिवद् द्विजैः ।

क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत् ।
अयात्याभैश्छन्दोभिर्यत् कम्मं क्रियते द्विजैः ।

क्रौड्मानेरिप सदा तत्तेषां सिद्धि-कारकम्" — इति ।

अन्येऽपि धम्माः कूम्मंपुराणे दिश्ताः, —

"नाधाम्मिकेवृ ते ग्रामे न व्याधि वहुले भृशम्।

न शूद्र राज्ये निवसेन्न पाषण्डि-जनेवृ ते।

हमविद्वन्ध्ययोर्मध्यं पूर्वपश्चिमयोः श्रुमम्।

मुक्तवा समुद्रयोर्देशं नान्यत्र निवसेत् द्विजः।

कृष्णो वा यत्र चरित मृगो नित्य स्वभावतः।

पुण्यश्च षिश्रुता नद्यस्तत्र वा निवसेद्विजः।

परस्त्रियं न माषेत नायाज्यं याजयेद्व धः।

न देवायतनं गच्छेत् कदाचिन्नाप्रदक्षिणम्।

न वोजयेद्वा वस्त्रेण समवायञ्च वर्ज्जयेत्।

नेकोध्वानं प्रपद्येत नाधाम्मिक-जनेः सह।

न निन्द्यं द्योगिनः सिद्धान् व्रतिनोवा यतींस्तथा" — इति।

<sup>\*</sup> वैद्यतः, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

र्ग मधीबीत, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

मनुरपि, -

"देवतानां गुरोराज्ञः स्नातकाचार्ययो स्तया।
नाक्रामेत् कामतरछायां वभुणो दीक्षितस्य च।
क्षिक्षयञ्चेव सर्वञ्च ब्राह्मणञ्च वहुश्रुतम्।
नावमन्येत वै भूष्णुः कृशानिप कदाचन।
आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुर्लमाम्।
सत्यं ब्र्यात् प्रियं ब्र्यात् न ब्र्यात् सत्यमाप्रियम्।
प्रियञ्च नानृतं ब्र्यादेष धम्मः सनातनः।
नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यं गते रवौ।
नाज्ञातेन समं गच्छेन्नेको न वृषलेः सह।
होनाङ्गानितिरक्ताङ्गान् विद्याहीनान् वयोऽधिकान्।
रूप-द्रविण-होनांश्च जाति होनांश्च नाक्षिपेत्।
वैरिणं नोपसेवेत सहायञ्चेव वैरिणः।
अधाम्मिकं तस्करञ्च परस्यैव तु योषितम्" — इति।

## मार्कण्डेयोऽपि, -

"असदालापमनृतं वाक्पारुष्यं विवर्जयेत्। असच्छास्त्रमसदादमसत्सेवाञ्च पुत्रक। न म्लेच्छ-भाषां शिक्षेत न पश्येदात्मनः शकृत्। नाधितिष्टेच्छकृन्मूत्रं केश भस्म-कपालिकाः। तुषाङ्गारास्थिशीर्षाण रज्जु-वस्त्रादिकानि च। वर्ज्ययन्मार्जनी-रेणुं नापेयञ्च पिवेद्विजः"।

<sup>\*</sup> रूपद्रविणसम्पन्नान्, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

सामान्येन च धर्म्म संक्षिप्याह मनुः, —

"येनांस्य पितरो याताः येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात् सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यति\* ।

यत् कर्म्म कुर्ष्वतोऽप्यस्य परितोषोऽन्तरात्मनः ।

तत् प्रयत्नेन कुर्व्वीत विपरोतन्तु वर्ज्येत्" — इति ।

इत्य ब्रह्मचारि-गृहस्थाश्रमःधम्मी निरूपितौ । अथ वानप्रस्थाश्रमौ निरूप्यते।

ननु, केचिद्रगार्हस्थय-व्यतिरिक्तमाश्रमान्तरं नैच्छन्ति, उदाहरन्ति च तत्र गौतमस्मृतिम्। "एकाश्रम्यन्त्वाचार्याः प्रत्यक्ष-विधानाद्र-गार्हस्थयस्येति आचार्यास्तु गार्हस्थ्यमेक एवाश्रमो नान्यः किश्चद-स्तीति मन्यन्ते ; हेतुं चाचक्षते. गार्हस्थस्य प्रत्यक्ष-श्रुतिष् विधानादितरस्य तदमावात्, — इति । तथाहि। 'अग्निमीले', — इत्यारम्य मन्त्र-ब्राह्मणात्मके कृत्सनेऽपि वेदे होतृ-कर्त्तव्यमेवामनन्ति । यजुर्वेदिनश्च, 'इषे त्वा' — इत्यादिना अध्वर्य्-कर्त्तव्यम् । सामगा अपि, 'अग्र आयाहि' — इत्यादिनोद्र-गातृ कर्तव्यम् । होत्रादयश्च गृहस्था एव । तथाचाधीयमानेषु प्रत्यक्ष-वेदेषु गृहस्थ-कर्त्तव्यामिधानेन तदाश्रमविधिः परिकल्प्यते, न त्वेवमितराश्रम विधि-कल्पकं किञ्चित् परयामः । "याज्जीवमिनहोत्रं जुहोति" — इति श्रुतिः कृत्सनं पुरुषायुषं गृहि-कम्मस्वेव विनियुङक्ते । श्रुत्यन्तरञ्च "एतद्धे जरा-मर्य्यं सत्रं यदग्निहोत्रं, जरया वा ह्येवास्मान्मुच्यते मृत्युना व।" — इति। न चैवं सति कथं ब्रह्मचय्याश्रमाङ्गीकारः, - इति शङ्कनीयम्।

<sup>\*</sup> दुष्यति, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>ि</sup> विधि कन्वित्, — इति स॰ सो॰ पुस्तकयो पाठः।

नैष्ठिकस्य पक्ष-कोटि निःक्षिप्तत्वादुपकृर्व्वाणकस्य प्रतिपत्तृत्वेन- ं आश्रमित्वामावात् । यदा, कर्मिमत्वेनाभिमतयो ब्रह्मचारि वनस्थयो-रीटशी गृतिः तदा, केव कथा कृत्सन-कर्मि त्यागिनो यतेः । तस्माद्र, गृहिंस्थ्यमेक एवाश्रमः, — इत्याचार्याणां पक्षः ।

अत्रोच्यते । अस्ति हि चतुर्णां आश्रमाणां प्रत्यक्ष-श्रुति-विधानम् । तथाच, जावाला आमनन्ति । "ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्" — इति । आचार्यास्तु, रागिण-मिम्प्रेत्य तस्योद्ध रेतःसु नैष्ठिक-वह्मचर्यादिषु त्रिष्वाश्रमेष्वनिधकार मन्यमानाः, गार्ह्यास्थ्यमेव वर्णयामासुः । यत्तु कृतस्नेऽपि वेदे गृहस्थ-धम्मं स्यैवाम्नानिम्तरयुक्तम् । तदयुक्तम् । वानप्रस्थस्यापि सदारस्याग्निहोत्रादि-सम्भवात् । नैष्ठिक-व्रह्मचारि-धम्मंस्तु छन्दोगे पठ्यते । "ब्रह्मचार्याचार्य्यकुल-वासो तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्" — इति । उपकुष्वाणक-धम्माः सर्वाशालासूपनयन-प्रकरणेषु प्रसिद्धाः । यति-धम्मारचोपनिषद्धागे । अतो यावज्जीवादि-श्रुतेः कामि-विषयत्वेनाश्रमान्तराणि न तया प्रलिपतुं शक्यन्ते । साधितारचोत्तरमीमांसायां चत्वार आश्रमाः । तस्मात्, क्रम-प्राप्तो वानप्रस्थाश्रमः प्रस्तूयते । तत्र, याज्ञवल्क्यस्तं विधत्ते, —

"सुत-विन्यस्त पत्नीकस्तया वाऽनुगतो वनम्। वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो व्रजेत्" — इति।

वानप्रस्थो वुमूषुः स्वस्य ब्रह्म द्र्यं-नियमेन पत्न्या अनपयोगात्तां रक्षणीयत्वेन पुत्रेषु निःक्षिप्य वनं व्रजेत्। यदा साऽपि नियता सती पति-शुश्रूषां कामयते, तदा तया सह वनं ब्रजेत्। तस्मिन् पक्षे

र्ग प्रतिषिद्धत्वेन, — इति स॰ सो॰ पुस्तकयो पाठः ।

वैतानिक-गृह्याभ्यामिग्निभ्यां सह गच्छेत्। सुत निक्षेप-पक्षे त्वातमिन अग्नोन् समारोप्य प्रब्रजेत्। तदाह छागलेयः, — "अपत्नोकः समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद गृहात्" — इति।

ताहरोऽरण्यं गत्वा वैरवानस-सूत्रोक्त-मार्गेणाग्निमादध्यात् । तदाह विसण्ठः । "वानप्रस्थो जिल्वरचीराजिनवासान फाल-कृष्टमिध-तिष्टे । दकृष्ट-मूल-फलं सिञ्चन्वोतोद्धे रेताः क्षपारायो दद्यादेव न-प्रतिगृह्णीयात् जद्धं पञ्चभ्यो मासेभ्यः श्रावणकेनाग्नि । मादध्या-दाहिताग्निवृक्षमूलिको दद्याद् देविषिपतुमनुष्येभ्यः स गच्छेत् स्वर्गमानन्त्यम्" — इति । श्रावणकं तपस्वि-धर्म्भ-प्रतिपादकं वैरवानस-सूत्रम् । अकृष्टमूलमाहारत्वेन बुवन् ग्राम्यहार-परित्यागं

सूचयति । अतएव मनुः, — "सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वञ्चेव परिच्छदम् । पुत्रेषु भार्थ्याः निक्षिण्य वनं गच्छेत् सहैव वा" — इति ।

गृहस्थस्य वनप्रवेशावसरमाह यमः, —

"द्वितीयमायुषो भागमुषित्वा तु गृहे द्विजः । तृतीयमायुषो भागं गृहमैधो वने वसेत् ॥ उत्पाद्य धम्मितः पुत्रानिष्टा यज्ञैरच शक्तितः । दृष्ट्वोऽपत्यस्य चापत्यं ब्राह्मणोऽरण्यमाविशेत्" — इति ॥

अत्र, ब्राह्मण-गृहणं त्रैवणिको गलक्षणार्थं, 'उषित्वा तु गृहे दिजः, — इत्युपक्रमानुसारात्। मनुरपि, —

"गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीयलितमात्मनः । अपत्यस्येव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्" — इति ।

र्ग मधिगच्छे, — इति मु॰ पुस्तके पाठः । र्ग श्रावणमासेऽग्नि, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

शङ्क लिखिताविष, — "पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेदमध्याप्य वृति विधाय दारें संयोज्य गुणवित पुत्रे कुटुम्वमावेश्य कृत प्रस्थान- लिङ्गोवृत्ति विशेषाननुक्रमेत्, क्रमशो यायावराणां गृत्तिमुपास्य वनमा- श्रयेदुत्तरायणे पूर्व्वपक्षे" — इति । एतच्चाश्रम-समुच्चय-पक्षे द्रष्टव्यम् । असमुच्चयपक्षे त्वकृत गार्हस्त्योऽिष वानप्रस्थेऽिध- क्रियते । तदाह विस्ष्ठः, — "चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारि-गृहस्थ-वान ग्रस्थ-परिव्राजकाः । तेषां वेदमधीत्य वेदं विदित्वा चीर्ण-ब्रह्मचय्यों यमिच्छेत् तमावसेत्" — इति । आपस्तम्बोऽिष, — "चत्वार आश्रमाग्राहंस्थ्यं आचार्य्यकुलं मौनं वानप्रस्थम्" — इत्युपक्रम्य, "यत्कामयेत, तदारभेत" - इत्युपसंहरित । वन-प्रतिष्ठस्य कर्त्व्यमाह याज्ञवल्क्यः, —

"अ-फाल-कृष्टेनाग्नोर च पितृन् देवतिथीनपि । भृत्यांरच तर्पयेच्छरवज्जटा-लोम-भृदात्मवान्" — इति ॥

अ-फाल-कृष्टं शांक-मूल-नीवारादि । तथाच मनुः, — "मुन्यन्नै विविधेमेध्येः शांक-मूल-फलेन वा। एतेरेव महायज्ञान् निर्व्वपेद्विधि-पूर्व्वकम्" — इति ।

नच, ब्रह्मचारि-विधुरयोरनियकयोर्वनस्थयोः कथमग्नोनां तर्पणमिति वाच्यं, वैरवानस-शास्त्रोक्तस्याग्नेः सद्भावात्। नचाफालकृष्ट-नोवारादिना पुरोखाश-करणे 'ब्रीहिमिर्यजेत' — इति श्रुतिर्वाध्येतेति शङ्कनीयम्। ब्रीहीणामप्यफालकृष्टानां सम्भवात्। तस्मादकृष्ट-पच्यवैविद्यादिमिर्वेतानिकं कम्मं कुर्यात्। तथा च मनुः,—

"वैतानिकञ्च जूह्यादिप्रहोत्र' यथाविधि । दर्शमस्कन्दयन् पर्व्वं पौर्णमास्यां प्रयोगतः । ऋक्षे स्वाग्रहावणं चैव चातुर्शस्यानि चाहरेत् । उत्तरायणञ्च\* क्रमशोदक्षस्यायन्भेवच ॥

<sup>\*</sup> तुळायनञ्च, — इति स० पुस्तके पाठः ।

वासन्तेः शारदेमेंध्येर्मृन्यन्नेः खयमाहृतेः । पुरोडाशं चरुठचेव निर्वपेद्धिः पूर्वकम्' — इति ॥

मेध्यैर्यज्ञाहॅर्मुन्यन्नैरकृष्ट पच्यैरित्तर्थः । संग्राह्यद्रव्यस्येयत्तामाह याज्ञवल्क्यः, —

"अहो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । अर्थस्य सञ्चयं कृष्यति कृतमाश्वयुजे स्यजेत्" — इति ॥

एकदिन-साध्यत्य कर्माणो यावत् पर्याप्तं, तावतीऽर्थस्य सञ्चयं कृर्यात्। एवमेक-मास-संवत्सर-पक्षेऽपि योजनीयम्। तत्र यदि किञ्चित् सञ्चितमविश्वाच्येत्, तत् सर्व्यमाश्वयुज्यां त्यजेत्। यदाह विष्णुः। "मास-निचयः, संवत्सर-निचयो वा, संवत्सर-निचयात् पूर्वं निचयमाश्वयुज्यां जह्यात्" — इति। संत्यज्य ततो नूतनं सञ्चिनुयात्। मनुरपि, —

"त्यजेदाश्वयुजे मासे मुन्यन्नं पूर्वि-सिञ्चतम् । जीर्णानि\* चेव वासांसि शाक-मूल-फलानि च ॥ सद्यः प्रक्षालितोवा स्यान्मास-सञ्चियकोऽपि वा । षणमास-निचयोवाऽपि समा-निचयएववा" — इति ॥

तत्र वज्यानाह सएव, —

"वर्ज्ययनमधु-मांसानि मौमानि कवकाणि च । भूतृणं सिग्रकं चैव रलेष्मातक फलानि च ॥ न फाल-कृष्टमश्नीयादुत्कृष्टमपि केनिचत् । न ग्रामजातान्यहाणि पुष्पानि च फलानि च" — इति ॥

<sup>\*</sup> चोर्णानि, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

कवकानि चत्रकानि । तपोनियममाह याज्ञवल्क्यः, —

"दान्तस्त्रिषवण-स्नायो निवृत्तरच प्रतिग्रहात् ।

स्वाध्यायवान् दान-शोलः सर्व्व-सहवित्रतः ॥

दन्तोलूखलिकः काल-पक्काशो वाऽवम-कुदृकः ।

श्रोतस्मात् फल-स्नेहैंः कम्मं कुर्यात् क्रियास्तथा ॥

चन्द्रायनैर्नयेत् कालं कृच्छे व्वां वर्त्तयेत् सदा ।

पक्षे गते चाप्यरनीयान्मासे वाऽहृनि वा गते ॥

स्वपेद्ग्मौ शुची रात्रौ दिवस प्रपदैर्नयेत् ।

स्थानासनविहारवा योगाभ्यासेन वा तथा ॥

ग्रोष्ट्रमै पञ्चाग्रि मध्यस्थो वर्षासु स्थाण्डिलेशयः ।

अर्द्र वासास्तु हेमन्ते शत्त्रया वाऽपि तप्रचरेत्" — इति ।

दन्ताप्वोलूखलं निस्तुषोकरण साधनं, तद्र यस्यास्ति स दन्तोव्यालाकः । वाह्योलूखलादि-साधन-निरपेक्षइत्यर्थः । काल-पक्वं-उद्य

जद्र वासास्तु हमन्त शस्या वाडाप तपश्चरत्" — इति । दन्ताएवोलूखलं निस्तुषोकरण साधनं, तद्र यस्यास्ति स दन्तोलू-खिलकः । वाह्योलूखलादि-साधन-निरपेक्षइत्यर्थः । काल-पक्वं-उदरे- कृद-पनस-फलादि । अश्मनाकृदनमवहननं यस्य, सोऽश्मकृदकः । फल स्नेहोलिकुच-मधूकादि-मैध्यतर-फल-जन्मानि तैलानि । क्रिया मोजनाम्यञ्जनादयः । विष्णुरपि । "वायु-पुष्टाशो फलाशी मूजाशी शाकाशो पर्णाशो वायु-पक्वान्नयोवी सकृदश्नीयात्" — इति । कूम्मपुरोऽपि, —

"एकपादेन तिष्ठेत मरीचीन्वा पिवेत् सदा। पञ्चाग्नि-धूमपो वा स्यादुष्मपः सोम्बा ॥ पद्मः पिवेत् शुक्रपक्षे कृष्णपक्षे च गोमयम्। शीर्ण-पर्णाशनो वा स्यात् कृष्धेर्वा वर्त्त येत् सदा॥ अथर्वशिरसोष्ध्येता वेदान्ताम्यास-तत्परः। यमान् सेवेत सततं नियमांश्चाप्यतांद्रितः॥ जितेन्द्रियो जित-क्रोधस्तत्वज्ञान-विचिन्तकः। ब्रह्मचारी भवन्नित्यं न पत्नीं प्रतिसंश्रयेत्॥ यस्तु पत्न्या समं गत्वा मैथुनं कामतश्चरेत्।
तद्भतं तस्य लुप्येत प्रायश्चित्रीयते द्विजः ॥
नक्तं बाऽन्नं समश्नीयाद्भ दिवा वाऽ ऽहृत्य शक्तितः।
चतुर्थकालिको वा स्यात् स्याद्धा चाष्टमकालिकः॥
चान्द्रायण-विधानेवां शुक्रे कृष्णे च वर्त्तयेत्।
पक्षे पक्षे समश्वीयाद्यवाग्ं क्वथितां सकृत्॥
पुष्पमूल-फलैर्वाऽपि केवलैर्वर्तयेत् सदा।
स्वामाविकैः स्वयं शोर्णेर्वेसानस-मते स्थितः" — इति॥

अग्नि-परिचर्यायामद्यमं प्रत्याह याज्ञवल्कयः, —
"अग्नीनण्यात्मसात् कृत्वा बृक्षावासो मिताशनः ।
बानप्रस्थो गृहेष्वेव यात्रार्थ मेक्ष्यमाचरेत् ॥
ग्रामादाहृत्य वै ग्रासानष्टौ मुज्जीत वाग्यतः" — इति ॥

#### मनुरपि, -

"अग्नोनात्मिन वैतानात् समारोप्य यथाविधि । अनिप्रश्निकेतः स्यान्मूनिर्मूलफलाशनः ॥ अप्रयत्नः सुखर्शेषु ब्रह्मचारी धराशयः । गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ ग्रामादाहृत्य वाप्रनीयादष्टी ग्रासान् वने वसन् । प्रतिगृह्य पुटेनेव पाणिना शकलेन वा ॥ एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षाविप्रो वने वसन् । आसां महर्षि-वय्याणां त्यक्तवाप्रन्यतमया तनुम् ॥ वीतः शोक-भयो विप्रो ब्रह्मलोके महींयते" — इति ॥

ननु, अष्ट-प्रास-विधाने, "षोड्शारण्यवासिनः" इति वचनं विरुद्धयेत । तन्न, शक्ताशक्त-विषयत्वेन व्यवस्थोपपत्तेः । सर्वानुष्ठानासमर्थं प्रत्याह याज्ञवल्क वः, —

"वायुमक्षः प्रागुदोचीं गच्छेदावष्म-संक्षयात्" — इति ।

कूम्मंपुराणेऽपि. —

महाप्रस्थानिकं वाऽसौ कुर्यादनशनन्तु वा।
अग्निप्रवेशमन्यद्वा ब्रह्मापंण-विधौ स्थितः॥
यस्तु सम्यगिममाश्रमं शिवं
संश्रयत्यशिव-पुञ्ज-नाशनम्।
ताप-हन्तृपदमैश्वरं परं
याति यत्र जगतोऽस्य संस्थितिः" — इति।

इत्थं वानप्रस्थाश्रमो निरूपितः।

# अथ चतुर्थाश्रमो निरूप्यते।

तत्र मनुः, —

"वनेषु तु विहत्येवं तृतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायुषोमागं त्यक्तवा सङ्गान् परिव्रजेत्" — इति ॥

याज्ञवलक्योऽपि, -

वनाद्र गृहाद्वा कृत्वेष्टि सर्ववेदसदक्षिणाम् । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मिनि ॥ अधीतवेदो जपकृत् पुत्रवानन्नदोऽग्निमान् । शक्तशा च यज्ञकृन्मोक्षे मनः कुर्यात् नान्यथा" — इति ॥

आश्रम-चतुष्टय-समुच्चयमिम्रोत्य, वनान्मोक्षे मनः कुर्यादित्युक्तम्। आश्रम-त्रय-समुच्चयामिप्रामेण गृहाद्वेति पक्षान्तरोपन्यासः। ननु, अत्रापि चतुष्टय-समुच्चय एवामिप्रेयतां, पारिब्राज्यानन्तरं वानप्रस्थ-स्यानुष्ठातं शक्यत्वात्। मैवम्। ब्रह्मचर्यादीनां चतुर्णामाश्रमाणां आरोहस्य प्रतिनियतत्वात् । तथा च जावला आश्रमाणामारोहमाम-नित । "ब्रह्मचर्यं समाप्य गृहो भवेत्, गृहो भूत्वा वनो भवेत् , वनो भूत्वा प्रव्रजेत्\*" — इति । न त्वेवमवरोहः क्वचिदप्या मनातः । प्रत्युतावरोहं दक्षो निषेधति, —

"त्रयाणामानुलोम्यं स्यात् प्रातिलोम्यं न विद्यते । प्रातिलोम्येन यो याति न ं तस्मात् पापकृत्तमः यो गृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत् पुनः । न यतिर्न वनस्थरच स सर्वाश्रम विज्ञतः" — इति ॥

यदि गृही कथिऽचत् प्रत्यवरुद्य ब्रह्मचारी भवेत्, तदाऽसौ सर्वाश्रम-विहस्कृतः। आरूढ्-पतितत्वात्। अतो न वनस्थादिभिराश्रम-वासिभिः शब्दैरभिलाप्यो भवति। अयञ्चावरोहाभाव उत्तर-मीमांसायां तृतीयाध्याये विणितः।

वनाद्र गृहाद्वेत्यत्र ब्रह्मचर्याद्र वा, — इत्यपि द्रष्टव्यम्। यदा जन्मान्तरानुष्ठित सुकृति-परिपाक-वलात् वाल्य एव वैराग्यमुपजायते, तदानीमकृतोद्वाहो ब्रह्मचर्यादेव प्रब्रजेत्। तथा च जावाल श्रुतिः। "यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्र गृहाद्वा वनाद्वा"—इति।

पूर्विमविरक्तं वालं प्रत्याश्रम-चतुष्टय-समुचयमायुर्विभागेनोपन्यस्य, विरक्तमुद्दिश्य यदि वेति पक्षान्तरोपन्यासः। इतरथेति वालय-एवावगत-वैराग्य इत्यर्थः। अकृतोद्वाहस्य संन्यासो नृसिंहपुराणे दिश्वतः. —

"यस्यैतानि सुगुप्तानि जिह्वोपस्थोदरं शिरः स न्यसेदकृतोद्वाहो ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यवान्" — इति ॥

<sup>\*</sup> गृहाद्वनी भृत्वा प्रव्रजेत् , — इति सु॰ पुस्तके पाठः । i स, — इति स॰ पुस्तके पाठः ।

अन्तिराअप्याह, —

"संसारमेव, \* निःसारं दृष्ट्वा सार-दिद्वश्वया। प्रव्रजत्यकृतोद्वाहः परं वैराग्यमाश्रितः॥ प्रव्रजेद् ब्रह्मचर्योण प्रब्रजेच्च गृहादिष। वनाद्वा प्रव्रजेदिद्वानातुरो वाप्य दुःसितः" — इति॥

दुःखितो व्याधितश्चौरव्याघाद्युपद्रुतः। आतुरो मुमूर्षः। तत्र महाभारतम्, —

"उत्पन्ने सङ्घटे घोरे चौरव्याघादि-सङ्घटे । भय-भीतस्य संन्यासमङ्गरामुनिरव्रवीत् ॥ आतुराणाञ्च संन्यासे न विधिनैव च क्रिया । पैषमात्रं समुच्चार्य्य संन्यासं तत्र पूरयेत्" — इति ॥

ननु, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रज्याऽङ्गोकारे मनु-वचनानि विरुद्धचेरन्, —
"ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्।
अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो व्रजत्यधः॥
अधीत्य विधिवद्धे दान् पुत्रानुत्याद्य धर्मतः।
इष्डा च शक्तिती यज्ञे मंनो मोक्षे निवेशयेत्।
अनधीत्य गुरोर्वेदाननुत्पाद्य तथात्मजान्।
अनिष्डा चैव यज्ञे रच मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः॥"—इति।

ऋणत्रयं श्रुत्या दशितम्। "जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिमिऋंणवान् जायते, ब्रह्मवर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः, एष वा अनुण्याः पुत्रो यज्वा बह्मवारी वासि" — इति । यदा स्वर्गप्रापकः पितृयाणमार्गोऽप्यृणापाकरणमन्तरेण न सम्भवति, तदा कैव कथा मोक्षमार्गे । अतएव मन्त्रवर्णः, —

"अनृणा अथोस्मिन्ननृणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनृणास्याम ।

<sup>\*</sup> संसारमेव, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

ये देवयाना उत पितृयाणाः सर्वान् पथो अनृणा अक्षियेम" — इति ॥

व्राह्मणमि । "सर्वान् लोकान् अनृणोऽनुसञ्चरति" — इति । मैवम् । अविरक्तविषयत्वादेतेषां वचनानाम् । अतएव विरक्तस्य प्रव्रज्यायां कालविलम्बं निषेधयति जावालश्रुतिः । "यदहरैव विरजेत् तदहरैव प्रव्रजेत्" — इति ।

ननु, उक्तरीत्या ब्रह्मचर्यादिषु आश्रमेषु यथावद्रधर्मानुष्ठायिनां तदा-श्रमात् प्रव्रजेदिति प्रतीयते । तथा सति, स्नातक-विधुरादीनामना श्रमिणामाश्रमिणाञ्च केषाञ्चित् केनचित् प्रतिबन्धेन विदितधर्मानु-ष्ठायिनां सत्यपि वैराग्ये सन्न्यासो न प्राप्नुयात् । मैवम् । तेषां प्रत्यक्ष-श्रुत्येव तद्विधानात् । "अन्य पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातकोत्-सन्नाग्निरनग्निको वा यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत्" — इति । यमोऽपि, —

"पुनदौरक्रियामावे मृतमार्यः परिव्रजेत् । वनस्थो धूतपापो वा परं पन्थानमाश्रयेत् ॥" — इति ॥

स्नातक-विधुरादीनामन्तरालवत्तिनामाश्रम-निरपक्षी-र्जापेवास-तीर्थ-यांत्रादिकमंभिश्चित्तत्रुद्धि-सम्भवेन मोक्षाश्रमेऽधिकारोऽस्तीति तृतीया-ध्याये मीमांसितम् । धर्म-लोपेऽप्यनुतापवतस्तत्-प्रायश्चित्तत्वेन संन्यासः सम्भवति । तथा च स्मृत्यन्तरम्, —

"ये च सन्तानजादोषा ये च स्युः कर्म-सम्भवाः । संन्यासस्तान् दहेत् सर्वास्तुषाग्निरिव काञ्चनम् ॥—इति ॥

मनुरपि, —

"मृतोयैः शुद्धचते शोध्यं नदो वेगेन शुद्धचित । रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः"॥ — इति॥ अत्र केवित्, ब्राह्मणस्यैव संन्यासाधिकारी न क्षत्रिय-वैश्ययोः, — इत्याहुः । उदाहरन्ति च श्रुति-स्मृती । तत्र वाजसनेयक-व्राह्मणम् । "एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यञ्चरन्ति" — इति । मनुरप्युपक्रमोपसंहारयोब्राह्मणशब्दं प्रयुङ्क्ते, —

"आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रजेद्र गृहात्"।

#### इत्युपक्रमः।

"एष वोऽभिदितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः"।

इत्युपसंहारः। नारदोऽपि, —

"प्रथमादाश्रमाद् वापि विरक्तो भव-सागरात्। ब्राह्मणो मोक्षमन्विच्छंस्त्यक्तवा सङ्गान् परिब्रजेत्॥"— इति॥

### योगियाज्ञवलक्योऽपि. —

"चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुति-चोदिताः। क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेको वैश्य-श्रुद्धयोः॥" — इति॥

#### वामनपुराणेऽपि, —

"चत्वार आश्रमारचेते ब्राह्मणस्य प्रकीचिताः। गार्हस्थ्यं ब्रह्मचर्यञ्च वानप्रस्थं त्रयोऽऽश्रमाः॥ क्षत्रियस्यापि कथिता य आचारा द्विजस्य हि। ब्रह्मचर्यञ्च गार्हस्थ्यमाश्रम-द्वितयं विशः॥ गार्हस्थमुचितन्त्वेकं शूद्रस्य क्षणदाचर॥" — इति॥

### ननु, श्रूद्रस्याश्रम एव नास्ति,

"चत्वार अश्रमास्तात, तेषु श्रूद्रस्तु नार्हति" — इति ॥

निषेधात्। ततः कथं तस्य गार्हस्थ्याङ्गीकारः। उच्यते। समन्त्रक एव विवाहो निषिध्यते, न त्वमन्त्रकः। अन्यथा, विवाह-प्रकरणोदाहृतानि शूद्रविषयाणि वचनानि, पञ्च-महायज्ञादिगृहस्थधमेषु श्रूद्राधिकारवचनानि विरुध्यरम्। तस्मादस्ति श्रूद्रस्य गार्हस्थ्यम्। सन्यासस्तूक्त-रीत्या विष्रस्येव। अतएब स्मृत्यन्तरे, कषाय-दण्डादि लिङ्ग-धारणं क्षत्रिय-वैश्ययोनिपिद्धम्, —

"मुखजानामयं धर्मी यदिष्णोलिङ्गधारणम् । बाहुजातोरुजातानां नायं धर्मी विधीयते" — इति ।

अपुरे पनः, संन्यासं त्रेवणिकाधिकारिमच्छिन्त । अधीत-वेदस्य दिजातिमात्रस्य समुच्चय-विकल्पास्यामाश्रम-चतुष्टयस्य बहुस्मृतिषु विधानात् । अतएव याज्ञवल्क्येन संन्यास-प्रकरणे दिजशब्दः प्रयुक्तः,

> "सन्निरुद्धचे निद्रय-ग्रामं राग-द्वेषौ प्रहाय च । भयं हत्वा च भूतानाममृती भवति द्विजः" — इति ॥

स्मृत्यन्तरन्तु शुज्जग्राहिकतयैव वर्ण-त्रयस्य संन्यासं विद्धाति,— "ऋण-त्रयमपाकृत्य निर्ममो निरहंकृतिः । व्राह्मणः क्षत्रियो वाऽथ वैश्यो वा प्रब्रजेद्र गृहात्" — इति ॥

कूर्मपुराणेऽपि दिज-ग्रहणं कृतम्, —

"अग्रीनात्मनि संस्थाप्य दिजः प्रव्रजितो मवेत्।

योगास्यासरतः शान्तो ब्रह्मविद्यापरायणः" — इति ॥

<sup>\*</sup> अन्न, 'बचनानि च' — इति पाठो अवितु युक्तः।

यानि पूर्वीदाहृत-वचनानि, तानि क्षत्रिय-वैश्ययोः काषायदण्ड-निषेध-पराणि। तथाच, मुखजानामिति वचनमुदाहृतम्। वौधायनोऽपि, —

"ब्राह्मणानामयं धर्मी यद्भिष्णोलिङ्ग-धारणम् । राजन्य-वैश्ययोर्नेति तत्रात्रेय-मुनेर्वचः" — इति ॥

परिव्राङ् वुभूषुः सर्वस्वदक्षिणां प्राजापत्यामिष्टिं निर्व्वपेत्। तदाह

"प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सर्व्व वेदसदक्षिणाम् । आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रजेद् गृहात्" — इति ॥

यद्वा । आग्नेयोमिष्टि कृर्यात् । तदुक्तं श्रुत्या । "अथेके प्रजापत्यामिष्टि कुर्व्वन्ति, तथा न कुर्यात् आग्नेयोमेव कुर्यादिग्नि-हिं प्राणः प्राणमेवैतया करोति" — इति । कुम्मंपुराणेऽपि, —

"प्रजापत्यां निरूप्येष्टिमाग्नेयोमथवा पुनः । अन्तः पक्वकषायोऽसौ ब्रह्माश्रममुपाश्रयेत्" — इति\* ॥

प्राजापत्येष्टिराहिताण्निविषया, 'अग्नोन् समारोप्य' — इत्यग्नि-वहुत्वामिधानात्। आग्नेयो त्वनाहिताग्निविषया, तद्वाक्यशेषे 'अग्निमाजिघ्नेत्, — इत्येकाग्न्यमिधानात्। सा चेष्टिः श्राद्धादि-पुरःसरं प्रकत्तेव्या। तथाच नृसिंहपुराणम्, —

"एवं वनाश्रमे तिष्ठन् तपसादग्धकिल्विषः। चतुर्थमाश्रमं गच्छेत् सन्न्यस्य विधिना द्विजः॥

<sup>\*</sup> कूर्म्मं पुराणेऽपि, — इत्यारभ्य, एतदन्तो धन्थोनान्ति सु० पुस्तके ।

दिव्यपितृभ्यो\* देवेभ्यः स्विपतृभ्योऽपि यत्नतः। दत्वा श्राद्धमृषिभ्यश्च मनुष्येभ्यस्तथाऽऽत्मने। इष्टिं वैश्वानशं कृत्वा प्राजापत्यामथापि वा॥ अग्निं स्वात्मिनि संस्थाप्य मन्त्रवत् प्रब्रजेत् पुनः"— इति।

श्राद्धानि चाष्टौ दैवादीनि । तथाचाह बौधायनः, —

"दैवमार्षं तथादिव्यं पित्र्यं मातृक-मानुषे ।

भौतिकं चाहमनश्चान्ते अष्टौ श्राद्धानि निर्वे पेत्"—इति ॥

उक्त श्राद्धादौ योग्यता, कृच्छ्रैः सम्पादनीया। तदाह कात्यायनः,— "कृच्छांस्तु चतुरः कृत्वा पावनार्थमनाश्रमी। आश्रमी चेततः कृच्छ्रं ां तेनासौ योग्यतां व्रजेत्" — इति॥

श्राद्धानन्तरमाविनीमिष्टेः प्राचीनामितिकर्त्तंव्यतामाह वौधायनः, —

"कृत्वा श्राद्धानि सर्व्वाणि पित्रादिभ्योऽष्टकं पृथक् ।

वापयित्वा च केशादीनमार्जयेत् मातृका इमाः ॥

त्रीन् दण्डानङ्ग् लोस्थूलान वैणवानमूर्द्धं सम्मितान् ।

एकादश-नव-द्धि-त्रि-चतुः-सप्तान्यपर्व्वकान् ॥

सत्वकानव्रणान् सोम्यान् समसन्नत-पर्व्वकान् ।

वेष्टितान् कृष्ण गोवाल-रजवा तु चतुरङ्गुलान् ॥

एकोवा तादृशो दण्डो गोवाल-सहितो भवेत् ।

कुशलेर्ग्रंथितं शिक्यं पद्माकारसमन्वितम् ।

षट्पादं पञ्चपादं वा मुष्टि-द्वय-विदारितम् ॥

<sup>\*</sup> देवपितृस्थो, -इति स॰ पुस्तके, देयं पितृस्थो, -इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ि</sup> चैत्तप्रकुच्छ्', — इति स॰ पुस्तके पाठः।

विकेशं सित्र मस्पष्टमुमयद्वादशाष्ट्रलम्। द्विगुणं त्रिगुणं वाऽपि सर्वतोऽष्टाङ्ग लन्तु वा ॥ प्रादेशमात्रं वा सूत्रं कार्पासेः ततमव्रणम्। चण्डालाद्यहतं । चैतत् समृतं जलपवित्रकम् । गृहीतं मन्त्रवत्तद्वत्सशिक्यञ्च कमण्डलम् । दारवं वैणवं वापि मृदलावुमयन्तु वा ॥ पात्र' शिलामयं ताम्र' पर्णादिमयमेव वा। चतुरस्रं वर्त्तुलं वाडप्यासनं दारवं शुभम् ॥ कौपोनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारणोम् । पादुके चापि शौचार्थं दशमात्रा उदाहताः॥ छत्रं पवित्रं सूत्रं च त्रिविष्टव्धं तथाऽजिनम् । पक्षाणि चाक्षसूत्रञ्च मृत्खनित्रो कृपाणिका । योगपट्ट' वहिर्वास इत्येता एकविंशतिः। तासां षच्चाधिका रैं नित्या दश वा सर्व्वशोधि बा॥ गृहोत्वेमा अथागत्य देवागारेऽप्रिवेश्मनि । ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते यदा श्रूचिमनोहरे । आज्यं पयोदधीत्येतत्त्रवृद्धा जलमेव वा ॥ ॐ मरित्यादिना प्राश्य रात्रिं चोपवसेत्ततः। एतावतेव विधिना भिक्षः स्यादापदि द्विजः ॥ अथादित्यस्यास्तमयात् पूर्व्यमग्नीन् विहृत्यौ सः। आज्यञ्च गाईपत्ये तु संस्कृत्यैतेन च स्र चा ॥

<sup>\*</sup> वीत, — इति मु॰ पुस्तके षाठः।

<sup>ं</sup> चण्डाकाचकृतं, — इति मुः पुस्तके पाठः।

र्व कपालिकाः, - इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>ी</sup> पन्वादिका, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ौ</sup> विद्यूत्य, — इति मु<sub>ं</sub> पुस्तके पाठः।

पूर्णमाहवनीये तु जुहुयात् प्रणवेन तत् ।

\*वह्वन्वाधानमेतत् स्यादग्निहोत्रे हुते ततः ॥

स्थित्वा तु गार्हपत्यस्य दर्भानुत्तरतोश्त्र तु ।

पात्राणि सादयित्वाश्य ब्रह्मायत्तन एव तु ॥

स्तीर्णेषु दर्भेष्वासीत त्वजिनान्तरितेषु वा ।

जागृयाद्रात्रिमेतान्तु यावद्र ब्राह्मो मुहुर्त्तकः ।

एतामवस्थां सम्प्राम्प मृतोऽप्यानन्त्यमश्रुते ॥

अग्निहोत्रं सकाले च हुत्वा प्रातस्तनं ततः ।

इटि वैश्वानरी कृष्यात् प्राजापत्यामथापिव।" — इति ॥

आज्यादि-प्राश्चनानन्तरमग्नि-विहरणात् पूर्वं सावित्री प्रवेशं कुर्यात्। तदुक्तं वौधायनधम्में। ॐ मूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वं रेण्यं ॐ मूवः सावित्रीं प्रविशामि मर्गोदेवस्य धोमहि, ॐ सुवः सावित्रीं प्रविशामि धियोयोनः प्रचोदयादिति अर्द्धं च्चशः समस्तया वा" — इति । इिंठ ं परिसमाप्याग्नींश्चात्मिन समारोप्य प्रविमुच्चारये । तदाह कात्यायनः, —

> "आत्मन्यग्नीन् समारोप्य वेदिमध्ये स्थितो हरिम् । ध्यात्वा हृदि त्वनुज्ञातो गुरुणा प्रैषमीरयेत्" — इति ।

अथ प्रेषमुच्चारयाभयदानं कुर्यात्। तदुक्तं कापिलमते, —

"विधिवत् प्रेषमुच्चार्यं त्रिरुपांशु त्रिरुच्चकेः।

अभयं सर्व्वभूतेभ्यो मम स्वाहेत्यपो मुवि।

निर्णीय दण्ड-शिक्यादि गृहोत्वाऽथ वहिर्बजेत्" — इति॥

<sup>\*</sup> एतत् पूर्वं ब्रह्मा'— इत्यधिकः पाठः मु॰ पुस्तके ।

<sup>ं</sup> इतिष्टि, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

दण्डादीनां मन्त्रानाह वौधःयतः, —

"सस्ता मेत्यादिना दण्डं गृह्वीयाद् गुरूणाऽपितम् । येन देवाः पवित्रेणेत्युक्त्वा जलपवित्रकम् ॥ यदस्य पारे रजसः शुक्रमित्यपि शिक्यकम् । व्याहृतीमिस्तथा पात्रमथ कौपीनमित्यृचा ॥ युवा सुवासा इत्येवं तच्छंयोरुपवीतकम् । एतद्र गृहीत्वा निष्कम्य स्वग्रामं वान्धवांस्त्यजेत् ॥ निःस्पृहोऽन्यत्र गत्वैव ब्रतैः स्बैर्व्वर्त्तयेत् सदा" — इति ।

एतच जलपवित्रादिकं चतुर्विधेषु मिक्षुषु प्रथम-द्वितीय-विषयम्। चातुर्विध्यन्तु भिक्षूणां हारीत आह, —

"चतुर्विधा भिक्षवस्तु प्रोक्ताः सामान्यलिङ्गिनः ॥
तेषां पृथक् पृथक् ज्ञानं वृत्तिभेदात् कृतं च तत् ।
कूटीचरो\* वहूदको हंसश्चैव तृतीयकः ॥
चतुर्थः परमोहंसो यो यः पश्चात् स उत्तमः"। — इति ।

पितामहोऽपि, —

"वतुर्विधा भिक्षवस्तु प्ररव्याता ब्रह्मणो मुखात्। कूटोचरो बहूदको हंसश्चैव तृतीयकः। चतुर्थः परहंसश्च संज्ञाभेदैः प्रकीतिताः" — इति।

तत्राधिकार-विशेषः पुराणे दिशतः, —

"विरक्तिदिविधा प्रोक्ता तीव्रा तीव्रतरेति च ॥

सत्यामेव तु तीव्रायां न्यसेद् योगी कूठिचरः।
शक्तो वहुदके तीव्रतरायां हंस-संज्ञिते ॥

मुमुक्षुः परमे हंसे साक्षादिज्ञान-साधने" — इति।

<sup>\*</sup> कुटीचक, — इति मु॰ पुस्तके पाठ:। एवं परत्र सर्व्हत

तत्र कुटीचरस्य वृत्तिविशेषमाह प्रजापितः। "कुटीचरो नाम स्वगृहे वर्त्तमानः श्रुचिरकलुषः अहिताग्निषु भिक्षां मुझानोऽपगतकाम-क्रोध-लोम-मोंहोऽहङ्कारविजित आत्माऽनुग्रहं कुरुते"। वृद्धपराशरऽपि। "कूटीचरो नाम पुरत्रादिभिः कुटीं कारियत्वा काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्यादीन् हित्वा विधिवत् सन्न्यासंकृत्वा त्रिदण्ड-जल-पवित्र-काषायवस्त्र-धारिणः शौचाचमन\*जपस्वाध्याय-ब्रह्मचर्य्य-ध्यान ं तत्पराः पुत्रत्रादेरेव िक्षाकालेऽन्नयाच्ञामात्रमुपभुझाना रिस्तस्यां कुट्यां नित्यं वसन्तआत्मानं मोक्षयन्ति" — इति। स्कन्दपुराणेऽपि. —

"कूटीचरस्तु सन्न्यस्य से से सद्मिन नित्यशः । भिक्षामादाय भुञ्जीत स्ववन्धूनां गृहेऽथवा ॥ शिखी यज्ञोपविती स्यात् त्रिदण्डी सकमण्डलुः" — इति । कुटीचरस्याशक्त-विषयत्वाद्रयुक्तो गृहवासादिः । तदुक्तं वौधायनेन, —

"कूटोचराः परिव्रज्य से से वेश्मिन नित्यशः । भिक्षां वन्धुभ्य आदाय मुझते शक्ति-संक्षयात्" — इति ॥ बहूदकश्य वृत्ति-विशेषमाह स्कन्दः, —

"बहूदकस्तु सन्न्यस्य बन्धु-पुत्रादिवजितः । सप्तागारं चरेद्र मैक्षमेकान्नञ्च परित्यजेत् ॥ गीवाल-रज्जु-संबन्धं त्रिदण्डं शिक्यमुद्धृतम् । जलपात्रं पवित्रञ्च रवनित्रञ्च कृपाणिकाम् ॥ शिखां यज्ञोपवीतञ्च देवताराधनञ्चरेत् ।" — इति ।

<sup>\*</sup> स्त्रानशौचाचमन, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

र्ग ब्रह्म वय्योध्ययन, — इति मुः पुस्तके पाठः ।

<sup>ी</sup> पुत्रदिव, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ों</sup> युज्जाना, - इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

वृद्धपराशरोऽपि । "तत्र वहूदको नाम त्रिदण्ड-कमण्डलु-पवित्र\*-पात्र-काषायवस्त्रधारिणो वेदान्तार्थाववोधकाः साधुवृत्तेषु व्राह्मण-मृहेषु भेंक्षचर्याः चरन्त आत्मानं मोक्षयन्ति" – इति । पितामहोऽपि, –

"वहूदकः स विश्वे यः सर्व-सङ्ग-विविजितः । बन्धुवर्गे न भिक्षेत स्वभूमौ नैव संवसेत् ॥ निरुचलः स्थाणुभूतरुच सदा मोक्ष-परायणः । न कुटचां नोदके सङ्गं कुर्याद्र वस्त्रे च चेतसा ॥ नागरे नासने नान्ने नास्तरे नात्रिदण्डके । स्वमात्रायां न कुर्याद्र वे रागं दण्डादिके यतिः" ॥ — इति ॥

इंस-वृत्तिः स्कन्दपुराणे दशिता, —

"हंसः कमण्डलुं शिक्यं मिक्षापात्रं तथैव च । कन्थां कीपीनमाच्छाद्यमङ्गवस्त्रं वहिःपटम् ॥ एकन्तु वैणवं दण्डं धारयेन्नित्यमादरात् । देवतानामभेदेन कुर्याद्रध्यानं समर्चयेत्" ॥ — इति ॥

विष्णुरपि, —

"यज्ञोपवीतं दण्डञ्च वस्त्रं जन्तु-निवारणम् । तावन् परिग्रहः प्रोक्तो नान्यो हंस-परिग्रहः ॥" – इति ॥

पितामहोऽपि, —

'हंसस्तृतीयो विज्ञे यो निक्षु में कि-परायणः। नित्यं त्रिषवणस्रायी त्वाद्वीवासा भवेत् सदा॥

<sup>\*</sup> पद्मपवित्र, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

चान्द्रायणेन वर्तेत यति-धर्मानुशासनात् । वृक्षमूले वसेन्नित्यं गुहायां वा सरित्-तटे ॥" — इति ॥

## बौधायनोऽपि, —

"हंसाः कमण्डलुं शिक्यं दण्डपात्राणि विभ्रतः।
ग्राम-तीर्थेकरात्राश्च नगरे पञ्चरात्रकाः॥
त्रि-षड्रात्रीपवासाश्च पक्ष-मासौपवसिनः।
कृच्छ्-सान्तपनाद्येश्च यज्ञोः कृशवपुर्धराः॥" — इति॥

परमहंस-वृत्तिः स्कन्दपुराणे दिशता, —

"कौपीनाच्छादनं वस्त्रं कन्थां शीत-निवारिणीम् । अक्षमालाञ्च गृह्णीयात् वैणवं दण्डमव्रणम् ॥ माधूकर\*मधैकान्नं परहंसः समाचरेत् । परहंसस्त्रिदण्डञ्च रज्जुं गोवाल-निर्मिताम् ॥ शिखां यज्ञोपवीतञ्च नित्यं कर्म परित्यज्ञेत्"। — इति ॥

अत्र केचिच्छ्दा-जाड्ये न सन्ध्यावन्दन-गायत्रो-शिखा-यज्ञोपवीत-त्यागमसहमानाः यथावणितं पारमहंस्यं विद्विषन्ति । उदाहरन्ति च कानिचिद् वचनानि । तत्र हारीतः, —

"चत्वार आश्रमा ह्ये ते सन्ध्यावन्दन-वर्जिताः । ब्राह्मण्यादेव होवन्ते यद्यप्युग्रतपोधनाः ॥" — इति ।

# बौधायनोऽपि, —

"अनागतान्तु ये पूर्वामनतीतान्तु पश्चिमाम् । सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथन्ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥" – इति ॥

<sup>\*</sup> नधूकर, — इति स॰ पुस्तके पाठः।

स्मृत्यन्तरेऽपि, —

"सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ये वित्रा नो उपासते । कामं तान् धार्मिको राजा बूद्र-कर्मसु योजयेत् ॥ — इति ॥

मनुरपि, -

"सावित्री-पतिता व्रात्या भवन्त्यार्य-विगहिताः।" — इति ॥

अत्रिरपि, —

"यत्रोपवीतं सर्वेषां द्विजानां मुक्ति-साधनम् । परित्यजन्ति ये मोहान्नरा निरयगामिनः ॥" — इति ॥

पदापुराणे, —

"शिखा-यञ्जोपवीतेन त्यक्तेनासौ कथं द्विजः।" — इति ॥

मैवं। एतेषां वचनानां परमहंस-व्यतिरिक्त-विषत्वेनाप्युपपतेः।
पारमहंस्यन्तु बहुषु प्रत्यक्षश्रुतिषूपलभ्यमानं केन प्रद्वे ब्टुं शक्यम्।
तथा च जावालश्रुतिः। "तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणिक
श्वेतकेतुदुर्वासर्भूनिदाधजङ्भरतदत्तात्रेयरेवतकप्रभृतयो व्यक्तलिङ्गा
अव्यक्ताचारा अनुन्मचा उन्मत्तवदाचरन्ति" — इति। तेषाञ्च
शिखादित्याग आत्मज्ञानादिधम्यांश्च तत्रेव श्रुताः। "दण्डं
कमण्डलुं शिक्यं षात्रं जलपवित्रकम्, शिखां यज्ञोपवीतं चेत्येतत्
सर्वः भूः स्वाहेत्यप्षु परित्यज्यात्मानमन्विच्छन् यथाक्षपधरो
निर्द्वं न्द्रो निष्परिग्रहः तत्वत्रह्ममार्गे सम्मक् सम्पन्नः शुद्धमानसः
प्राणसन्धारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो भेक्षमाचरन् करपात्रेण\*
लामालामयोः समो मृत्वा, शून्यागार-देवगृह-तृगकूट-जलमोक-वृक्षमूल
कृजालशालाऽग्निहोत्र-नदीपुलिन-गिरिकुहर-कन्दर-कोटर — निर्झर-

<sup>\*</sup> उद्पात्र ण, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

स्थिष्डिलेष्विनकोतवानप्रयत्नो निर्ममः शुक्रध्यानपरायणोऽध्यातम-निष्ठोऽशुद्धकम्मं-निर्मूलन-परः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नाम" — इति ।

तस्यामेव च श्रती जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद-रूपेण यज्ञोपवीत-त्यागमाक्षिप्य समाहितम्। "पृच्छामि त्वां याज्ञवलक्य नायज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण इति । स होवाच याज्ञवल्क्चः इदमेवास्य यज्ञोपवीतं यः आत्मेति" – इति । आरुणिश्रुताविप पारमहंस्यं प्रपठिचतम् । "आरुणिः प्रजापतेलोंकं जगाम तं गत्वोवाच केन भगवन् कम्माण्य-शेषतो विसृजानीति। तं होवाच प्रजापतिः तव पुत्रान् भातृन् वन्धवादीन् शिखायज्ञोपवीते यागं सूत्रं स्वाध्यायञ्च मूर्लोकं मूवलोकं स्वलोंकं महोलोकं जनलोकं तपोलोकं सत्यलोकं चातल-वितल-भुतल-तलातल-महातल-रसातल-पातालं ब्रह्माण्डञ्च विसर्जयेत्। दण्डमाच्छादनं कौपोनं परिगृहेत्, शेषं विसृजेत् । ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो वा लौकिकाग्नीनुदराग्नी समारोपयेत्। गायत्रीं च शरीराग्नी \* समारोपयेत्। उपवीतं भूमी वाऽप्सू वा विसृजेत्। ां दण्डान् लोकाग्नीन् विसृजेदिति होवाच। अत ऊर्द्ध ममन्त्रवदाचरे-दूर्द्धं गमनं विसृजेत्त्रिसन्ध्यादौ स्नानमाचरेत्। सर्वेषु देवेष्त्राचरण-मावर्त्तयेदुपनिषदमावर्त्तयेत्" — इति । मैत्रावरुणश्रुतवि । "इन्द्रस्य वज़ोऽसीति त्रीनवैणवान् दण्डान् दक्षिणपाणी धारयेदेकं वा, यद्येकं तदा सिश्खं वपनं कृत्वा विसृज्य यज्ञोपवीतम्" — इति । पिप्पलाद शाखायामपि. —

> "सिशिखं वपनं कृत्वा विहःसूत्रं त्यजेद्धुधः। यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्॥

<sup>\*</sup> स्वभावाचाग्नौ, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ाँ</sup> कुटीचको ब्रज्ञचारी कुटुम्बं विखजेत् विप्रत्वं विखजेत् पात्रः विखजेत्, — इत्यधिकः पाठः मु० पुस्तके ।

सूचनात् सूत्रमित्याहः सूत्रं नाम परंपदम्। तत् सूत्रं विहितं येन स विप्रो वेदपारगः ॥ येन सर्व्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवितत्त्वदशिवान् ॥ वहिः सूत्रं त्यजेदिदान् योगसूत्रं समास्थितः। ब्रह्मभाविमदं सूत्रं धारयेद्यः स चेतनः ॥ धारणादस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुचिर्भवेत्। सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् ॥ ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः। ज्ञानशिखाज्ञाननिष्ठाज्ञानयज्ञोपवोतिनः ॥ ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते। अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥ स शिखीत्युच्यते विद्वाननेतरैः केशधारणैः। कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः। एमिर्धार्यामदं सूत्रं क्रियाङ्गं तद्धि वै स्मृतम्। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तनमयम् ॥ ब्रह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः। इदं यञ्जोपवीतन्तु परमं यत्परायणम् ॥ विद्वान् यज्ञोपवीती स्यात् यज्ञास्तं यज्वनं विदुः" — इति ।

#### व्यासस्मृताविप, —

"यज्ञोपवोतं कम्मां वदन्त्युतमबुद्धयः। उपकुर्वाणकात् पूर्वं यतो लोके न दश्यते॥ यावत् कम्मांणि कुरुते तावदेवास्य धारणम्। तस्मादस्य परित्यागः क्रियते कम्मींभः सह॥ अग्निहोत्र-विनाशे तु जुह्वादीनि यथा त्यजेत्॥ यथा च मेखलादीनि गृहस्थाश्रम-वाठछया। पत्नी योकत्रं यथेष्टचन्ते सोमान्ते च यथा ग्रहान्॥ तद्वद्रयज्ञोपवीतस्य त्यागमिच्छन्ति योगिनः" — इति।

विश्वामित्रोऽपि, — "अथापरं परिव्राजकलिष्ठ" सर्व्वतः परिमीक्षमेकै सत्यानृते सुखदुः से वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत् शिखा-यन्नोपवीत-कमण्डलु-कपालानां त्यागी"—इति । बौधायनोऽपि । "अतसद्ध" यन्नोपवीतं मन्त्रमाच्छादनं यष्टयः शिक्यं जलपवित्रं कमण्डलुं पात्रमित्येतानि वर्जयत्वा वैणवं दण्डमादत्ते सखामगोपाय" — इति । स्मृत्यन्तरेऽपि, —

"यदा तु विदितं तत् स्यात् \* परंव्रह्म सनातनम् । तदैकदण्डं संगृह्य उपवीतं शिखां त्यजेत्" — इति ।

अत्र केचिदाहः। उपवीत-त्यागवचनानि पुरातन यञ्चोपवीत-विषयाणि। तथा च स्मृतिः। "नखानि निकृत्य पुराणं वस्त्रं यज्ञोपवीतं कमण्डलुं त्यक्त्वा नवानि गृहोत्वा ग्रामं प्रविशेत्" – इति। यदाऽऽचमनाङ्गं यज्ञोपवीतं न स्यात् तदा व्राह्मणादेव हीयते। तस्मादस्ति परमहंसस्यापि यज्ञोपवीतम्, — इति।

तदयुक्तम्, उदाहतस्मृतेर्बहृदकादि-विषयत्वात्। "न यज्ञो-पवीतं नाच्छादनञ्चरति परमहंसः"— इति श्रुतेः। "अयज्ञोपवीतीः शौचनिष्ठः काममेकं वैषवं दण्डमादधीत" — इति श्रुत्यन्तराञ्च। न च ब्राह्योपवीतमन्तरेणाचमनाद्यसम्भवः, कौषोतिकब्राह्मणे प्रश्नोत्तराम्यां तदुपपादनात्। "किमस्य यज्ञोपवीतं का शिखा

<sup>\*</sup> वत्त्वात्, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

कथञ्चास्योपस्पर्शनम्" — इति प्रश्नः । "इदमेवास्य यज्ञोपवीतं यदात्मध्यानं विद्या शिखा" — इत्याद्युत्तरम् । व्राह्मण्यन्तु विज्ञान-मय-शिखायज्ञोपवीतिन एव पुष्कलम् , — इति पिष्यलादश्रुता-वुदाहृतम् ।

केचिन्तु परमहंसस्यापि त्रिदण्डमिच्छन्ति, उदाहरन्ति च वचनानि । तत्र दक्षः, सर्वेषामाश्रमिणां क्रमेण लक्षणमिदधानः "त्रिदण्डनयतिश्चैव" — इति यतेर्लक्षणमिधाय, त्रिदण्डरितस्य यतित्वं निषेधति, —

"यस्यैतल्लक्षणं नास्ति प्रायश्चित्ती न चाश्रमी" — इति ।

हारीत-दत्तात्रेय-पितामहाः कुटीचरादीन् चतुरोऽप्युपन्यस्य सर्वेषां त्रिदण्डमेव विद्धते, —

"वृत्तिभेदेन मिन्नाश्च नैव लिङ्गेन ते द्विजाः। लिङ्गन्तु वैणवं तेषां त्रिदण्डं सपवित्रकम्" — इति।

अत्रिरपि, —

"शिखिनस्तु श्रुताः केचित् केचिन्मुण्डाश्च मिक्षुकाः। चतुर्द्धा मिक्षुकाः प्रोक्ताः सर्वे चैव त्रिदण्डिनः" — इति।

एकदण्ड-वचनानि तु त्रिदण्डालाम-विषयाणि । तदाह मेधातिथिः, —

"यावन्न स्युस्त्रिदण्डास्तु तावदेकेन पर्प्यटेत्" — इति ।

हारीतोऽपि, —

"नष्टे जलपित्रे वा त्रिदण्डे वा प्रमादतः। एकन्तु वैणवं दण्डं पालाशं वैल्वमेव वा॥ गृहोत्वा विचरेत्तावद्यावसम्येत् त्रिदण्डकम्" — इति। अत्रोच्यते । परमहंसस्यैकदण्ड-निराकरणे वह्नागम-विरोधः स्यात् उदाहताश्च परमहंसस्यैक-दण्ड\*प्रतिपादकाः श्रुति-स्मृतयः । एवं सित मैधातिथि-हारीताभ्यां यदेकदण्डस्यानुकल्पत्वमुक्तं, तद्वद्वदकादि-विषयं भविष्यति । परमहंसस्य तु नैकदण्डोऽनुकल्पः । यतो व्यास आह, —

"त्रिदण्डस्य परित्याग एकदण्डस्य धारणम् । एकस्मिन् दृश्यते वाक्ये तस्मादस्य प्रधानता" ॥ — इति ॥

यतः, "सर्वे चैव त्रिदण्डिनः" — इति, तद्वाग्दण्डादिविषयं न तु यष्टि-त्रयाभिप्रायम् । तथा च मनुः, —

"वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्त्रथैव च। यस्यैते नियता बुद्धौ त्रिदण्डोति स उच्यते ॥ त्रिदण्डमेतत् निःक्षिप्य सर्वमृतेषु मानवः। कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं निगच्छति ॥" — इति ॥

दक्षोऽपि, -

"वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तथैव च । यस्यैते नियता दण्डा स्त्रिदण्डीति स उच्यते ॥" — इति ॥

एतेषां च त्रयाणां दण्डानां स्वरूपं स एवाह, —
"वाग्दण्डो मौनता प्रोक्ता कर्मदण्डस्त्वनीहता ।
मानसस्य तु दण्डस्य प्राणायामी विधीयते ॥" — इति ॥

यदिप पितामहेनोक्तं, —
"परः परमहंसस्तु तुर्याख्यः श्रुतिरव्रवीत्।
यमैश्चिनियमैर्युक्तो विष्णुक्पी त्रिदण्डमृत्।" — इति ॥

<sup>\*</sup> प्रतिपदिका, — इति पाठो भिषतु पुक्तः । विष्युष्टो मौनमातिष्ठेत् कर्मदण्डे त्वनीहताम्, — इति स० शा० पुस्तकेषु पाठः ।

तदप्युक्तरोत्या वाग्दण्डाद्यभिप्रायम् । यदपि, — "लिङ्गनतु वैणवं तेषां त्रिदण्डं सपवित्रकम् "

— इति यष्टि-त्रयामिधानं, तदिष वहूदक-विषयत्वेनोपपन्नम्। योहि वहूदक एव सन् ग्रामैकरात्रादिकां\* हंसवृत्तिमाचरित, स वृत्तितो हंसो मवति। वेदान्त-श्रवणादिकां परमहसवृत्तिं चेदाश्रयित, तदा वृत्तितः परमहंसो मवति। तेषां हंसादीनां त्रिदण्डमेव लिङ्गम्। अर्ननैवामिप्रायेण, —

🎅 "वृत्तिभेदेन मिन्नारच नैव लिङ्गेन ते द्विजाः" — इति।

अन्यथा मुख्ययोर्हं सयोरेकदण्ड-विधायकान्युद हतानि वचनानि निर्विषयाणि स्युः। तेस्मादेक एव दण्डः परमहं सस्य। ननु परमहं सोपनिषदि एकदण्डोऽप्यमुख्येनेव श्रूयते। "कौपीनं दण्ड-माच्छादनञ्च स्वशरीरोपमोगार्थाय च लोकस्योपकारार्थाय च परिग्रहेत्, तच्च ं न मुख्योऽस्ति, को मुख्य इति चेदयं मुख्यो न दण्डं न शिक्यं नाच्छादनं चरति परमहं सः' — इति। वादम्। नास्त्येव विद्वत्-परमहं सस्य वाह्ययष्टयुपयोगः। अतएव वाक्यशेषे ज्ञानमेव तस्य दण्डः, — इत्युक्तम्, —

"ज्ञानदण्डोधृतो येन एकदण्डो स उच्यते" — इति ।

यिष्ट-धारणन्तु विविदिषोः परमहं सस्य। न च विद्रद्-विविदिषु-भेद्रेन पारमहं स्य-द्रेविध्ये मानाभावः राष्ट्रनीयः। वाजमर्नियत्राह्मणे तदुपलम्मात्। "एतं वै तमात्मानं विदित्वा व्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ मिक्षाचर्यं चरन्ति" — इति विद्यत्संन्यासे प्रमाणम। एतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव

<sup>\*</sup> ग्रामैकरात्रिकां, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

प्रव्राजिनो लोकमिन्छन्तः प्रव्रजन्ति" — इनि चान्यस्मिन् । एतन् द्वावये विद्वद्विविद्युसंन्यासौ उभावपि विस्पष्टमवगम्येते । "एतत् सर्वं मः स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमन्विन्छेत्" — इति जावाल्वाक्ये त्रिदण्डादि-परित्यागात्मकं विविदिष्-पारमहंस्यमाम्नातम् । श्रुति । "न्यास इति ब्रह्म व्रह्म हि परः परो हि ब्रह्म तानि वा एतान्यः पराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्" — इत्यिप्रहोत्रयज्ञ-दानादि-तपो-निन्दापुःसरं पारमहंस्यं विधाय तस्य परमहंसस्य विविदिषो-रात्मविद्याधिकारं दर्शयित, "ओमित्येतमात्मानं युज्ञीत" — इति । तस्माद् द्वैवध्य-सद्भावाद् दण्डादिनिवारणमरोष-कर्मश्चन्य-विद्यद्व-पारमहंसःविषयम् । विदुषः कर्त्तव्य-शून्यतां भगवानाह, —

"यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तरच मानवः। आत्यन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते" — इति।

दक्षोऽपि, —

"नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कदाचन। एतेः सर्वैः सुनिष्पन्नो यतिर्भवति नान्यदा" — इति।

स्मृत्यन्तरेऽपि, -

"ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। नैवास्ति किञ्चित् कत्तंव्यमस्ति चेन्न स सर्ववित्' — इति।

वहु चत्राह्मणेऽपि। "एतद्ध स्म वै तदिद्वांस आहुः कोषेयाः किमर्था-वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे" — इति। विविदिषोस्तु श्रवण-मननादि-कर्जव्यसद्भावात् तदुपकारित्वेन दण्डधारणादि-नियम उपपद्यते। ननु-ज्ञान-रहितस्याणि दण्डप्रतिषेध आम्रायते,

"काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशो ज्ञान-वर्जितः। स याति नरकान् घोरान् महारौरव-संज्ञितान्"॥ नायं दोषः । विद्यां विविदिषाञ्च विना जीवनार्थंमेन केवलमे इदण्डं यो धत्ते तद्विषयत्वात् प्रतिषेधस्य । अत्रप्व सर्वाशीति विशेषितम् । स्मृताविष, —

'प्कदण्डं समाश्रित्य जीवन्ति वहवो नराः । नरके रौरवे घोरे कर्म-त्यागात् पतन्ति ते" – इति ।

युक्तरच नरक-पातः, सत्यपि ब्राह्मदण्डे पाप-निवर्त्तकानामान्तरदन्डा-नामभावात्। पाप-निवर्त्तकत्वठच कालिकापुरणे दर्शितम्, —

"वैणवा ये समृता दन्डा लिङ्गमात्र-प्रवोधकाः। लिङ्गव्यक्तौ हि धार्यास्ते न पुनर्धम्मं-हेतवः। कायजा ये बुधैनित्यं नृणां पाप-विमोक्षणात्। जितेन्द्रियैजितक्रोधै धाँग्यां वै तत्त्वदिशिमः" — इति।

ये कायजास्त्रयोदन्डास्ते पाप-विभोक्षणाय धार्याः — इत्यन्वयः। नन्वेकदन्ड-त्रिदन्डयोविंकल्पः क्वचित् समर्थ्यते । तत्र, विष्णु-वौधायनौ, —

"एकदण्डो भवेदाऽपि त्रिदण्डो वा मुनिर्भवेत्" — इति । व्यासः, —

"त्रिदण्डमेकदण्डं वा व्रतमास्याय तत्त्ववित् । पर्ध्यंटेत् पृथिवीं नित्यं वर्षाकाले स्थिरीमवेत्" — इति ।

शौनकोऽपि । "अथ कषायवासाः सस्तामा गोपायेति त्रिदण्ड मेकदण्ड' वा गृहाति" — इति । आश्वमेधिके भगवद्भवचनम् , —

"एकदण्डो त्रिदण्डो वा शिखो मुन्डित एव वा । काषायमात्रसारोऽपि यतिः पूज्यो युधिष्ठिर" — इति । वाद्रमः। उक्तरीत्या तयोर्व्यवस्था द्रष्टव्याः। तत्र, कूटोचर-वहृद-कयोस्त्रिदन्डः, हंस-परमहंसयोरेकदन्डः। तथा सति तत्र तत्रो — दाहृतानि वचनानि उपपद्यन्ते।

तदेवं चतुर्विधः संन्यासो निरुपितः।

# अथ तद्धर्मा निरुप्यन्ते।

तत्र वौधायनः, —

"जषःकाले समुत्थाय शौचं कृत्वा यथाविधि। दन्तान् विमृज्य चाचम्य पर्ववज्जं यथाविधि। स्नात्वा चाचम्य विधिवत्तिष्ठन्नासीन एव वा॥ विभ्रज्जलपवित्रं वाऽप्यक्षसूत्रं करद्वये। तद्भत् पवित्रेगोवालेः कृते दुष्कृतनाशने। जदये विधिवत् सन्ध्यामुपास्य त्रिकजप्यवान्। मित्रस्य चर्षणीत्याद्ये रूपस्थाय परि त्रिभिः\*। पूर्व्ववत् तर्पयत्वाऽथ जपेत् सम्यक् समाहितः" — इति।

मनुरपि, -

"एकएव चरेन्नित्यं सिद्धचर्थंमसहायकः। सिद्धिमेकस्य संप्रयन् न जहाति न हीयते" — इति॥

एकस्यासहायस्य विचरतो रागद्वेषादि-प्रतिवन्धामावात् ज्ञानलक्षणां सिद्धिं निश्चिन्वन् तां सिद्धिं न जहाति, तस्यां सिद्धावप्रत्यूहेन

<sup>\*</sup> पवित्रिभिः, — इति पाठात्तरम्।

प्रवर्त्तते, प्रवृत्तरच तस्याः सिद्धेर्न हीयते किन्तु पारं गच्छति । यदा तु द्वितीय-तृतीय-पुरुष-सहायवान् विचरैत्तदा रागद्धेष-सम्भवादुक्त-सिद्धे हीयते । अतएव दक्षः, —

"एकोमिक्षु र्यथोक्तस्तु द्वावेव मिथ्नं स्मृतम् । त्रयोग्रामः समाख्याताजद्धं न्तु नगरायते ॥ नगरन्तु न कर्त्तथ्यं ग्रामोऽपि मिथ्नं तथा । एतत्रत्रयं प्रकुर्वाणः स्वधम्मात् च्यवते यतिः ॥ राजवात्तां हि तेषाञ्च मिक्षा-वार्तां परस्परम् । स्नेह-पैशुन्य-मात्सर्थ्यं सन्निकर्षान्न संशयः" ॥

यदा तु श्रवणादि-सम्पत्त्यभावादात्मज्ञान-सिद्धौ स्वयमशक्तः स्यात्, तदा तत्र शक्तेन द्वितीयेन सह विचरेत्। यथा श्रुतिः। "वर्षसु धुवशोलोऽष्टौ मासानेकाको यतिश्चरेत् द्वौ वा चरेत्"। चरेता-मित्तर्थः। एकाको विचरेत् सर्व्यमूतेभ्यो हितमाचरेत्। तदाह याज्ञवल्क्यः, —

सर्व्वभूत-हितः शान्तः त्रिनण्डी सकमण्डलुः । एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थं ग्राममाविशेत्" — इति ।

हिताचरणं नाम हिंसाऽननुष्ठानमात्रं न पुनरूपकारेषु प्रवृत्तिः। ''हिंसाऽनुग्रयोरनारम्मः" — इति गोतमस्मरणात्। अतएवाहिंसा-दोनाहात्रिः, —

"अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय्यापिरग्रही । भावशुद्धिर्हरेभिक्तः सन्तोषः शौचमार्जवम् ॥ आस्यिक्यं ब्रह्मसंस्पर्शः स्वाध्यायः समदर्शनम् । अनौद्धधत्यमदोनत्वं प्रसादः स्थैर्थ्य-मार्ववे ॥ सस्नहो गुरुशुश्रूषा श्रद्धा क्षान्तिर्दमः शमः । उपेक्षा धैर्य्य-माधुर्ये तितिक्षा करुणा तथा ॥ हास्तपोन्नान-विज्ञाने योगो लघ्वरानं धृतिः । स्नानं सुरार्चनं ध्यानं प्राणायामो विलः स्तुतिः ॥ भिक्षाटनं जपः सन्ध्या त्यागः कर्मफलस्य च । एष स्वधमों विख्यातो यतीनां नियतात्मनाम् ॥'' — इति ।

प्रव्रज्यां कृत्वापि गुरोः समीपे ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं निवसेत्। तदुक्तं लिङ्गपुराणे, –

"आश्रमत्रयमुक्तस्य परमाश्रमम्। ततः संवत्सरस्यान्ते प्राप्य ज्ञानमनुत्तमम्। अनुज्ञाप्य गुरुठचैव चरैद्धि पृथिवोमिमाम्। त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः॥ पिधाय बुद्धचा द्वाराणि ध्यानेनैकमना भवेत्।" — इति।

## मत्स्यपुराणेऽपि, —

"गुरोरिप हिते युक्तः स तु संवत्सरं वसेत्। नियमेष्वप्रमत्रस्तु यमेषु च सदा भवेत्॥ प्राप्य चान्ते ततश्चेव ज्ञानयोगमनुत्तमम्। अविरोधेन धर्मस्य चरैत पृथिवीं यतिः॥"— इति।

संवत्सरमित्युपलक्षणं, यावज्ज्ञानं तावन्निवसेत् । गृरुसमीप वासस्य ज्ञानार्थत्वात् । पृथिवी-विचरणे विशेषमाह कण्वः, —

"एकरात्र' वसेत् ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम् । वर्षाम्योऽन्यत्र वर्षासु मांसांश्च चतुरो वसेत्॥"— इति॥

<sup>\*</sup> अश्रमत्रयमुर् सुज्यः, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

मत्स्यपुराणेऽपि, —

"अष्टौ मासान् विहारः स्याद्यतीनां संयतात्मनाम् । एकत्र चतुरो मासान् वाषिकान् निवसेत् पुनः ॥ अविमुक्ते प्रविष्टानां विहारस्तु न विद्यते । न दोषो भविता तत्र दृष्टं शास्त्रं पुरातनम् ॥" — इति ।

चातुर्मास्य-निवासे प्रयोजनमाह मेधातिथिः, —

"संरक्षणार्थं' जन्तूनां वसुधातलचारिणाम् ।

आषाढ़ादींश्च चतुर आ मासान् कार्त्तिकाद् यतिः ॥

धर्माढ्ये जलसम्पन्ने ग्रामान्ते निवसेच्छुचिः ।" — इति ।

अन्यानिष हैयोपादेयांश्च धर्मान् संगृह्याह स एव, —

"श्रद्धया परयोपेतः परमात्म-परायणः ।

स्थूलसूक्ष्मशरीरेभ्यो मुच्यते दशषट्कवित् ॥

त्रिदण्डं कृण्डिकां कन्यां भैक्ष-भाजनमासनम् ।

कौपीनाच्छादनं वासः षड़ेतानि परिग्रहेत् ॥

स्थावरं जन्नमं वीजं तेजसं विषयायुधम्\* ।

षड़ेतानि न गृह्वोयाद्र यति मूंत्रपुरीषवत् ॥

रसायनं क्रियावादं ज्योतिषं क्रयविक्रयम् ।

विविधानि च शिल्पानि वर्जयेत् परदारवत् ॥

मिक्षाटनं जपं स्नानं ध्यानं शौचं सुरार्चनम् ।

कर्त्तव्याणि षड़ेतानि सर्वथा नृप ! दण्डवत् ॥

नटादि-प्रेक्षणं द्यूतं प्रमदां सुहृदं तथा ।

मक्ष्यं भोज्यमुदक्यां च षण्न पश्येत् कदाचन ।

स्कन्धावारे खले सार्थे पुरे ग्रामे वसद्गुरे ॥

<sup>\*</sup> विषमायुधम्, — इति स॰ पुस्तके पाठः।

न वसेत यतिः षटसु स्थानेष्वेतेष कहिंचित्। रागं द्वेषं मदं मायां दम्भं मोहं परात्मस्॥ षड़ेतानि यतिनित्यं मनसापि न चिन्तयेत् । मञ्चकं शुक्रवस्त्रञ्च स्त्रीक्थां लौल्यमेव च ॥ दिवास्वापञ्च यानञ्च यतीनां पतनानि षट् । संयोगंच वियोगगंच वियोगस्य च साधनम् ॥ जीवेश्वरप्रधानानां स्वरूपाणि बिचिन्तयेत् । आसनं पात्र-लोपरच सञ्चयाः शिष्य-सङ्गहः॥ दिवास्वापो वृथाजल्पौ यतेर्बन्ध-कराणि षट् । एकहात्परतो ग्रामे पठचाहात परतः पुरे ॥ वर्षाभ्योऽन्यत्र तत्-स्थान\*भासनं तदुदाहृतम्। उक्तानां यति-पात्राणामेकस्यापि न सङ्गृहः॥ मिक्षोर्भेक्षमुजश्चापि पात्र-लोपः स उच्यते । गृहीतस्य त्रिदण्डादेद्वितीयस्य परिग्रहः॥ कालान्तरोपभोगार्थं सञ्चयः परिकोत्तितः। शुश्रा-लाम-पूजार्थं यशोऽर्थं वा परिग्रहः॥ शिष्याणां न तु कार्ण्यात् सस्नेहः शिष्यसंग्रहः । विद्या दिवा प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते॥ विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते। आध्यात्मिकों कथां मुत्तवा भैक्षचर्यां स्रस्तुतिम्॥ अनुग्रहप्रदप्रश्नो वृथाजल्पः स उच्यते। अजिह्वः पण्डकः पङ्गुरन्धो वधिर एव च ॥' मुग्धरच मुच्यते भिक्षः षड्भिरेतैर्न संशयः। इदं मृष्टिमदं नेति योऽरनन्नपि न सज्जिति॥

<sup>\*</sup> तहास, — इति स॰ पुस्तके पाठः ।

हितं सत्यं मितं वक्ति तमिजहं प्रचक्षते ।
सद्योजातां यथा नारीं तथा षोड़शबार्षिकीम् ॥
शतवर्षाञ्च यो दृष्टा निविकारः स षण्डकः ।
मिक्षार्थमटनं यस्य विण्मूत्रकरणाय च ॥
योजनान्न परं याति सर्वथा पङ्गुरैव सः ।
तिष्ठतो ब्रजतो वापि यस्य चक्षुनं दूरगम् ॥
चतुर्युगद्वयं त्क्त्वा परिव्राट् सोऽन्ध उच्यते ।
हिताहितं मनोरामं वचः शोकावहं यतिः \*॥
श्रुत्वा यो न श्रुणोतोव विधरः स प्रकीतितः ।
सान्निध्ये विषयाणां यः समर्थोऽविकलेन्द्रियः ।
सुप्तवद्गवर्तते नित्यं स मिक्षुमृंग्ध उच्यते ॥" — इति ।

#### र्गिक्षाटनविधिमाह मनुः, —

"एककालं चरेद्रमैक्ष' न प्रसज्येत विस्तरे । मैक्षप्रसक्तोहि यतिर्विषयेष्विप सज्जते ॥ विधूमे सन्नमुषले व्यङ्गारे मुक्तवर्जिते । वृत्ते सराव-संपाते मिक्षां नित्य यतिश्वरेत् । अलामे न विषादो स्यालामे चैव न हर्षयेत् । प्राणयात्रिकमात्रः स्यानमात्रा-सङ्गाद्धिनिर्गतः" ॥ — इति ।

मीयन्ते, — इति मात्रा विषयास्तेषां सङ्गाद्विनिर्गतो यतस्ततीन हर्ष-विषादौ काय्यौ । यमोऽपि, —

"स्नात्वा शुचिः शुचौ देशे कृतजय्यः समाहितः। भिक्षार्थी प्रविशेद्रप्रामं राग-द्वेष-विवर्णिजतः॥

<sup>\*</sup> बोकावहन्तु यत्, — इति मु॰ पुस्तके पाठः। i विजितेन्द्रियः, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

चरेन्माधूकरं मैक्षं यतिम्लेंच्छ कुलादिप ।
एकान्नं न तु भुञ्जीत वृहस्पित-समोयितः ॥
मेध्यं मैक्षं चरेन्नित्यं सायाह्रं वाग्यतः शुचिः ।
एकवासा विशुद्धातमा मन्दगामी युगान्तदृक् ॥
यथालब्धं तथाऽरनीयादाज्यसंस्कार-विज्जतम् ।
भेक्षं माधूकरं नाम सर्व्व-पातक-नाशनम्" — इति ।

### वौधायनोऽपि, —

"विधूमे सन्न-मुसले व्यङ्कारे मुक्तविज्ञते। कालेऽपराह्न-भूयिष्ठे भिक्षाऽटनमथाचरेत्॥ जद्धं जान्वोरधोनामेः परिधायैकमग्वरम्। द्वितीयमान्तरं वासः पात्री दण्डो च वाग्यतः ॥ सव्ये चादाय पात्रनतु त्रिदण्डं दक्षिणे करे। उपतिष्ठेत सूर्य्यन्तु ध्यात्वा चैकत्वमातमना ॥ उक्तवा विराजनं मन्त्रमाकृष्णेन प्रदक्षिणम्। कृत्वा पुनर्जिपत्वा च ये ते पन्थान इत्यपि॥ यो॰सौ विष्णवाख्य आदित्ये पुरुषोऽन्तह् दि स्थितः। सो हं नारायणो देव इति ध्यात्वा प्रणम्य तम् ॥ भिक्षापात्रादि-शुद्धचर्थमवमुच्याप्युपानहौ । ततो ग्रामं व्रजेन्मन्दं युगमात्रावलोककः॥ ध्यायन् हरिञ्च तिच्चते इदं च समुदोरयेत्। विष्णुस्तिर्यगधोद्धं मे वैकुण्ठो विदिशन्दिशम् ॥ पातु मां सर्व्वतो रामो धन्वो चक्रो च केशवः। अभिगम्य गृहाद्भिक्षां भवत्-पूर्वं प्रचोदयेत् ॥ गो-दोहमात्रं तिष्ठेच वाग्यतोऽधोमुखस्ततः। दृष्टा मिक्षां दिष्टपूतां दातुरच कर-संस्थिताम् ॥

त्रिदण्डं दक्षिणे त्वक्षे ततः सन्धाय बाहुना । उत्पाटयेच्च कवचं दक्षिणेन करेण सः । पात्रं वामकरे क्षिप्त्वा इलेषयेद्रदक्षिणेन तु । प्राणायात्रिकमात्रन्तु मिक्षेत विगतस्पृहः" – इति ॥

भौक्षस्य पञ्चिवधत्वमाहोशनाः, -

"माधूकरमसन्तप्तं प्राक्प्रणीतमयाचितम्। तात्कालिकोपपन्नञ्च मौक्षं पञ्चिवधं स्मृतम्॥ मनः-सञ्चल्प-रितान्-गृहांस्त्रीन् सप्त पञ्चकान्। मधुवदाहरणं यत्तु माधूकरमिति स्मृतम्॥ शयनोत्थापनात् प्राग्यत् प्राथितं मिक्संयुतैः। तत् प्राक्प्रणीतिमत्याह मगवानुशना मृनिः॥ मिक्षाऽटन-समुद्योगात् प्राक् केनापि निमन्त्रितम्। अयाचितं हि तद्भेषः भोक्तव्यं मनुरव्रवीत्॥ उपस्थाने च यत्प्रोक्तः मिक्षार्थं ब्राह्मणेन ह। तात्कालिकामित्ति ख्यातं तदत्तव्यं मुमुक्षुणा॥ सिद्धमन्नं मक्तजनेरानीतं यन्मठं प्रति। उपपन्नं तदित्याहुर्म्नयो मोक्षकाङ्क्षणः" — इति।

मिक्षान्नं प्रशंसति यमः, —

"यश्चरेत् सर्ववर्णेषु मैक्षमभ्यवहारतः। न स किञ्चिदुपाश्चीयादापोभौक्षमिति स्थितिः॥ अव्विन्दुं यः कुशाग्रेण मासि मासि त्रयं पिवेत्। न्यायतो यस्तु भिक्षाशी पूर्ष्वोकात्तु विशिष्यते। तप्तकाञ्चनवर्णेन गवां मूत्रेण यावकम्॥ पिवेत् द्वादशवर्षाणि न तद्भौक्षसमं भवेत्। शाकमक्षाः पयोमक्षा येऽन्ये यावकमक्षकाः॥ सर्वे भैक्षमुजस्तस्य कलां नार्हन्ति षोड्शोम्। न भैक्षं परपाकान्नं न च भैक्षं प्रतिग्रहः॥ सोम-पान-समं भैक्षं तस्मद्भैक्षेण वर्त्तयेत्" — इति।

अत्र, सर्व्वर्णे व्वित्यापद्विषयम् । अतएव वौधायनोऽपि, —

"ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां मेध्यानामन्नमाहरेत् ।

असम्भवे तु पूर्व्वस्याप्याददोतोत्तरोत्तरम् ॥

सर्व्वषामप्यमावे तु भक्षद्वयमनञ्जता ।

भोक्षं शूद्रादिप ग्राह्मं रक्ष्याः प्राणा विजानता" — इति ।

नच भिक्षां लब्धुमुल्कापाताद्युत्पात-कथनं ग्रहदौस्थ्यादि-कथन-मन्यं वा किञ्चदुपाधि सम्पादयेत् । तदाह वौधायनः, — "न चोत्पात-निमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्ग-विद्ययाः नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिंचित्" — इति ।

वर्ज्यमन्नमाहात्रः, —
हितं मितं सदाऽश्नीयाद्यत् सुसेनैव जीर्व्यति ।
धातुः प्रकुप्यते येन तदन्नं वर्जयद्यतिः ।
उदक्या-चोदितं चान्नं द्विजान्नं शूद्र-चोदितम् ॥
प्राण्यन्ने चापि सक्लृप्तं\* तदन्नं वर्जयद्यतिः ।
पित्रश्रं कल्पितं पूर्व्यमन्नं देवादि-कारणात् ॥
वर्जयेचादृशीं भिक्षां परवाधाकरी तथा" — इति ।

परवाधा-प्रसक्तिमेवाभिप्रेत्य मनुराह, —

"न तापसैर्बाह्मणैर्वा वयोभिरथवा रवभिः।
आकीर्ण भिक्षुकैर्वाऽन्येरगारमुपसंव्रजेत्" — इति।

<sup>\*</sup> प्राण्यङ्गे वाससे क्लप्तं, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

यस्तु भिक्षां दातु' शक्तोऽपि नास्तिक्यान्न प्रयच्छति, तद्गृह' वर्जये दित्याह वौधायनः. —

भिक्षां न दद्युः पञ्चाहं सप्ताहं वा कदाचन । यस्मिन् गृहे जना मोर्ख्यात्यजेचण्डाल-वैश्मवत्" — इति ।

अनिन्य-गृहस्य वर्ज्जने वाधमाह सएव, —
"साधुं चापतितं विप्रं यो यतिः परिवर्जयेत्।
स तस्य सुकृतं दत्वा दुष्कृतं प्रतिपद्यते" — इति ।

यस्तु दरिद्रः श्रद्धालुतया स्वयमुपोष्यापि भिक्ष प्रयच्छति, तस्य मिक्षा न ग्राह्या। तदुक्तं स्मृत्यन्तरे, —

"आत्मानं पीड्यित्वाऽपि भिक्षां यः संप्रयच्छति ॥ सा भिक्षा हिंसिता ज्ञेया नादद्यात्तादश यतिः" — इति ।

भिक्षार्थं वहुषु गृहेषु पर्थ्यटितुमलसं प्रत्याह वौधायनः, —

"एकत्र लोभाद् यो भिक्षः पात्रपूरणमिच्छति ।

दाता स्वर्गमवाष्ठोति भोक्ता मूञ्जीत किल्विषम्"— इति ।

यतिपात्रं विविनक्ति मनुः, —

"अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनिर्द्रणानि च। तेषामद्भिः स्मृतं शीचं चमसानामिवाध्वरे ॥ अलाबुं दारुपात्रं वा मृन्मयं वैणवन्तथा। एतानि यति पात्राणि मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्" — इति।

यमोऽपि, -

"हिरण्मयानि प्रात्राणि कृष्णायसमयानि च। यतीनां तान्यपात्राणि वर्जियत्तानि भिक्षुकः"। वोधयनोऽपि. —

"स्वयमाहतपर्णेषु स्वयं शीणेषु वा पुनः । मूञ्जीत न वटाश्वत्थकरञ्जानान्तु पर्णेके ॥ कुम्भी तिन्दुकयोर्व्वाऽपि कोविदारार्कयोस्तथा । आपद्यपि न कांस्ये तु मलाशी कांस्यमोजनः ॥ सौवर्णे राजते ताम्रमये वा त्रपु-सोसयोः" — इति ।

मोजन-नियममाह स एव। "मिक्षाचर्यादुपावृत्तो हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्याचम्यादित्यस्याग्रे निवेदयन्नुदुत्यं चित्रमिति ब्रह्मयज्ञानमिति च उद्भयं तमसस्परीति च जिपत्वा भुञ्जीत" – इति। नृसिंहपुराणेऽपि, —

'ततो निवर्त्य तत्पात्र' संस्थाप्याचम्य संयमी।
चतुरङ्गुलेषु प्रक्षाल्य ग्रासमात्र' समाहितः॥
सर्व्यादिदेवमूतेभ्यो दत्त्वाऽन्नं प्रोक्ष्य वारिणा॥
मृठजोत पर्णपुटके पात्रे वा वाग्यतो यतिः।
मृत्त्वा पात्र' यतिनित्यं क्षालयेन्मन्त्रपूर्व्वकम्॥
न दुष्येतस्य तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव।
अथाचम्य निरुद्धा सु रुपतिष्ठेत मास्करम्॥
जप-ध्यान-विशेषेण दिनशेषं नयेद्धुधः।
कृतसन्ध्यस्ततो रात्रिं नयेद्देव-गृहादिषु॥
हत्पुण्डरोकनिलये ध्यात्वाऽऽत्मानमकलम्षम्।
यतिर्धम्मरतः शान्तः सर्व्वमृतसमो वशो॥
प्राप्नोति परमं स्थानं यदप्राप्य न निवर्त्तते" — इति।

कुम्मंपुराणेऽपि. —

"आदित्ये दर्शयित्वाऽन्नं भुञ्जीत प्राङ्मुखो यतिः। हृत्वा प्राणाहृतोः पञ्चग्रासानष्टौ समाहितः। आचम्य देवं ब्रह्माणं ध्यायीत परमैश्वरम् । प्राग्नात्रेञ्पररात्रे च मध्यरात्रे तथैवच ॥ सन्ध्यास्विह्न विशेषेण चिन्तयैन्नित्यमीश्वरम्" — इति ।

### अथान्येयतिधर्माः।

तत्राहात्रिः, —

"अतः परं प्रक्ष्यामि आचारो यो यतेः स्मृतः। अभ्युत्थान-प्रियालापैगुंश्वतप्रतिपूजनम् ॥ यतीनां ब्रतवृद्धानां स्वधम्ममनुवर्तिनाम्। विष्णुरूपेण वै कुर्यान्नमस्कारं विधानतः" — इति ॥

#### मनुरपि, -

"कृत्त-केश-नख-रमश्रः पात्री दण्डी कुसुम्मवान् ।
विचरेत्रियतो नित्यं सर्व्यमूतान्यपीड्यन् ॥
कपाल वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता ।
समता चैव सर्व्यस्मिन्नैतन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥
नामिनन्देत मरणं नामिनन्देत जीवितम् ।
कालमेव प्रतीक्षेत निद्वेशं मृतको यथा ॥
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत् ।
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ।
न चेमन्देहमाश्रित्य वैरं कुव्वित केनिचत् ॥
कृद्यन्तं न प्रतिकृद्धचे दाक्र ष्टः कुशलं वदेत् ।
सप्तद्वारावकीणां च न वाचमनृतां वदेत् ॥

<sup>\*</sup> विचरेञ्च यतिर्नित्यं, — इति मुः पुस्तके पाठः।

अध्यात्मरितरासीनो निरपेक्षो निरामयः।
आत्मनैव सहायेन सुखार्थो विचरेदिह ॥
संरक्षणार्थं मूतानां रात्रावहिन वा सदा।
शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत्॥
अल्पात्राभ्यवहारेण रहः स्थानासनेव च।
हियमानानि विषयेरिन्द्रियाणि निवर्त्तयेत्॥
इन्द्रियाणां निरोधेन रागः द्वेष-क्षयेण च।
अहिंसया च मूतानाममृतत्वाय कल्पते"— इति॥

#### दक्षोऽपि, —

"नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथ्यञ्चन। एतैः सर्वेः सुनिष्पन्नो यातर्भवति नेतरः" — इति ॥

#### वृहस्पतिरपि, —

"न किञ्चिद्धे षजादन्यदद्यादा दन्तधावनात्। विना भोजनकालन्तु भक्षयेदात्मवान् यतिः॥ नैवाददीत पाथेयं यतिः किञ्चिदनापदि। पक्कवमापत्सु गृह्होयाद्यावदह्होपभुज्यते\*॥ न तीर्थवासी नित्यं स्यान्नोपवासपरो यतिः। न चाध्ययनशोलः स्यान्न व्याख्यानषरोभवेत्"— इति।

नाध्येतव्यमित्येतत् कर्मकाण्ड-विषयं, अन्यशा "उपनिषदमावर्त्तयेत्" — इति श्रुतिर्वाध्येत । न श्रोतव्यमित्येतद्ब्रह्ममीमांसा-व्यतिरिक्त-विषयम्, "श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासित्वध्यः" — इति तन्मीमांसायां

<sup>\*</sup>यज्यते, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

विहितत्वात् । उपपन्नश्च तीर्थोपवासाध्ययन-व्याख्यान तात्पर्यः निषेधः, निवृत्तिधमर्म-प्रधानत्वात् कैवल्याश्रमस्य । यतः स एवाहः —

यस्मिन् वाचः प्रविष्टाः स्युः कूपे प्राप्ताः शिला इव ।
न वकारं पुनर्यान्ति स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥
यस्मिन् कामाः प्रविश्वन्ति विषयेभ्योपसंहताः ।
विषया न पुनर्यान्ति स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥
यस्मिन् कोधः शमं याति विफलः सम्यगुष्टिततः ।
आकाशेऽसिर्यथा क्षिष्ठः स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥
यस्मिन् क्षान्तिः शमः शौचं सत्यं सन्तोष आर्जत्रम् ।
आकिञ्चन्यमदम्भश्च स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥
वृथा प्रलापो यो न स्यान्न लोकाराधने रतः ।
नान्यविद्याऽभियुक्तश्च स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥
अतीतान्न स्मरेद्रोगांस्तथैवानागतानिप ।
प्राप्तांश्च नामिनन्देत स कैवल्याश्रमे वसेत्\* ॥
अन्धवन्मूकवत् पङ्गु-विधर-क्रीववच्च यः ।
आस्ते ब्रजति यो नित्यं स कैवल्याश्रमे वसेत्॥।

#### उक्तधम्मीपेतं यति प्रशंसति दक्षः, —

"सिंठिचतं यद् गहस्थस्य पापमामरणान्तिकम्। निर्देहिष्यति तत् सर्वि मेकरात्रोषितो यतिः। संन्यस्यन्तं द्विजं दृष्द्वा स्थानाञ्चलति मास्करः॥ एष मे मण्डलं भित्वा परं स्थानं प्रयास्यति"।

तदेवं यतिधम्मा निरूपिताः।

<sup>\*</sup> नास्त्य यं इलोकः मु॰ पुस्तके ।

उक्तानां ब्रह्मचय्यदिनां संन्यासान्तानां चतुर्णामाश्रमाणां प्रत्येक-मवान्तरभेदाश्चतुर्विधाः। तदुक्तं महामारते, —

"ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ मिक्षुकः। चत्वार आश्रमाः प्रोक्ताः एकैकस्य चतुर्विधाः" — इति।

तत्र चातुर्विध्यं कात्यायन-स्मृतेव्याचिक्षते "ब्रह्मचारि गृहस्थ-वानत्रस्थ-परिव्राजकार चत्वार आश्रमाः षोड्श-भेदा मवन्ति । तत्र ब्रह्मचारिण्यवतुर्विधा भवन्ति, गायत्रो ब्राह्मः प्राजापस्यो वृहन्निति। उपनयनादूद्धं त्रिरात्रमक्षारलवणाशो गायत्रोमधीते, स गायत्रः। अष्टाचत्वारिंशदर्पाण वेदब्रह्मचर्यं चरेत, प्रतिदं दादश दादश वा, यावद्रग्रहणान्तं वा वेदस्य, स ब्राह्मः। स्वदारनिरतः ऋतुकालगामी सदापरदार विज्ञतः स प्राजापत्यः । आ प्रायणाद्रगुरोरपरित्यागी स नैष्ठिको वृहन्निति। गृहस्था अपि चतुर्विधा मवन्ति, वार्ताकवृत्तयः शालोनवृत्तयो यायावरा घोरसंन्यासिकाश्रेति । तत्र वार्ताकवृत्तयः, कृषि-गोरक्ष-वाणिजयमगहितमुपयुञ्जानाः शतसंवत्सराभिः क्रियाभि-र्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । शालीनवृत्तयो यजन्तो न याजयन्तोऽ-धोयाना नाध्यापयन्तो ददतो न प्रतिगृह्नन्तः शतसंवत्सराभिः क्रियामिर्यजनत आत्मानं प्रध्यनते। यायावरा यजनतो याजयनतोऽ-धोयाना अध्याययन्तो ददतः प्रतिगृह्नन्तः शतसंवत्सारिमः क्रियामि-र्यंजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । घोरसंन्यासिका उद्धृत-परिपूताभिरद्भिः कार्यं कुर्वन्तः प्रतिदिवसमास्तृतोऽछवृत्तिमुपयुज्ञानां शतसंवत्सराभिः क्रियामिर्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । वानप्रस्था अपि चतुर्विधा-भवन्ति, वैखानसा औदुम्वरा वालखिल्याः फेनपाइचेति। तत्र, वेखानसा अकृष्टपच्योषधि-वनस्पतिभिग्रीमविहष्कृतामिरिग्रपरचरणं कृतवा पठवयज्ञक्रियां निर्वर्त्तयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । औदुम्वरा

वदर\*नोवार-श्यामाकैरप्रिपरिचरणं कृत्वा पठ वयज्ञक्रियां निर्वर्त्तयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । वालखिल्या जटावराञ्चीर-चर्म-वल्कल-परिवृताः कार्तिक्यां पौर्णमास्यां पुष्पफलां मृत्सृजन्तः शेषानष्टौ मासान् वृत्युपार्जनं कृत्वाऽग्निपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायज्ञक्रियां निर्वर्त्तयन्त आत्मान प्रार्थयन्ते । फेनपा जोर्ण-पर्ण-फल-भोजिनो-यत्र तत्र वा वसन्तः । परिब्राजकाअपि चतुर्विधा मवन्ति, कुटोचरा-वहूदकाः हंसाः परमहसारचेति । कुटोचराः स्वपुत्र-गृहेषु मैक्षचय्यां चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । वहूदकास्त्रिदण्ड-कमण्डल्-जल-पवित्र-पादुकाऽ ऽसनशिखा-यज्ञोपवीतकाषायवेषधारिणः ब्राह्मणकुलेषु भेक्षं चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । हंसा एकदण्डधराः शिखा यिज्ञोपवीत-धारिणः कमण्डलूहस्ता ग्रामैकरात्रवासिना नगरे तीशॅष् र पठचरात्रं एकरात्रं द्विरात्रं र कृच्छचान्द्रायणादि चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । परमहंसा नाम एकदण्डधराः मुण्डाः ौ कन्था-कौपीन-वाससो व्यक्तलिङ्गा अनुनमत्ता उन्मन्तवदाचरन्तस्त्रिदण्ड-कमण्डलु-शिक्यपद्मजलपवित्रपादुकाऽऽसन-शिखा-यज्ञोपवीतत्यागिनः शून्यागार-देवगृह-वासिनो न तेषां धम्भों ना धम्भों वा, न सत्य नापि चानृतं सर्वेशमाः समलोष्टाश्मकाऽचनाः, यशोपपनन चातुर्व्वर्णे भैक्षचर्याञ्चरन्त आत्मानं मोक्षयन्ते ।

"तेषामुप्रामो धम्भीनियमो वनवासिनाम् । दानमेक गृहस्थानां शुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम्"— इति ॥

<sup>\*</sup> वदर, — इति नास्ति स॰ शा० पुस्तकयोः।

र्ग प्रवक्तकः - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ि</sup> शिखावर्ज, — इति स॰ शा॰ पुस्तकयो: पाठ।

<sup>ीं</sup> तीर्थेष्टी च, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ों</sup> एकरात्र' द्विरात्र',— इति नास्ति स॰ शा॰ सो॰ पुस्तकेषु ।

<sup>ाँ</sup> मुण्डाः, — इति नास्ति मु॰ पुस्तके।

युक्तञ्च परिव्राजकानामात्म-मोक्षणम्, तत्त्वज्ञान-पर्य्यवसायित्वात् पारिव्राज्यस्य। एतदेवामिप्रेत्य एवं निर्वं वनं स्मृत्यन्तरे दिशतम्,—

"परिवोध त् परिच्छेदात् परिपूर्णावलोकानात्। परपूर्ण-फलत्वाच्च परिव्राजक उच्यते। परितो व्रजते नित्यं पर वा व्रजते पुनः। हित्वा चैवापरं जन्म परिव्राजक उच्यते" — इति।

तदेवमध्यायादौ मूलवचने, "चातुर्विग्याश्रमागतम्" — इत्याश्रमशब्देन बुद्धिस्था आश्रमचतुष्टय-धर्माः परिसमापिताः, — इति ।

द्वितीये त्वध्याये स्फुटमिमिहितोजीवनकृते — रूपायः कृष्यादिः पुनरश्च समस्ताश्रमगताः। गरीयांसो धर्म्माः किमिप विवृताः स्वाश्रमपदा — त्तमेवं व्याकार्षोन्महितिधषणोम धव-विमुः ॥

इति श्रोमहाराजाधिराज - परमेश्वर वैदिकमार्गप्रवर्त्तक - श्रोवीर वुक्क -भूपाल - साम्राज्य - घुरन्धरस्य माधवामात्यस्य कृतौ पराश्वरस्मृति -व्याख्यायां माधवीयायां द्वितीयोऽध्यायः ॥

## अथ वृतीयो (च्याय:।

ॐ नमः शिवाय ॥

प्रथम-द्वितीयाध्यायाभ्यां चातुर्विण्यंश्रमाः साक्षातप्रतिपादिताः, आश्रमधम्मीरच सूचिताः। तेषु च धम्मेषु शुद्धस्यैवाधिकारः,

<sup>\*</sup> नस्त्ययं इलोकोवङ्गोय पुस्तकेषु । क्वचित्तु पुस्तके तृतीयाध्यायस्यादौ इलोकोऽय दृश्यते ।

"शुचिता कम्मं कर्तव्यम्" — इति श्रुतः । सा च शुद्धिर्यद्यपि पुरुषस्य स्वामाविकी तथापि केनचिदागन्तुकेनाशौचाख्येन दोष- रूपेण पुरुषगतातिशयेन किवन्कालं प्रतिबध्यते । तच्चाशौचं कालेयत्तास्नानाद्यपनोद्यं, अतस्तृतोयेऽध्याये तत्प्रतिपिपादिद्यपुरादौ प्रतिबन्धापगमेनोत्तमितां शुद्धि प्रतिजानीते, —

अतः शुद्धिं प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा। इति।

यतो जननमरणयोर्धमम्भिकार परिपन्थिन्यशुद्धः प्रोप्तोति, अतः स्तिवर्त्तकोपाय-प्रतिपादनेन शुद्धि प्रवक्ष्यामि । जनन-मरणयोश्च अशुद्धि-प्रापकत्वं मनुना दिश्तिम, —

"द-तजातेऽनुजाते च कृतच'ले च संस्थिते। अशुद्धा वान्धवाः सन्वें सूतके च तथोच्यते" — इति॥

प्रतिज्ञातां शुद्धि वर्णानुक्रमेण दर्शयति, — दिनत्रयेण शुद्धचन्ति ब्राह्मणाः प्रेत्सूनके ॥ १ ॥ क्षत्रियो द्व दशाहेन वैश्यः पञ्चदशाहकैः । श्रूदः शुद्धचित मासेन पराशर-वचो यथा ॥ २ ॥

ननु दिनत्रयेण शुद्धचन्ति ब्राह्मणाः, — इत्येतद्रहु-स्मृति-विरुद्धम् । तथाच दक्षः, —

"शुद्धयेदिप्रो दशाहेन द्वादशाहेन मूमिपः । वैश्यः पञ्चदशाहेन श्रुदो मासेन शुद्धश्रति" — इति ।

देवलोऽपि, —

"दशाहं ब्रह्मणानान्तु क्षत्रियाणां त्रिपञ्चकम् । विंशद्रात्रं तु वैश्यानां श्रुद्राणां मासमेव हि" — इति ॥ वसिष्ठोऽपि, —

"ब्राह्मणो दशरात्रेण पठचदशरात्रेण क्षत्रियः। वेश्यो विंशतिरात्रेण यूद्रो मासेन शुद्धचति" — इति॥

नैषदोषः । विप्रेषु त्रयहाशीचस्य समानोदक-विषयत्वात् । तथाच मनुः — "त्र्यहात्तू दकदायिनः" — इति । दशाहाशीच-प्रतिपदकानि दक्षादि-वचनानि सिवण्ड-विषयाणि,

"दशाहं शावमाशीचं सपिण्डेषु विधीयते" —

इति मनुस्मरणात् । कूम्मंपुराणेऽपि, — "दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विपश्चितः" — इति ।

वृहस्पतिरपि, -

"दशाहेन सिपण्डास्तु शुद्धग्रन्ति प्रेतसु नके । त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्धग्रन्ति गोत्रजाः"—इति ।

ननु, क्षत्रियो द्वादशाहेन, — इत्येतदप्यनेकस्मृतिविरुद्धम्। तत्र, विस्टिदेवलाभ्यां क्षत्रियस्य पञ्चदशाहाशौचमुक्तं, तद्वचनं चोदा-हतम्। शातातपस्त्वेकादशाहमाहः, —

"एकादणाहाद्राजन्योवैग्योदादणभिस्तथा। श्रद्रोविंगतिराचेण ग्रुद्धाते स्तस्रतके"-दति। बद्धपराणरोऽपि,—

"चित्रयसु दशाहेन खकर्मानिर्तः ग्रुचिः। तथैव दादशाहेन वैश्वः ग्रुद्धिमवापुयात्"—इति॥

त्रत्रोचिते। विद्यातपमोस्तारतस्येन विरोधः समाधेयः। यावद्या-विद्यातपसी विद्धेते, तावत् तावदाशोचं संकुचते। त्रतएव याज्ञवक्योन्यायवर्त्तनः शूद्रस्याण्यर्द्धमाशौचमाइ,—

"चनस्य दादणाहानि विशः पञ्चदणैव तु । चित्रदिनानि श्रूद्रस्य तद्क्षं न्यायवर्त्तिनः"—दति । देवलोऽयोतदेवाभिषेत्य विश्वादीनामाणौच-तारतम्यमाह,—

"चलार्यधीतवेदानामहान्याभौचिमयते। वेदाग्नि-युक्त-विप्रस्य त्र्यहमाभौचिमयते॥ एताभ्यां त्रुत-युक्तस्य दिनमेकं विधीयते। एतैः साकं कर्म-युक्तः भद्यः गुज्ञित्रसंभयः॥ एतैर्युक्तस्य राज्ञस्त दादभैकादभादभ। वैश्वसीवं पञ्चदभदादभैकादभ कमात्॥ प्रद्वमासन्तु गुप्रूषोः गुज्ञस्याभौचिमयते"—दित।

यत्तु, चित्रयादेस्त्रिपञ्चकादिकं तेनैवोक्तं; तिद्यातपोरिहत-विषयम्,

"प्राक्ततानां तु वर्णानामाश्रीचं संप्रकीर्त्तितम्"—इति वाक्यश्रेषात्। दनोऽपि दग्न पचानुपन्यस्य, गुणोत्कर्षापकर्षाभ्यां व्यवस्था-माइ,—

"मद्यः भीचं तथैकाहं ऋहश्रुत्रहस्तया । षड-दश-दादशाहञ्च पनोमामस्यवेच ॥ भरणानं तथा चान्यत् पत्ताश्च दश स्नुतके । उपन्यास-क्रमेणैव वचाम्यहमश्रवतः॥ य्यार्थतोविजानाति वेदमङ्ग-समन्तितम् । मकल्पं मग्इस्यं च क्रियावांश्चेन स्तकम्॥ राजविंग्दीचितानाञ्च वाले देशान्तरे तथा। व्रतिनां मित्रणां चैव मद्यः ग्रोचं विधीयते ॥ एकाहाच्कुध्यते विप्रोयोऽग्नि-वेद-समन्वितः। होने हीनतरे वाऽपि ऋइअतुरहस्तथा॥ तया चीनतम चैव षडदः परिकीर्त्ततः। ये दशाहादयः प्रोकावर्णानान्ते यथाक्रमम्॥ त्रवाला चायडला च त्रदलाऽसंस्वा दिजः। एवं विधस्य विप्रस्य सर्वदा स्नुतकं भवेत्" - इति । अव, 'वलार्यधीतवेदानाम्'-दत्यादिनोक्तोऽघ-संकोचोयुगान्तर-

विषय: ।

"खाध्याय-रत्त-मापेत्तमध-मंकोत्तनं तथा"— दत्यनुकम्य,

"कनौ युगे लिमान् धर्मान् वर्ज्याना इर्मनी विणः"—रित स्रत्यन्तरेऽभिधानात् । "दशाहणव विषय मिण्डिमरणे मित ।

कत्यान्तराणि कुर्ञाणः कंलो व्यामोहिकिल्विषी" - दित

हारीत-वचनाच । जक्तरीत्या चित्रयवद्वेग्येऽपि वचनान्तर-विरोधः
पिरहर्त्त्यः । एवच्च मित, विषय ममानोदकेषु चिराचं मिण्डेषु
दशराचम् । चित्रयादीनां दादशाहादि यकुलवचनोकं, तदेव स्थितम् ।
यद्यपि चित्रय-वैग्ययोः पच्चदशाह-विंगतिगाच-वचनानुमारेण दादशाह-पच्चदशाहाशीच-वचनं गुणवदघ-संकोच-परिमवासाति, देवलस्य
गुणवदिषयलेनैवोदाजहार, तथापि शिष्टाचारादज्ञस्यत्यनुग्रहाच

चिय-वैश्वयोर्म्खवचनोक्रएव मुख्यः कल्यः। श्रतएव मनु-कूर्म-

"ग्रद्धोदिप्रोदशाहेन दादशाहेन श्रमिपः। वैश्वः पञ्चदशाहेन ग्र्द्रोमामेन ग्रद्धाति''—इति। मार्केण्डेयोऽपि,—

> "दशाहं ब्राह्मणसिष्ठेद्दानहोमादि-वर्जितः। चित्रयोदादशाहन्तु वैग्योमासार्द्धमेवच॥ ग्रूट्रस्तु आसमामीत निज-कर्स-विवर्जितः"—इति।

व्हस्पतिरपि,—

दचाः,-

"चित्रयोदादशाहेन गुड्याते स्तस्तते। वैग्यः पञ्चदशाहेन शूद्रोमाचेन गुड्याति" दति। विष्णुरपि। "त्राह्मणस्य सपिण्डानां जनन-मरणयोर्दशाहमाशौचं दादशाहं राजन्यस्य पञ्चदशाहं वैग्यस्य मासः शूद्रस्य"—दति। पञ्चदशाह-विश्वतिराच-वचनं तु यावक्यीवाशौच-वास्यमिव निन्दा- परत्वेन युगान्तर-विषयत्वेन वा\* व्याख्येयम्। 'पराग्ररावचोयया'— दत्यनेन स्वमतत्वं दर्भयन् मतान्तरेष्वष्यघ-संकोच-विकास-पराणि वचनानि सन्तीति स्वच्यति। तानि चासाभिर्व्यवस्थापितानि। उत्त-स्थाग्रीचस्य कर्माधिकार-परिपत्थित्वात् सन्ध्याद्युपासनस्थापि निष्ट-त्तिप्राप्तावपवादमाइ,—

### उपासने तु विप्राणामङ्ग-ग्रुडिय जायते॥२॥ इति।

उपासनं सन्ध्यावन्दनाग्निहोत्राद्यनुष्ठानं, तस्मिन् प्रसते तात्का-लिको ग्ररीर-ग्रुद्धिभवति । तदाह गोभिलः,—

"त्रियहोत्रादि-होमाधं ग्रुद्धिसात्कालिकी स्ता।
पञ्चयज्ञात्र कुर्वीत ह्यग्रद्धः पुनरेव मः"—इति।
यावत्कालेनाग्निहोत्रं निष्यद्यते, तावदेव ग्रुद्धिनं द्वपरि।
पुलस्बोऽपि,—

"मन्ध्यामिष्टिं चहं होमं यात्रज्ञीतं ममाचरेत्। न त्यजेत् स्रतने वाऽपि त्यजन् गच्छत्यधोदिजः॥ स्रतने स्रतने चैत सन्ध्याकर्मा न सन्धजेत्। सनमोचारयेन्मन्त्रान् प्राणायामस्ते दिजः"—इति।

श्रञ्जिल-प्रचेषे तु वाचिकोचारणमिभ्रित्य पैठीनिधराइ। "स्नतके सावित्र्याऽञ्जिलं प्रचिष्य प्रदिचिणं कला स्वर्धं ध्यायन्नमस्तुर्धात्"। मनसोचारणस्य मार्जनादि-मन्तेष्विष सिद्धलादञ्जलौ विशेष-विधानं वाचिकाभिप्रायम्। यनु मनुनोक्तम्,—

<sup>\*</sup> युगान्तरविवयत्वेन ना, इति मुझितातिरिक्तपुक्तकेषु न दृश्यते। † समाचरेत् इति सा॰ पुक्तको पाठः।

"उभयत्र दशाहानि कुलखात्रं न भुज्यते ।
दानं प्रतिग्रहोश्राः खाध्यायञ्च निवर्त्तते"-इति ।
तत् सार्त्त-वैश्वदेवादि-विषयम् । तदाह जाद्यकर्णः,—
"पञ्चयज्ञ-विधानञ्च न कुर्यान्मृत्युजनानाः"—इति ।
यत्तु जावालेनोक्तम्,—

"मन्धां पत्र महायज्ञानित्यकं स्वितकमं च।

तन्मध्ये हाययेदेव त्रभौचान्ते तु तत्किया"—इति।

तद्वाचिक-सन्ध्याऽभिप्रायम्। स्मार्त्त-कर्म-वर्जनं ख्रयं कर्वकविषयं, श्रन्येन तु कारयेदेव। तदाह बहस्पतिः,—

"स्तते स्तते चैव ह्यभकौ श्राह्य-भोजने।

प्रवासादि-निमित्तेषु हावयेत्र तु हापयेत्" ॥

जात्वर्णे।ऽपि,—

"स्नुतने तु ससुत्पन्ने सान्तं कर्म कथं भवेत्। पिष्डयज्ञं चसं होमसमगोत्रेण कारयेत्"—इति।

मूल-वचने विप्र-ग्रहणं चित्रयादीनासुपलचणम् । दिविधञ्चा-ग्रइचित्रं कर्मानधिकार-लचणमसृग्यत्न-लचणञ्च । तचाङ्गग्रुद्धिरि-त्यनेनैकस्य निव्यत्तिह्का, चकारेणापरस्यापि । यथाऽशौचे तात्का-लिकी दिविधाऽग्रुद्धिस्त्या जननेऽपि तत्प्राप्तौ विशेषमाइ,—

ब्राह्मणानां प्रस्तौ तु देहस्पर्शीविधीयते। इति । जनने मिण्डानां मार्व्वकालिकोऽङ्गस्पर्धः, न तु भाववत्तात्का-लिकः। त्रतएवापक्तम्बः,—

<sup>\*</sup> होममन्यगोचेया,-इति सु॰ एक्तके पाठः।

"स्रतके स्रतिका-वर्ज्जं संस्पर्भान निषिधते। संस्पर्भे स्रतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते"—इति ॥ कूर्मीऽपि,—

"स्नुतके तु सपिण्डानां संस्थेशानिव दुव्यति"-इति । पैठीनसिरपि,-

"जनौ मिपण्डाः ग्रुचयोमातापित्रोस्तु स्नतकम् ।
स्नतकं मातुरेव स्वादुपसृष्य पिता ग्रुचिः"—दित ।
जनने मातापित्व-व्यतिरिक्ताः सर्वे मिपण्डाः सृष्याः, मातापित्रोस्तु नास्ति सृष्यवम् । तत्रापि पिता स्नानेन सृष्योभवित,
दशाहमसृष्यवं मातुरेव । तथा च वसिष्ठः,—

"नाशीचं विद्यते पुंसः संसर्गञ्जेन गक्कति। रजस्तवाश्यिच ज्ञेयं तच पुंसि न विद्यते"—इति। संवर्त्तीऽपि,—

"जाते पुत्रे पितुः स्नानं मचेसन्तु विधीयते।

माता ग्रुद्धोद्गाहेन स्नानानु स्पर्णनं पितुः"-इति।

मर्णे वर्णानुक्रमेण ग्रुद्धिद्दिर्भिता। इदानी जननेऽपि वर्णक्रमेण ग्रुद्धिं दर्भयति,—

जाती विप्रोदशाहेन दादशाहेन सूमिपः॥ ३॥ वैश्वः पञ्चदशाहेन श्रुद्रोमासेन शुद्धाति। इति।

जाती जनने । स्पष्टमन्यत् । द्रयञ्च ग्रद्धिः कसाधिकार-विषया। समनन्तरातीतेन वचनेन स्पर्ध-विषयायाः ग्रद्धेरुकत्वात् । जन्म-दिवसे तु नास्यग्रद्धिद्दीनादि-विषये । श्रतएव मनुः,—

"जाते कुमारे तदहः कामं कुर्यात् प्रतिग्रहम्। हिर्ण्य-धान्य-गो-वामिस्तानां गुड-मर्णिवाम्"--इति । ग्रंखिलिखितौ। "कुमार-प्रमवे प्राङ्गाभिच्छेदनात् गुड़-तिल-हिरण्य-वस्त-प्रावर्ण-गो-धान्यानां प्रतियद्देष्यदोषः, तद्दरित्येके"। ट्रह्र-याज्ञवल्काः,-

"कुमार-जन्म-दिवसे विष्ठैः कार्यः प्रतिग्रहः। हिर्ण्य-भू-गवाश्वाज-वाम:-श्र्याऽऽसनादिषु ॥ तत्र सब्वें प्रतिग्राह्यं कतान्त्रन्त न अत्येत्। भविया तु तसोहाद्दिजयान्द्रायणञ्चरेत्"-द्रित। बोधायनोऽपि,-

"गुड़तेल-हिरणानाङ्गोधान्यानाच वाससाम् । तिसम्बहनि दानञ्च कार्यं विग्नैः प्रतिग्रहः ।। प्राङ्गाभि-च्छेदनाद् या ह्या क्षेतानीत्यपरे जगः"-इति। यामु जन्मदाखाः स्नृतिकाग्टहाभिमानिन्योदेवताः , तासां पूजायां प्रथम-षष्ठ-दश्रम-दिवसेखाः द्विनास्ति । तथा च व्यासः,-"सुतिकाऽऽवास-निलयाजन्मदानाम देवताः। तासां याग-निमित्तन्तु गुद्धिर्जनानि कीर्त्तिता॥ प्रथमे दिवमे षष्ठे दशमे चैव मर्व्वदा। विध्वेतेषु न कुर्वीत स्नतकं पुन्न-जनानि"—इति ।

काभ्यामिक्झायां,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> विग्रेः कार्यः प्रतिग्रहः,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> स्तिकामिमानिन्धोदेवताः, -- इति पाठोवङ्गीयपुक्तकेषु प्रायः।

#### मार्कछियोऽपि,—

"रचणीया तथा षष्ठी निमा तच विभेषतः। राचौ जागरणं कुर्याच्चन्मदानां तथा विलम्॥ पुरुषाः मस्त-इस्ताञ्च नृत्य-गीतेञ्च योषितः। राचौ जागरणं कुर्युर्दमस्यां चैव स्ततके"—इति॥

#### यचङ्गिरसोत्तम्,—

"नाशीचं स्तते प्रोतं सिपाडानां कियावताम्"—इति।
तत्पूर्व्वीतादोचादि-विषयनेन वा समनन्तरोक्तजन्मदानां विलविषयनेन वा नेतव्यम्। अन्यथा 'जातौ विप्रोदशाहेन'—इत्येतदचनं निर्विषयं स्थात्। उकस्य प्रेताशौचस्य जाताशौचस्य च कित्
संकोचमाह,—

## एकाहाच्छुद्यते विप्रोयोऽग्नि-वेद-समन्वितः ॥ ४ ॥ त्यहात् केवलवेदस्तु दिहीनादशभिहिनैः । इति ।

श्रवाशिशब्देनाहवनीयादयोग्रह्मने । तैश्र तत्-माधादर्भपूर्ण-माश्राद्य उपलच्यन्ते । दिहीनोद्दाभ्यामश्चि-वेदाभ्यां होनः । श्रय-माश्रोच-मंकोचः खाध्याय-दुर्मिधमोवज्ञतर-मिपण्डस्य मंकुचितवन्तेश्च प्रतिग्रहादौ द्रष्ट्यः, न तु मर्व्वकर्मम् । तथाच गौतमः । "ब्राह्मणस्य खाध्यायानिवन्त्र्यर्थम्"—दित । श्रयमर्थः । ब्राह्मणस्य मंपूर्णाश्रोचे खीक्रियमाणे खाध्यायोनिवर्न्तत, तन्माभुदिति । खाध्या-यानिवृत्ति-ग्रहणं प्रतिग्रहस्यायुपलचणार्थम् । श्रन्यथा, श्रश्चस्ति-कादीनां मंकुचितवन्तीनां मंपूर्णाश्रोचे खीक्रियमाणे जीवनमेव न स्थात् । एवञ्च मत्येकाह-विधानमश्वस्तिक-विषयं, श्रह्मविधानं चाहिकविषयं, त्रमंकुचित- वृत्तेसु दशाहम्,—इति व्यवस्था । एव-सुक्तरीत्या,—

> "मद्यः शौचं तथैका इं श्वदश्चतुर इस्तथा । षड्दशदादशा हानि पचो मामस्तथैवच"—इति

द्वोकाः पचायवस्थापनीयाः। वृत्ति-संकोचेनाशौच-संकोचमाइ संग्रहकारः,—

"शिकोञ्कायाचितेर्जीवन् यद्यः ग्रह्मोट् दिजोत्तमः"—इति। नतु, विद्विषयत्वेनैवायमाश्रीच-संकोचः सर्वकर्मसु\* किस्रेखते, 'योऽग्नि-वेद-समन्वितः'—इति विशेषण-सामर्थात्। तस्न्री,

"द्याइं गावमाग्रीचं मिपिखेषु विधीयते"—

द्याविशेषेण्ः द्याहाशीच-विधानात् । न च, सामान्य-प्राप्तस्य द्याहाशीचस्य विद्वद्विषये वाधः,—इति श्रङ्गनीयं ; वाधस्यानुपप-क्तिहेतुकत्वाद्यावत्यवाधितेऽनुपपक्तिनं श्राम्यति तावदाधनीयं, श्रव चाध्ययन-प्रतिग्रहादिमाचएव द्याहाशीच-वाधनैकाहाशीच-विधानस्य चरितार्थत्वात्र सर्वेच द्याहाशीच-वाधः । श्रग्न-वेद-समस्वितत्वम-श्रक्षनिकस्थैकाहाशीच-विधि-स्तुत्यर्थं, न त्वेकाहाशीचविध्यधिकारि-विशेषणम् । यन्तु,—

> "उभयव द्याहानि कुलसाम्नं न भुज्यते । दानं प्रतिग्रहोहोमः खाध्यायस्य निवर्त्तते—इति

<sup>\*</sup> सळ्कामंस, - इति नास्ति मु॰ पुस्तके ।

<sup>†</sup> खत्र, 'खाचार्थरीत्यापि'—इत्यधिकमित्त मु॰ पुत्तके ।

<sup>‡</sup> इति विश्रेषेग, - इति मु॰ प्रसाने पाठः।

मनुना प्रतिग्रहादि-निषेधनं कृतम्, तद्यंकुचितवित्त-विषयम् । यदा, उक्तापवाद-प्रतिप्रमवाभिप्रायेण वा नेयम् । यदि वृत्ति-मंकोचामंकोचावेवाशोच-मंकोचामंकोचयोः कारणं, तह्यायन्तामंकुचि-तव्त्तिर्नेर्गुणस्थामरणमाशोचं प्राप्तोतीत्याशंक्याशोचाविधं देशयित,

## जन्म-कर्मा-परिश्वष्टः सन्धोपासन-वर्जितः। नामधारक-विप्रस्तु दशाहं स्नतकी भवेत्॥ई॥ इति।

जना-कर्म-परिश्रष्टः गर्भाधानादि-संस्कार-रहितः, सन्ध्योपासन-वर्जितः सन्ध्योपासनादि-नित्य-नैमित्तिक-कर्माण्यकुर्व्याणः । त्रत-एवासौ नामधारक-विप्रोभवति । तस्वापि दश्राह्मवाशौचम् । नाम-धारक-विप्र-स्वरूपं दर्भयति व्यासः,—

> "ब्रह्म-वीज-ससुत्पन्नोमन्त्र-संस्कार-वर्जितः । जातिमाचोपजीवी च स भवेन्नाम-धारकः॥ गभीधानादिभिर्धुकस्त्रचोपनयनेन च । न कर्मवित् न वाऽधीते स भवेन्नाम-धारकः"—इति।

ननु, संस्कार-रहितस्य नामधारक-विप्रस्य मरणान्तिकमाश्रीचं कूर्मपुराणेऽभिहितम्,—

"क्रिया-हीनस्य मूर्खस्य महारागिणएवच। यथहाचरणस्याद्धर्मरणान्तमभौचकम्"—इति॥ दचीऽपि,—

<sup>\* &#</sup>x27;यदा'-इत्वादि, 'नेयम्'-इत्वन्तं नान्ति वङ्गीयपुत्तकेष , सो॰ ना॰ पुत्तके च।

"व्याधितस्य कर्यस्य स्था-ग्रसस्य मर्वदा ।

किया-हीनस्य मूर्खस्य स्वी-जितस्य विशेषतः ॥

व्यनासक-चित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः ।

श्राद्ध-कर्स-विहीनस्य भस्मान्तं स्वतं भवेत् ॥

नास्वतं कराचित्याद्यावज्ञीवन्तु स्वतकम्"—इति ।

तत् कथं दशाहाशौचिमिति । उंच्यते । निन्दार्थवादलादेतेषां
वचनानां न यावज्ञीवाशौच-विधि-परत्वम् । श्रन्थया,

नामधारकवित्रसु द्शाइं सूतकी भवेत्"-

दत्येतदचनं विर्ध्येत । चतुर्णामिषवर्णानामाग्रीचमिभधायाधु-नोत्तमवर्णेन दीनवर्णास्त्रत्यन्नानामुत्तमवर्ण-संबन्धिन जनने मर्णे चाग्रीचमाद्य,---

# एकपिएडास्तु दायादाः पृथग्दार्-निकेतनाः। जन्मन्यपि विपत्ती च तेषां तत्स्त्रतकं भवेत्॥७॥ इति।

एकः पिण्डजन्तमवर्ण-देष्टः जत्पादकायेषान्ते तथा। पृथादारा-निकेतनाः चीनवर्णाः स्तियः निकेतनानि जत्पन्ति-स्थानानि येषान्ते तथा। दायादाः पुत्राः। तेषामुन्तमवर्ण-मंबन्धिनि जनने मरणे च सति, तत्पूतकमुन्तमवर्ष-मंबन्धाशीचं भवेत्। तथा च मनुः,—

"सर्वेषूत्तम-वर्णानामाश्रीचं कर्युराहृताः। तद्वर्ण-विधि-दृष्टेन खाशीचन्त ख-योनिषु"—इति॥

श्रयमर्थः। सर्वे दीनवर्णाउत्तमवर्णानां संबन्धिन जनने मर्णे वा उत्तमवर्ण-विधि-दृष्टेन दशरात्रादिकाशीचं कुर्युः, खयोनिषु जातेषु खतेषु च खाशीचं कुर्युः। कीर्मीऽपि,— "श्रद्र-विट्-चिवाणान्तु ब्राह्मणे मंखिते मित । दशराचेण श्रद्धिः स्थादित्याच कमलोज्जवः"—इति ॥ देवलोऽपि,—

"सर्ववर्णेषु दायादाये स्पृतिप्रस्य वास्थवाः।
तेषां दणाइमाण्णोचं विप्राण्णोचे विधीयते"—इति॥
एतचाणोचमविभक्त-विषयम्। तथाचापस्तम्वः,—
"चच-विट्-एइ-जातीनां यदि स्ताम्यत-स्त्रतके।
तेषान्तु पैलकाणोचं विभक्तानान्वपैलकम्"—इति॥
श्रिपेलकं मालजातीयमित्यर्थः। श्रधमवर्ण-संबन्धिनि जननादौ
उत्तमवर्षस्य यदाणौचं, तद्कं कूर्सपुराणे,—

"षड्राचं स्थात् चिराचं स्थादेकराचं क्रमेण तु। वैस्थ-चिच-विप्राणां शुद्रेस्वाभौचिमस्यते"—इति ।

विष्णुरिष । "ब्राह्मणस्य चित्रय-विट्-श्र्देषु सिष्ण्डेषु षड्राच-चिराचैकराचै:, चित्रयस्य विट्श्र्द्रेषु षड्राच-चिराचाभ्यां, वैश्वस्य श्रुद्रेषु षड्राचेण"—दित । यहस्यतिस्त प्रकारान्तरेणाशीचमाइ,—

"दशाहाच्छुध्यते विप्रोजना-हान्योः खयोनिषु । सप्त-पञ्च-निराचैसु चन-विट्-श्र्द्र-योनिषु"—इति ॥

त्र्यन, षड्रान-सप्तराचादिपचयोर्विकच्यः, स्नेहादिना वा व्यवस्था। उक्तस्य भिन्नजातीय-विषयस्थाग्रीचस्य सजातीयेष्टिव साप्तपुरुषलप्राप्ती तदविधमाइ,—

तावत्तत् स्नतकं गोचे चतुर्थ-पुरुषेश तु। इति । तत् स्नतकं भित्रजातीय-वन्तति-विषयोक्तमात्रीचं तावत्, यावत् त्रिपुरुषं, चतुर्थपुरुषेण तु निवर्त्तते, तत्र सापिण्डानिटनेः।
"सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्त्तते।
सजीतायेषु वर्णेषु चतुर्थे भिन्नजातिषु''—इति
दह्रपरागर-वचनात्। गातातपोऽपि,—

"यद्येकजातावहवः पृथक्चेत्राः पृथाधनाः ।

एकपिण्डाः पृथक्षीचाः पिण्डस्वावर्त्तते चिषु"—इति । सजातीयेषु पञ्चमादिखाशीच-तारतम्यं वक्तुं सापिण्डा-निवृत्ति-माइ.—

## दायादिच्छेदमाप्नाति पञ्चमावाऽऽत्म-वंशञः॥८॥ इति।

दायश्रब्देन पिण्डेलिच्छते। तसादिच्छेदमाप्नोति श्रात्मवंश्रजः पञ्चमः। वाश्रब्दात् षष्ठ-मप्तमौ वा। तच मापिण्डां निवर्त्तते,—इति। तद्रुतं गौतमेन। "पिण्ड-निवृत्तिः पञ्चमे मप्तमे वा"—इति। वाश्रब्दात् षष्ठे॥ यद्षें सापिण्डा-निवृत्तिः स्विम्ता, तद्दानौमाइ,

## चतुर्थे दशराचं स्थात् षण्निशाः पुंसि पञ्चमे । षष्ठे चतुरहाच्छुडिः सप्तमे तु दिनचयात्॥ ८॥ इति ।

पित्रपत्ते कूटस्थमारभ्य गणनायां चतुर्थे दशरात्रमाशौरं, पृश्चमे
षड्गात्रं, षष्ठे चतुरात्रं, सप्तमे तिरात्रमिति । नन्, सापिण्डास्य
सप्तपुर्षपर्य्यन्ततात् सपिण्डेषु चाविशेषेण दशाहाशौचितधानादाशौचस्य सङ्कोच-विधानमनुपपत्रम्। सापिण्डास्य सप्तपुर्ष-पर्यन्तत्वं
मत्यपुराणेऽभिहितम्,—

''लेपभाजयतुर्धाद्याः पित्राद्याः पिष्डभागिनः ।

सप्तमः पिष्डदश्चेषां सापिष्ड्यं साप्तपुरुषम्"—इति ॥ मनुरुपि,—

> "मिपिष्डता तु पुरुषे मप्तमे विनिवर्त्तते । समानोदक-भावस्तु जन्म-नास्नोरवेदने"—इति ॥

सत्यं, तथापि पश्चमादिषु सापिएद्यनिवृत्तेविकस्पेन स्रतलात् तदनुरोधेनाशौच-सङ्कोच-विधानं विकस्पेन युज्यते । उदाहृतञ्च गौतम-वचनं, "पिएद-निवृत्तः पञ्चमे सप्तमे वा"—इति । पैठी-निधरपि "चीनतीत्य माहतः, पञ्चातीत्य पिहतः"—इति ।

नन्वेतं तर्हि पञ्चमादीनां ममानोदकलेन, 'श्रहात्तूदकदायिनः'इति विराचमाश्रीचं प्राप्त्रयात् । श्रतः षड्राचादि-विधानमनुपपन्नमिति । मत्यं \* पञ्चमादिषु चिराचाश्रीचं प्राप्तोति, तथापि विशेषविधानादपोद्यते । मामान्यशास्त्रस्य विशेषशास्त्र-विषयेतरविषयलस्य
युक्तलात् ॥ उक्तस्य प्रेताश्रीचस्य कचिदपवादमाह,—

### भृग्वग्नि-मर्गो चैव देशान्तर-सते तथा। वासे प्रेते च सन्यस्ते सद्यः श्रीचं विधीयते॥१०॥

सृगुः प्रपातः, श्रीयः प्रसिद्धः। स्वायान्मरणं प्रमादादिना विना दुर्मारणमात्रोपलचणम्, प्रायश्चित्तात्ररोधात्। तिनिमित्ते मरणे सित तसंबन्धिनां सर्वेषां सिपिण्डानां सद्यः भौचं न तु दभाद्दाभौचिमिति। तथा च याज्ञवल्यः,—

"इतानां नृप-गो-विष्रेरत्वचं चात्मघातिनाम्"—द्गति। नृपाऽभिषितः चित्रयः। गोष्रब्दः ग्रहिः-दंश्र्वादीनां सर्वेषासुप-

<sup>\*</sup> अन, यद्यपि,—इति भवितुं युक्तम्।

लचकः । विषयहणं चण्डालाद्युपलचकम् । एतेर्नृपादिभिष्टतानां विधिमन्तरेणात्मत्यागकारिणां ये मंबन्धिनः मिपण्डाः, तेषामन्त्रचं यावच्छव-दर्भनमाभोचं, न तु दभाइपर्यन्तमित्यर्थः। दुर्मृतानाभुदक-दानादिकमपि नास्ति। तथाच मनुः,—

"चण्डालादुदकात् मर्पाद्बाह्यणादेद्युतादिष । दंद्रिभ्यश्च पद्युभ्यश्च मरणं पापकर्माणाम् ॥ जदकं पिण्डदानञ्च प्रेतेभ्यायत् प्रदीयते । नोपतिष्ठति तत् सर्व्यमन्तरिचे विनम्यति ॥ नामीचं नोदकं नाश्च न दाद्याद्यन्तकर्म च । ब्रह्म-दण्ड-इतानाञ्च न कुर्यात् कट-धारणम्"-दिति ॥ ब्रह्मदण्डोब्राह्मणभाषः,श्रभिचारावा । कटमञ्देन मव-वद्यनोप-योगि-कटादिकमभिधीयते । श्रापस्तम्बोऽिष,—

> "वापादयेद् य त्रात्मानं खयमग्युदकादिभिः। विचितं तस्य नाशौचं नापि कार्योदकितया" - इति॥

एतच वृद्धिपूर्विक-भरण-विषयम्। त्रतएव गौतमः। "गो-त्राह्मण-हतानामन्वतं राजकोधाचात्रयुद्धे प्रायोऽनाग्रनग्रस्ताग्निविषेदको-द्वस्वनप्रपतनैश्चेक्कताम्"—इति । प्रायोमहाप्रस्थानम्, त्राग्रनमन-ग्रनम्, प्रपतनं स्गुपतनम्। एतैर्बुद्धिपूर्व्वकं हतानां सपिष्डस्थान्व च-साग्रीचिमत्यर्थः। त्रतश्चेतदुक्तं भवति। सपादिना चण्डालादिना वा विग्रहं कुर्वन् यस्तैर्हतः, तस्त्रैवायं पिष्डदानादि-निवेधः। एवं दुष्ट-दंब्यादीन् ग्रहीतुमाभिमुख्येन गक्कतोमरणेऽयमाग्रीचादिनिवेधः। एवं राज्ञः प्रातिकूत्यमाचरतोमरणे। एवं वाक्कश्चां नदी-तरणेऽपि। एवं सर्वत्रानुसन्धेयम्। त्रतएव ब्रह्मपुराणम्,—

"ग्रहिन-दंष्ट्र-निख-व्याल-विष-विक्त-महाजलेंः।
सदूरात् परिहर्त्तवाः कुर्वन् कीड़ां म्हतस्त यः॥
नागानां विप्रियं कुर्वन् द्राधञ्चाण्य विद्युता।
निग्रहीताञ्च ये राज्ञा चोरदोषेण कुत्रचित्॥
परदारान् हरन्तञ्च रोषात्तत्पितिभिर्द्धताः।
ऋषमानैञ्च सङ्गीर्णेञ्चण्डालाद्येञ्च विग्रहम्॥
कला तैर्निहतासदचण्डालादीन् समाश्रिताः।
क्रोधात् प्रायं विषं विक्तं प्रस्तसुद्धन्धनं जल्जम्॥
गिरि-व्व-प्रपातञ्च ये कुर्वन्ति नराधमाः।
महापातिकनोये च पतितास्ते प्रकीर्त्तिताः॥
पतितानां न दाहः स्थान्तांत्येष्टिन्नास्थि-सञ्चयः।
न वाऽश्रुपातः पिण्डोऽस्य कार्यं श्राद्धादिकं कचित्"—इति॥
वयं चण्डालादि-हतानामिग्न-संस्कार-निषेधोनाहिताग्निन्

नन्वयं चण्डालादि-हतानामग्नि-संस्कार-निषधोनाहिताग्नि-विषयः। त्राहिताग्नि-विषयले, "त्राहिताग्निमग्निभियंज्ञपानैश्च दहेत्" —दित श्रुतिविहिताग्नियज्ञपानादि-प्रतिपत्ति-लोप-प्रसङ्गादिति। मैवं, स्प्रत्यन्तरे चण्डालादिहताहिताग्निसंबन्धिनामग्नीनां यज्ञपा-नाणां च प्रतिपत्त्यन्तर-विधानात्;

> "वैतानं प्रतिपेदप् त्रावसथ्य चतुव्यथे। पात्राणि तु द्देदग्नौ यजमाने दृथास्ते। त्रात्मनस्यागिनां नास्ति पतितानां तथा किया॥ तेषामपि तथा गङ्गा-तोथे संस्थापनं हितम्"-इति।

तस्मात् भर्वेषां दुर्श्वतानामितिभेषेण दाहादि-निषेधः। त्रयमा-भौच-त्राद्धादि-निषेधो यावत् मंत्रसरम्। पूर्णे तु मंत्रसरे प्रेतस्य त्राद्धादि-मंप्रदान-योग्यता-सिध्यर्थं नारायणविलं कला मर्वमौर्द्ध-दैहिकं कार्यमेव। तदुकं षट्चिंभनाते,—

"गो-ब्राह्मण-हतानाञ्च पिततानां तथैवच ।

ऊद्धें संवत्परात् कार्थें सर्वमेवीर्द्धदेहिकम्"—इति ॥

नारायणवलेञ्च प्रेतग्रद्ध्यापादकलं व्याचेनोक्तम्,—

"नारायणं समुद्दिश्य भिवं वा यत् प्रदीयते ।

तस्य ग्रद्धिकरं कर्मा तद्भवेन्नैतदन्यथा"—इति ॥

सर्प-इते लयं विशेषः ; संवत्परपर्यन्तं पञ्चम्यां नागपूजां कला

संवत्परानन्तरं नारायणविलं कला सौवणं नागं दद्यात्, प्रत्यचञ्च

गाम् । तदुकं भविष्योत्तरपुराणे,—

"सुवर्णाकारनिष्पन्नं नागं कला तथैव गाम्। यासाय दत्ता विधिवत् पितुरानृष्णमाप्तृयात्"—इति॥ प्रमाद-मरणे लागौचमस्येव। तथाचाङ्गिराः,— "यदि कश्चित् प्रमादेन सियतेऽग्न्युदकादिभिः। विद्यितं तस्य चागौचं कार्या चैत्रोदक-क्रिया ""—इति॥ ब्रह्मपुराणेऽपि,—

"प्रमादाद्य निःशंकमकस्मात् विधि-चोदितः।

<sup>\*</sup> तस्याग्रीचं विधातव्यं कर्त्तव्या चोदकिवया,-इति मु॰ पुस्तके पाठः। ं 75

ग्रुङ्गि-दंष्ट्रि निख-व्याल-विप्र \* विद्युक्तलाग्निभः॥ च खालैरथवा चौरै निंहतोयच कुच चित्। तस्य दाहादिकं कार्यं यसान्न पतितस्त सः"-दति ॥ विधितोस्यविम-मर्णे तु विशेषः। तथा च श्रातातपः,-"बद्धः ग्रोच-क्रिया-ज्ञः प्रत्याख्यात-भिषक्क्रियः॥ त्रात्मानं घातयेदासु स्यायम्यनग्रनादिभिः। तच चिराचमांशोचं दितीये लिख-मञ्जयः॥ हतीये त्रदकं कला चतुर्थे श्राद्धमाचरेत्"—इति। श्रस्ति च स्वाग्न-विधिः । तथाचादित्यपुराणे,— "दुश्चिकित्यैर्महारोगैः पीड़ितसु पुमान् यदि । प्रविभेज्ज्वलनन्दीतं कुर्यादनमनं तथा॥ त्रगाधतोयराणिं वा स्रगोः पतनसेव वा । गच्चेना हाप थं वाऽपि तुषार्गिरिमादरात्॥ प्रयागवटशाखायां दे इ-त्यागद्भरोति वा। उत्तमानाप्र्यात् लोकानात्मघाती भवेत् कचित्॥ वाराण्यां मृतोयसु प्रत्याखात-भिषकित्रयः। काष्ठ-पाषाण-मध्यम्याजाह्नवी-जल-मध्यगः॥ त्रविमुको नाख्यस्य कर्ण-मूल-गतो इरः। प्रणवन्तारकं ब्रते नान्यथा कुचचित् कचित्"॥ ब्रह्मगर्भः,—

<sup>\*</sup> विष,-इति मु॰ पुस्तके पाठः।

"योऽनुष्ठातुं न शकोति मोद्याञ्चाध्यपपीड़ितः। मोऽग्नि-वारि-मद्याचां कुर्व्ववासुच दुखति"—इति॥ देशान्तरस्टतइति, असपिण्डे देशान्तरस्टते सद्यः शौचिमत्यर्थः। तदाह मनुः—

"बाले देशान्तरस्थे च पृथक्षिष्डे च मंस्थिते । मवामाजलमाश्रुत्य मद्यएव विश्वधित"—इति ॥ देशान्तरस्थानेन च मिण्डें। विशिष्यते । देशान्तर-लच्छां दृद्धम-नुनोक्तम्,—

"महानद्यन्तरं यत्र गिरिवी व्यवधायकः । वाचोयत्र विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुखते"—इति ॥ वृहस्यतिनाऽपि,—

"देशान्तरं वदन्येने षष्टियोजनमायतम्।
चलारिंशददन्येने श्रन्ये चिंशत्तयिव च"—दित ॥
योजन-लचणन्तु सरत्यन्तरेऽभिहितम्,—
"तिर्यग्यवोदराण्ण्ष्टौ पूर्व्वावा बीह्यस्वयः \*।
प्रमाणमङ्गुलस्योत्तं वितस्तिदीदशाङ्गुलम्॥
वितस्तिदिंगुणोऽरिक्षसमात् किष्कुस्ततोधनुः।
धनुःसहस्ते दे क्रोशस्तुःक्रोशन्तु योजनम्"—दित ॥
वालोऽचाक्रतनामा, तस्मिन् स्तते सति तत्सिपण्डानां सरणनिमित्ते सद्यः शौचमित्यर्थः।

<sup>\*</sup> ब्री इयसाधा, -इति सु॰ पुस्तके पाठः।

तथा च ग्रह्यः। "प्राङ्नाम-करणात्मद्यः ग्रह्सः"—इति। कात्यायनोऽपि,-

"श्रनितृने दशाहे तु पञ्चलं यदि गच्छति ॥ मद्यएव विग्रुद्धिः स्थात् न प्रेतं नोदक्तिया"-इति । मातापित्सहोद्र-व्यतिरिक्त-विषयमेतत्। त्या च व्याघः,— "बाले मृते मिप्छानां मद्यः ग्रीचं विधीयते । दशाहेनैव दम्पत्योः मोदराणां तथैवच"-इति॥ जातस्ते स्तजाते वा सपिण्डानां सदाः शौचम्। जनादिवसे शिष्ठ्रसरणे मात्रादीनां दशाहेनेव गुद्धः, दिवसान्तरमरणे तु शेषा-होभिर्विग्रुद्धिः। तथा च व्यात्रः,-

"त्रन्तर्रेषाहे जातस्य प्रियोर्निकामणं यदा। स्तर्नेनेव गुड्सि: स्थात्पित्रो: शातातपोऽववीत्"-इति । स्रत्यन्तर्मपि। "त्रन्तर्शाहोपरतस्य यत् पित्रादीनां मरणाशीचं तत् स्रतका हो भिः" - दति । गच्छतीति श्रेषः । जनन-निमित्तन्वा-शौचं सर्वेषामस्येव। तथा च हार्गतः। "जातम्हते म्हतजाते वा मपिष्डानां दशाहः"-दति । वहस्पतिरपि,-

"दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य वान्धवैः। गावागीचं न कर्त्तवां सत्यागीचं समाचरेत्"-इति॥ एतच नाभिच्छेदादू ड्वें वेदितयम्। तथा च जैमिनिः,-"यावन हिद्यते नालं तावनाप्रीति सतकम्। किने नाले ततः पञ्चात् स्रतकन्तु विधीयते"—इति । नाभिच्चेदात् प्राम्ब्ह्यानुराह, —

स्रत्यन्तरमपि,-

"जीवन् जातोयदि ततोस्तः स्त्रतकएव तु । स्तकं सकलं सातुः पित्रादीनां त्रिरात्रकम्"—इति । यनु दृहत्प्रचेतोवचनम्,—

"मुह्नमें जीवितोबालः पञ्चलं यदि गच्छित।

मातुः भौचं दभा हेन मद्यः भौचाम्तु गोविणः"—इति ॥

तदिमिहो वाद्यनुष्ठानार्थं मद्यः भौच-प्रतिपादनपरम् । तथाच भिद्धः ।

"श्रमिहो वाद्यनुष्ठानार्थं सालोपस्पर्भना तत्कालं भौचम्"—इति ।

संन्यस्ते मृते मित तत्सिपिष्डानां मद्यः भौचम्। तथाच वामनपुराणम्,—

"बाले प्रविजिते चैव देभान्तर-मृते तथा ॥

सद्यः भौचं समास्थातं विद्युत्पात-मृते तथा"—इति ।

"सर्व-सङ्ग-निवृत्तस्य ध्यानयोग-रतस्य च।
न तस्य दहनं कार्यं नाग्रीचं नेादक-किया"—ित॥
पूर्व मसपिष्डस्य देशान्तर-गतस्य मर्णत्रवणे तत्-सपिष्डानां
सद्यः श्रोचमभिधायाधुना देशान्तर-गतस्य सपिष्डस्य संवत्सरादृष्ट्यं
मरण-अवणेऽपि तत्-सपिष्डानां सद्यः श्रोचं विद्धाति,—

देशान्तर-सतः कश्चित् सगोवः श्रयते यदि ॥ १०.॥ न विरावमहोरावं सद्यः सात्वा श्रुचिर्भवेत्\*॥ इति।

सगोतः मिपाडः। तस्य देशान्तरगतस्य मंत्रसरादूर्द्धं मरण-श्रवणे तत्-मिपाडानां न त्रिरात्रमहोरात्रं वाऽशौत्रं, किन्तु मद्यः शौत्रम्।

<sup>\*</sup> सदाः खानेन श्रुथाति, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

दणाहादूर्द्धमर्व्वाक् विषवात् विरावं, षण्मामादर्व्वाक् पिचणीः श्रव्वाक् मंवतारादेकाहमित्यर्थः । तथाच देवलः,—

"श्रा विपवात् विरावं छात् वण्मामात् पविणी ततः। परमेकादमावर्षादृद्धं स्नातोविग्धध्यति"—दिति॥

विष्णुरपि,—

"त्रर्वाक् विपन्नात् विनिधं षण्मामाच दिवानिधम्। त्रदः संवत्मरादर्वाग् देधान्तर-स्रतेस्विपि"-दति ॥ त्रव दिवाधन्देनाहर्दयमुच्यते । "षण्मामात् पनिणी"-दति वचनान्तरात् । याज्ञवल्क्योऽपि,-

"प्रोषिते कालग्रेषः स्थात् पूर्णं दत्त्वोदकं ग्रुचिः"—इति । प्रेषिते देशान्तरस्थे मिपिष्डे स्टते त्राशीचमध्ये श्रुते मित तत्काल-श्रेषेणैव ग्रुद्धिः, पूर्णं मंबत्सरे खेतीते तन्मरणश्रवणे स्नालोदकं दत्ता ग्रुचिभवतीत्यर्थः । तथाच मनुः,—

"मंतसरे वातीते तु सृष्ट्वीवापोविश्वध्यित"—इति ।
यनु गौतमेनोक्तम्,—"श्रुला चोध्वं दश्याः पिचणी"—इति ।
तत् विपचादूर्ध्वमर्व्वाक् षण्मामादेदितव्यम् । "षण्मामात् पिचणी"—
इति देवलसारणात् । यत् पुनर्विषष्ठवचनम्—"देशान्तरस्थे म्हते
ऊर्ध्वं दशाहात् श्रुला एकरात्रम्"—इति । यच गद्यविष्णुवचनम्,—
"वातीते लाग्रौचे मंबत्सरस्थान्तस्वेकराचेण श्रतः परं स्नानेन"—
इति । तदूर्ध्वं षण्मामाद्वीक् मंबत्सरादेदितव्यम् । "परमेकाहमावर्षात्"—इति सारणात् । यदिण श्रङ्कावचनम्,—

"श्रतीते दशराचे तु चिराचमग्रचिभवेत्"—इति।

तत् विष्यादर्वाग् द्रष्टयम् । "त्रवाक् विष्यान्ति निश्रम्"— दति विष्णुस्तरणात् । त्रव मूलवचनोकं षद्यःशौचविधानं ज्ञातिमाव-विषयं, पिवादि-विषये तु विशेषः । तथाच पैठीनसिः,—

"पितरौ चेन्यृता खातां दूरस्थाऽपि हि पुचकः। श्रृता तिह्नमारभ्य दशाइं सतकी भवेत्"—इति॥ दचोऽपि,—

"महागुर-निपाते तु श्राईवस्त्रोपवासिना । श्रतीतेऽब्देऽपि कर्त्तवां प्रेतकार्थं यथाविधि"—इति ॥ संवत्सरादूर्ध्वमणागौचोदकदानादिकं कार्यं, न पुनः स्नानमात्रा-च्छुद्धिरित्यर्थः। पित्र-पत्यां मात्र-व्यतिरिक्तायां विशेषोदचेण दर्गितः,— "पित्र-पत्यामतीवायां मात्वक्तं दिजात्तमः । संवत्सरे व्यतीतेऽपि त्रिरात्रमग्रचिभेत्रेत्"—इति ॥

ददं चातिकान्ताभौचसुपनीतोपरम-विषयम् । तथाच व्याप्रपादः,—

"तुन्धं वयिष सर्वेषामितिकान्तं तथैव च।

उपनीते तु विषमं तिसान्नेवातिकान्तजम्" दिति ॥

श्रयमर्थः । षणमामादिक्षेषे वयिष यदाश्रीचं: "श्रादन्तजन्मनः
सद्यः" दत्यादिवचन-विहितं, तत्सर्वेषां ब्राह्मणादीनां तुन्धमिवश्रिष्टम् । श्रितिकान्ते दशाहादिके विरावाद्याशौचं यत्, तत् मर्वेषां

भगनम् । उपनीते तु मृते दग-दादग-एञ्चदग-निग्रहिनानीत्येवं विषममाग्रीचं त्राह्मणादीनाम् । श्रतिकालजमितकान्ताग्रीचं तस्मिन्ने-वोपनीतापरमएव, नानुपनीतोपरमे,—इति । जनने लिकान्ता-ग्रीचं नास्ति । तदाह देवलः,— तथाच शङ्घः,—

"नाग्रुद्धिः प्रमवाशोचे व्यतीतेषु दिनेव्वपि"—इति । मनुरपि,—

"निर्द्शं ज्ञाति-मरणं श्रुता पुत्रस्य जन्म च।
सवामाजलमाञ्जत्य ग्रुद्धोभवति मानवः"—दति॥
श्रत्र पुत्र-यहणात् निर्द्शेऽपि पितुः स्नानेन शुद्धिः, मपिण्डा-नान्वतिकान्ताभौचं नास्तीत्यर्थः। श्रन्तर्दशाहे तु भेषाहोभिर्विग्रुद्धिः।

> "देशान्तरगतं श्रुला कच्छाणं मरणं तथा। यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाग्राचिर्भवेत्"—इति।

दिविधोद्धि देशान्तर-सृतः; कृतसंस्कारोऽकृतसंस्कार्ञ्च । तत्र कृतसंस्कारस्य सरण-अवणे संवत्सरादर्व्वागूर्द्धं वाऽशीचं वचन-द्येन व्यवस्थापितम्। त्रकृतसंस्कारस्य सरण-अवणे लाशीचग्रहण-पिण्डदा-नादेः कालविशेषोविविद्यते । त्रकृतसंस्कारोऽपि दिविधः, सरण-दिवस-ज्ञानाज्ञानभेदात् । यस्य हि सरण-दिवसाविज्ञातः, तस्य प्रत्याब्दिकादि-श्राद्धं तद्दिवस-एव कर्त्तव्यं, त्राशीचग्रहण-पिण्डोदक-दानन्वनिषद्ध-नचनादिकं पर्यालोच्य तनानुष्ठेयम्, श्रिष्टाचारस्य तथा प्रवृत्तवात् । यस्य तु दिवसान विज्ञातः, तं प्रत्येतद्च्यते,

देशान्तरगता विप्रः प्रयासात् कालकारितात्\*॥११॥ देइ-नाशमनुप्राप्तस्तिथिन ज्ञायते यदि। कष्णाष्टमी त्वमावस्या कष्णा चैकादशी च या॥१२॥

<sup>\*</sup> कालचोदितात्,-इति मु॰ एस्तके पाठः।

## उदकं पिएउदानच्च तच श्राइच्च कारयेत्\*।

तीर्थ- यात्राऽदिना केनचित्रिमित्तेन देशान्तर-गतस्य विप्रस्य चिरकाल-बद्धदेशपर्यटनादि-सम्पादितादायास-बाद्यल्याद्यत्रं कापि देहनाश्रोभवति, त्रतप्रव तन्त्ररण-तिथिनं ज्ञायते मरण-वाक्तां च यदा कदाचित् त्रुता भवति, तत्र तदीयाश्रोच-स्वीकारसिखोदकपिण्डदानो-पक्रमादिकञ्चेत्येतदुभयं क्रष्णाष्टम्यादिषु तिस्पृषु तिथिष्टिक्क्या कस्यां-चित्तिथौ कर्क्त्यम्। तस्यामेव तिथावाब्दिकत्रशद्धञ्च कर्क्त्यम्।

यद्यणसिन् वचने त्राग्रीच-खीकारः माचान्नोपात्तः, तथापि पूर्वेत्तर-वचनयोराग्रीच-विषयलेन तत्रकरणलादाग्रीच-खीकारमन्त-रेण तिलोदक-पिण्डदानामभवाचाग्रीच-खीकारोऽप्यन विविवतः,—दित गम्यते। उदकादि-बद्धकर्त्तव्योपन्याचेन त्राद्धप्रकरणस्य कृत्स्व-स्थापन मङ्गद्दीविविचतः। मंग्रद्दीतञ्च तत्रकरणस्पर्पर्शदसाभिः प्रपञ्चिय्यते।

पूर्वमकतनाचीवालस्य मरणे मिपण्डानां मद्यः शुद्धिरिमहिता, ददानीं कतनाचीऽप्यजात-दन्तस्य वालस्य मरणे मह मंस्कारेणा-श्रीचं निषेधति,

श्रजातदन्ताये वालाये च गर्भादिनिःस्ताः । ॥१३॥ न तेषामग्नि-संस्कारा नाशीचं नादकितया।

श्रजातदन्तात्रनुत्पन्नदन्ताः क्षतनामानोचे बालामृताः, ये च गर्भा-

<sup>\*</sup> रतदचनद्वयं मूलवचनमेवेति व्याख्यायाः पूर्व्यापरपर्यालाचनया प्रतीयते। मुद्रितपुक्तके तु मूलवचनतया न मुद्रितमेतत्।

<sup>।</sup> ग्रभादिनिः खताः, - इति से। गा पुस्तके पाठः।

दिनिसुताः \* पतिताः, तेषां तत्सपिष्डेन्नाग्नि-संस्कारादिकं कर्त्तव-मित्यर्थः । तथाच ब्रह्मपुराणम्,—

> "स्तीणान्तु पिततोगर्भः सद्योयातोस्तोऽयवा । श्रजातदन्तोमासैर्वा स्तः षड्भिर्गतस्तया । वस्तादीर्भ्यपितं कला न्युप्तयस्तु स काष्ठवत् । खनिला तु श्रनिर्भ्यसं सद्यः श्रीचं विधीयते"—इति ॥

स्त्रीणां योगर्भः पिततः, यश्च जननचणएव स्तः, यश्च वण्मा-सात् प्राङ्ग्द्रतः, यश्च वण्मासादूर्द्धमणजातदन्तः सन् स्तः, स काष्ठ-वद्भूमिं खनिला निचेप्तयः। माचादिव्यतिरिक्तैः सिपण्डिनाग्रीचादिकं कर्त्तव्यमित्यर्थः। विष्णुरिष । "श्रजातदन्ते वाले प्रेते सद्यएव नाग्नि संस्कारोनोदकिकिया"—इति ।

पूर्वत्र गर्भ-पाते सपित्डानां वन्धूनां. सद्यः शुद्धिमिधायाधुना मातुस्तिमित्तमागौर्यमसीत्यार,

यदि गर्भीविषयेत स्रवते वाऽिष योषितः ॥ १४॥ यावन्मासं स्थितागर्भी दिनन्तावन्तु स्नतकम्।

यदि गर्भस्य स्नाव-पातौ स्थातां, तदा यावत्यु मासेषु गर्भः स्थितस्तन्त्रास-मङ्ख्या-सम-दिनं योषितामातुः स्नतनं स्वत्यागौच-मित्यर्थः। तथा च याज्ञवस्त्यः,—

"गर्भस्रावे मास-तुत्थाः निग्नाः ग्रुद्धेस्तु कार्णम्"—इति । मास-तुत्था-निग्नाः,—इति चतुर्थमासप्रसत्यासप्तमादेदितव्यम् । श्रव्वाक् तु यथावर्षे निराचादयः । तथा च मरीचिः,—

<sup>\*</sup> विनिःस्ताः, - इति सा॰ ना॰ पुत्तके पाठः।

"गर्भ-खुत्यां यथामासमिचिरे त्रत्तमे श्राहम्। राजन्ये तु चतरात्रं वैश्वे पञ्चाहमेव तु॥ श्राहमेन तु शूद्रख शुद्धिरेषा प्रकीर्त्तिता" - इति।

श्रिवरे मायवये गर्भस्रावे उत्तमे ब्राह्मणे श्राहम् । गौतमोऽपि । "गर्भमाय-समा राविः संयने गर्भस्य श्राहं वा"—इति । श्रव गर्भमायसमरावि-श्रह्योर्धवस्थितोविकन्यः । मायवयं यावत् श्रहं, ततः परं माय-समारावयइति । श्रादिपुराणे,—

"षण्मामाभ्यन्तरं यावद्गर्भ-स्नावेशभवेद्यदि । तदा मामममेस्नामां दिवमैः ग्रुद्धिरिखते"—इति ॥ एतस स्नावनिमित्ताभौचं मातुरेव । पात-निमित्तन्तु पित्रादी-नामणस्ति । तथा च मरीचिः,—

"स्रावे मातुस्तिरात्रं स्थात् मिपिष्डाभौच-वर्जनम् । पाते मातुर्यथामामं मिपिष्डानां दिनत्रथम्''—इति ॥ विमष्ठोऽपि। "उनदिवर्षे प्रेते गर्भपतने वा मिपिष्डानां विरात्रं" इति । स्रावे पितुर्विभेषमाद दृद्धविष्ठः । "गर्भस्रावे मासतुन्छा-रात्रथः स्त्रीणां स्नानमात्रमेव पुरुषस्व" इति ।

नन्, स्राव-पातयोरप्राप्त-प्रसवकाललाविशेषाद्वयोः कीविशेषः द्रत्यतश्रादः

त्रा चतुर्थाद्भवेत् सावः पातः पष्चम-षष्ठयोः॥१५॥ त्रातर्ज्जं प्रस्तिः स्थाइणाहं स्नतकं भवेत्।—इति॥ चतुर्थमामाभ्यन्तरे गर्भनागः स्नावः। पश्चमषष्ठयोर्गर्भनागः पातः। तत्र माममञ्ज्ञया विहितमाशौरं मातुर्भवेत्। त्रतजङ्कं मप्तममाम प्रस्ति गर्भनिर्गमः प्रमवः। तत्र मातुः प्रमवनिमित्तमाशौरं दशाष्टं भवेदित्यर्थः। यत् चतुर्विंशतिमते उत्तम्,

> "श्रधसान्त्रवमानासान्त्रह्यः स्थात् प्रसवे कथम् ? स्टते जीवति वा तस्मिन् श्रहाभिमीष-मङ्खया"-इति॥

श्रखायमर्थः । नवमान्त्रासादर्खाक् सप्तममासादारभ्य प्रसवे सति
तिन्निमित्तमाग्रीचं स्वतिकाव्यतिरिक्तसर्व्यसिपण्डानां माससङ्ख्याकरहोभिर्विधीयतदित । स्वतिका-विषयले, द्याहिविधि-विरोधः प्रसच्चेत ।
नन्वेवं तिर्हे, जातौ विप्रोद्याहेन,—दित सर्वसिपण्डानां जननिमित्तद्याहाग्रीच-विधायक-वचनं विरुध्येत । तन्न, तस्य नवम-द्यम-मासप्रमव-विषयलेनोपपत्तेः । श्रथ वा, एकविषयलेऽपि विकल्पेन व्यवस्थाउम्त ।

वालखाग्नि-मंस्कारे मत्याभीचं दर्भयति,

दन्तजातेऽनुजाते च कतचूडे च संस्थिते ॥१६॥ श्राप्त-संस्करणे तेषां विराचमशुचिभवेत्। इति॥

जातादन्तायसासी दन्तजातः। तदनु पञ्चान्नातोऽनुजातः, श्रनुत्पन्नदन्तदित यावत्। कतं चूडाखं कर्मयसामी कतचूडः। तन जातदन्तसाकतचूडसानुजातस्य च मत्यग्नि-संस्कारे वतीयवर्षकतचूडे च संस्थिते तेषां सिपण्डस्तिराचमग्रुचिभेवेदित्यर्थः\*। तनाकतचूडस्य जातदन्तस्य दाइपने निरानागीचमङ्गिरसोकम्,

<sup>\*</sup> तथां सिपाडानां चिराचमशुद्धिभैवेदित्यर्थः, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

"यद्यायकतचूडोवे जातदन्तस्त संस्थितः। दाइधित्वा तद्यायेनमाश्रीचं व्यहमाचरेत्" - इति ॥ पुराणेऽपि,—

"श्रनतीतदिवर्षस्य प्रेतीयवापि दह्यते ।
श्रमीचं वान्धवानान् विरावन्तव विद्यते"—इति ॥
यन् विष्णुवचनं, "दन्तजाते लक्षतचूडे लहोराचेण"—इति
तत् खननपचे वेदितव्यम् । श्रजातदन्तस्य क्षतचूडस्य दहने विरावाः
भीचं षट्विंग्रनातेऽभिद्दितम्,—

"जद्ययजातदन्तः स्थात् कतचूडस्त संस्थितः ।
तथापि दाइयेदेनं श्राहञ्चाग्रीचमाचरेत्"—इति ॥
यनु यमेने। मम्

"त्रजात-दन्ते तनये शिशौ गर्भचुते तथा।

सपिण्डानान्तु सर्वेषां श्रहोराचमशौचकम्"—इति॥

तद्कतचूडविषयम्। नम्बनुजातस्य कतचूडलं कथं, तस्य स्तीये
विहितलादिति चेत्, न,

"चूडाकर्म दिजातीनां मर्वेषामेव धर्मतः ।
प्रथमेऽब्दे हतीये वा कर्म्यं श्रुतिचोदनात्"—इति
मनुना विकल्पेन स्रातलात् । श्रिष्ठासंस्कर्णे,—इत्येतदिकल्पेनाभिधानं जातदन्तानुजातयोरेव न चिवर्षकृतचूडे, तचाग्रिसंस्कारस्य
नियतलात् । इतरचाग्रिसंस्कार-विकल्पोमनुना दर्णितः,—
"नाचिवर्षस्य कर्म्या वान्धवैह्दक्रिया ।

<sup>\*</sup> मनुनोक्तम्, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

जातदन्तस्य वा कुर्यान्नान्ति वाऽपि कते मित"—इति ॥ खदकित्रयेति त्रिप्तमंस्कारोपलचणार्थम्। वयोऽवस्याविभेषेणाभौचविभेषं दर्भयति,

#### त्रा दन्तजन्मनः सद्य त्रा चूड़ानैशिकी समृता\*॥१७॥ चिराचमा व्रतादेशाद् दशाराचमतः परम्। इति॥

दन्तजननात् प्रागतीतस्य वासस्य मंबिन्धनां सिपण्डानां सदाः भौचम्। दन्तजननादृष्ट्यं प्राक् चूडाकरणादतीतस्य मंबिन्धिनां नैभि-की, निश्रायां भवा, ऋहाराचमग्रद्धिः। व्रतादेभउपनयनम्। ततो-ऽव्याक् चूडायास्रोध्धंमतीतस्य मंबिन्धनां चिराचमग्रद्धिः। ततः परं दश्रराचमित्यर्थः। तथा च मंग्रहकारः,

"नाम्बोदन्तोद्भवाम्बाडादुपनीतेरधः क्रमात् । मद्यःश्रोचमदस्त्र्यद्दो नियताम्बुदकः परः"—दति ॥ श्रृह्वगेऽपि,—

"त्रजातद्ने तनये मद्यः शौचं विधीयते । त्रहोराचात्त्रथा शुद्धिवाले लक्षतपूडके ॥ तथैवानुपनीते तु त्र्यहाच्छुध्यन्ति वान्धवाः"—इति । यत्तु काम्यपवचनं, "वालानामजातद्न्तानां चिराचेण शुद्धिः"— इति । तन्त्रातापित्वविषयम् । त्रतप्व मनुः,— "निरस्य तु पुमान् शुक्रसुपस्पृष्य विश्वध्यति ।

वैजिकादपि संबन्धादनिहंधादघं ऋहम्"-इति ॥

<sup>\*</sup> क्रिया,—इति मु॰ एक्तके पाठः।

वैजिकसंबन्धाजन्यजनकभावः । यनु स्रत्यन्तरम्, "प्राङ्नामकर्णात्मद्यएकाहोदन्तजन्मनः"—इति ।

तह्हने विदित्यम् । खनने तु मद्यः प्रहिः । "श्रजातदन्ते वाले प्रेते मद्यएव नास्यिप्रमंस्कारोनोदकित्रया"—इति विष्णुस्तरणात्। चन्तु विष्णुस्तरणात्। चन्तु विष्णुस्तरणात्। चन्तु विष्णुस्तरणात्। चन्तु विष्णुस्तरणात्। चन्तु विष्णुस्तरणात् अन्ति । तच्चातदन्तस्याग्निसंस्कारे द्रष्ट्यम् । ततस्रिवं व्यवस्या । नामकरणात् प्राक् मद्यः ग्रोचं नियतं, तदूष्ट्वं प्राक् दन्तजननादिप्ति-संस्कारित्रयायामेकादः श्रन्यया मद्यः ग्रहिः, तस्यायजातदन्तस्य चूडाकरणे चिराचं, दन्तजननादूष्ट्वंमवीक् चूडाकरणादेकादं खनने, श्रिमसंस्कारे तु श्रद्धः, जध्यं चूडायाः प्रागुपनयनात् श्रदः, उपनयना-दृश्चं ब्राह्मणादीनां द्र्याद्यादिकिमिति । इयं व्यवस्या पुमपत्यमरणे द्रष्ट्या । स्वपत्ये तु विश्वेषोद्यद्वमनुना दिर्धतः,—

"त्रप्रौढायान्तु कन्यायां सद्यः ग्रौचं विधीयते । त्रहस्तदत्तकन्यासु दत्तासु च ऋषं तथा"—इति ॥ त्रप्रौढायां त्रज्ञतचूडायामित्यर्थः ।

"त्रचूडायान्तु कन्यायां मद्यः श्रीचं विधीयते"—
दत्यापस्तम्ब-स्रार्णात् । त्र्यदत्तकन्यासु वाचाऽदत्तासु त्रहोराचं,
दत्तासु वाग्दत्तासु व्यहम् । तथाच मरीचिः । "चूडाकरणे मद्यः श्रीचं प्राग्वाग्दानादेकाहः दत्तानां प्राक् परिणयनात् व्यहम्"—
दति । ब्रह्मपुराणेऽपि,—

<sup>\*</sup> तदखनने,-इति मु॰ पुत्तके पाठः।

"त्रा जनानस्तु चौड़ान्तं कन्या यदि विपद्यते।
सद्यः भौचं भवेत्तव सर्ववर्णेषु नित्यभः॥
ततोवाग्दानपर्यन्तं यावदेकाइमेव हि।
ततः परं प्रयद्धायां चिरात्रमिति निञ्चयः॥
वाक्प्रदाने कते तच घोयञ्चोभयतस्त्रग्रहम्।
पितुर्वरस्य च ततोदत्तानां भर्त्तरेव हि।
स्वजात्युक्तमभौचं स्थान्गृतके जातके तथा"—दति॥
पुलस्योऽपि,—

"मद्यस्त्रप्रौढ़कन्यायां प्रौढायां वामराच्छ्तिः । प्रदत्तायां चिराचेण दत्तायां पित्रणी भवेत्"—इति ॥ प्रदत्तायां प्रक्रान्तदानायां वाचा दत्तायामिति यावत् । वाग्दा-नानन्तरं स्वतायां चिरात्रम् । मनुराष्ट्राह्,—

'स्त्रीणामसंख्वतानान्तु ऋहाच्छुथ्यन्ति वान्धवाः । यथोत्रोनीव कन्त्रोन ग्रुध्यन्ति तु सनाभयः''—इति ॥

वान्धवाः पतिमपिण्डाः। मनाभयः पित्वमपिण्डाः। यथोकोन कल्पेन चिराचेण । त्रतएव मरीचिः,—

"त्रवारिपूर्वं प्रता तु या नैव प्रतिपादिता। त्रमंद्धता तु सा च्चेया चिरात्रमुभयोः स्मृतम्"—इति ॥ जभयोर्वरपित्रपचयोः। त्रकृतचूडायां यत् मद्यः ग्रौचविधानं इतचूडायां यदेकाद्दविधानं, तन्मातापित्व्यतिरिक्तविषयम् ।

"प्रतारप्रतास योषित् संक्षताऽसंक्षतास च। मातापित्रोक्तिरात्रं स्थादितरेषां यथाविधि"—इति ॥ "त्रजातदनासु पित्रोरेकाइम्"—इति प्रह्वाकार्णाजिनिश्यां विशेषस्मरणात्। त्रदत्तासु त्रिरात्रविधानं जातदन्तविषयम्। त्रजान्तदन्तास्वेकाइविधानात्। षंक्षतासु पित्रोक्तिरात्रं तद्ग्रहमरणे वेदितव्यम्। तथा च विष्णुः। "षंक्षतासु स्त्रीषु नाश्रौचं पित्रपचे तत्रसवमरणे चेत् पित्रग्रहे स्थातां तदैकरात्रं तिरात्रं च"—इति। तत्र प्रसवे मरणे च वन्धुवर्गस्थैकरात्रं पित्रोक्तिरात्रमिति व्यवस्था। त्रह्मपुराणेऽपि,—

"दत्ता नारी पितुर्गेहे स्रयेताथ स्रियेत च।

तद्वन्धुवर्गस्त्रेकेन ग्रुचिस्त्रज्ञनकस्त्रिभिः"—इति ॥

पित्रोह्परमे संस्त्रतानां स्त्रीणां त्रिरात्रम्। तथाच द्वद्वमनुः,—

"पित्रोह्परमे स्त्रीणामूढानान्तु कथं भवेत् ।

तिरात्रेणैव ग्रुद्धिः स्यादित्याह भगवान् यमः"—इति ॥

पित्रोमातापित्रोह्परमे विवाहसंस्त्रारसंस्त्रतानां दृहित्वणां नि
रात्रेण ग्रुद्धिरिति। दोहित्र-भगिनीसुतयोरसंस्त्रतयोः पविष्याग्रीचं

संस्त्रतयोस्त्रिरात्रम्। तथा च द्वस्तनुः,—

"संस्थिते पिचणों राचिं दौष्टिचे भगिनीसते । संस्कृते तु चिराचं स्थादिति धर्मीव्यवस्थितः"—इति ॥ .

दौहिने भगिनीसते वाऽनुपनीते स्तते सति पिचणीमागामि-वर्त्तमानाहर्दययुक्तां रान्निं मातामहादिः चपयेत्, उपनीते तु तिसान् स्तते सति मातामहादीनां चिराचमाश्रीचं भवेदित्यर्थः। मातामहा-दीनां मरणे दौहिचादीनां चिराचमाश्रीचम्। तथा च दृहस्पतिः,—

"त्यहं मातामहाचार्यश्रोत्रियेखग्रचिभंवेत्" - इति ।

त्राचार्याऽवासिपण्डः सनुपनयनादिकर्ता । श्रोवियस्वेकशाखा-ध्वायी, मैची प्रातिवेश्ववादिनोपसम्पन्नः । एतेषु मातामद्वादिषु स्टतेषु विराविमिति । विष्णुरिप । "श्राचार्ये मातामद्वे च बतीते विराविण"—दति । मनुरिप,—

"श्रोचिये त्रपममने चिराचमश्रचिभेवेत्"—इति ।

एतिलराचाश्रीचं परकर्तकदद्दनादी विदितव्यम् ।

"ग्ररोः प्रेतस्य शिष्यस्य पित्रमेधं समाचरन् ।

प्रेताद्दारैः समन्तच दशराचेण श्रुद्धाति"—इति
स्वकर्तकदाद्दादौ मनुना विशेषस्मरणात्। मात्रस्वसादिषु चिराचमाश्रीचम् । तदाद प्रचेताः,—

"माहस्वस्मातुलयोः श्रश्रूश्वग्र्रयोगुरोः । मृते चर्लिजि याच्ये च निरावेण निष्ठाह्याति"—द्रति । गुरुराचार्यः । च्हलिकुलपरम्पराऽऽयातः । याच्योऽपि तथानिधः । यनु याज्ञवस्कावचनम्,—

"गुर्वन्तेवास्वनूचानमातुलश्रोचियेषु च"-दति ।

यत् विष्णुवननम्,—"त्रानार्यपत्नीप्रनोपाध्यायमातुलस्यग्रुरस्यसूस्वग्र्यमहाध्यायिश्रिक्येव्यतीतेव्येकरानेण"—दित । तन गुरूरपाध्यायः,
स्रन्तेवामी स्रन्योपनीतिश्रिक्यः । स्वोपनीते तु, "श्रिष्यमतीर्यमत्रद्धानारिष्ठ निरानमहोरानमेकाहः"—दिति बौधायनेन निरानिवधानात् । मातुलः स्रनुपकारी विदेशस्थोवा । स्रोनियोऽनुपममन्नः ।
स्रश्रुसग्रुदरावष्यनुपकारिणौ विदेशस्थोवा । एकस्मिन् गुरुकुलेऽन्यकालं महाध्यायी । एतेव्येकरानमिति व्यवस्था । यनु मनुनोक्रम्,—

"मातुले पिचणीं राचिं शिख्यितिंग्बात्थवेषु च"—इति । तस्यायमर्थः। स्वन्योपकारके मातुले । शिख्योऽन्योपनीतमाङ्गवेदा-ध्यायी। स्वत्वक् श्राधानप्रस्तियावज्जीवमार्विज्यकारी । बान्धवाः मात्वपित्वबान्धवाः। एतेषु पिच्छाशौचिमिति । श्रनौरमपुचादिषु चिराचमाशौचम् । तदाइ विष्णुः,—

"त्रनीरसेषु पुत्रेषु जातेषु च स्तेषु च।

परपूर्वास भार्यास प्रस्तास स्तास च"—इति॥

विराविभत्यनुवर्त्तते। हारीतोऽपि,—

"परपूर्वास भार्यास पुत्रेषु कतनेषु च।

मातामहे विरावं स्वादेनाहन्तु सपिष्डतः"—इति॥

प्राङ्घोऽपि,—

"श्रनौरसेषु पुत्रेषु भार्याखन्यगतासु च।

परपूर्वासु च खासु त्रिरात्राच्छुद्धिरिखते"—इति।
श्रनौरसाः चेत्रजादयः। परपूर्वाः पुनर्भुवः। श्रन्यगताः खैरिष्णः।

एतेखनौरसादिषु यत्प्रतियोगिकं भार्यावं पुत्रवस् तस्वैवेदं तिरात्र
माभौचिमत्यर्थः। यन्त्रेकाइविधानम्,—

"त्रनौरमेषु पुत्रेषु भार्याखन्यगतासु च"—इति । तदमन्निधिविषयम् । मन्निधाविष पित्रमिष्डानामेका इएव । तथाच मरीचिः,—

"एकाइस्त मिप्छानां चिराचं यच वै पितुः"—इति। यनु प्रजापतिनोक्तम्,—

''त्रन्यात्रितेषु दारेषु परपत्नीसृतेषु च।

गोविणः स्नानग्रद्धाः स्वुक्तिरावेणैव तियता"—इति ॥
स्नानादेव ग्रुद्धिरिति यत्, तत्समानोदकविषयं त्रमन्निधिविषयं
वा । एकस्यां मातरि पिष्टदयोत्पादितयोभीवोरन्यतरिसान्मृतेऽन्यतरस्य
विरावमाग्रीचं भवति । तथा च मरीचिः,—

"मानेकया दिपित्वको भातरावन्यगोनको।

एकाइं स्नतकं तन निरानं मृतके तयोः"—दित ॥

श्रमिपाख्योनिसंबित्समरणे पित्राष्ट्राश्रोत्तमः,—

"पित्राणीमसिपाखे योनिसम्बन्धे सहाध्यायिनि वा"—दित ।

श्रयमर्थः। श्रमिपाखः स्ववेद्यानि मृतः। योनिसंबन्धा मात्रस्वसीयपित्रस्वसीयादयः। सहाध्यायी गृहकुले सहक्तस्ववेदाध्यायी। चकारादुर्वङ्गणादयोऽपि संग्रह्यन्ते। तेषु पत्तिणीं तत्संबन्धप्रतियोगी चपयेदिति। तथा च गृहक्तनुः,—

"मातुले यग्नुरे मित्रे गुरौ गुर्वेगणासु च।

त्राभौ चं पित्रणीं राचिं हता मातामची घदि॥

त्रानुरयोर्भगिन्याञ्च मातुलान्याञ्च मातुले।

पित्रोः खमरि तदच पित्रणीं चपयेत्रिभाम्"—इति॥

यनु विष्णुनोक्तम्। "त्रमपिष्डे खवेग्मिन हते एकरात्रम्"—इति।

तद्रप्रधानग्रहमरणे वेदितव्यम्। यदप्यक्तिरसोक्रम्,—

"ग्रहे यस्र हतः कश्चिदमपिष्डः कथञ्चन।

तस्राप्यभौ चं विज्ञेयं तिराचं नात्र संभयः"—इति॥

तद्मपिष्डश्रोत्रियविषयम्। यनु वहन्मतुनैवोक्तम्,—

"भगिन्यां संस्थितायान्तु भातर्थपि च संस्थित।

मिने जामाति प्रेते दौहिने भगिनीसुते ॥

ग्यालके तत्सुते चैव मद्यः खानेन ग्रुध्यति"—इति ।

तन भगिन्यादौ मद्यःग्रुद्धभिधानं देशान्तरमरणविषयम्। जामाव्यालकस्तयोः मन्निधावेव मद्यःग्रुद्धिरिति। निवामराजन्यइनि मृतेऽहराश्रीचं, रात्रौ चेद्रानिमात्रमिति। श्रतएव मनुः,—

"प्रेते राजिन मञ्चोतिर्यस्य स्वादिषये स्थितः"—इति । ज्योतिषा मौरेण नाजिनेण वा सह वर्त्तते यदाभौनं,तत् मञ्चोतिः । श्रहिन चेद्यावत्सूर्यदर्भनं, राजौ चेद्यावन्नज्ञवदर्भनित्यर्थः। ग्राममध्ये भवे स्थिते ग्रामस्य तावदाभौचम् । तदाह बद्धमनुः,—

"ग्राममध्यगतोयावक्कविष्ठित कस्वित्। ग्रामस्य तावदाभौषं निर्गते ग्रिचितामियात्"—इति॥ ग्रामेश्वरादाविष मञ्चोतिराभौषम्। तदाइ मएव,— "ग्रामेश्वरे जुलपतौ श्रोजिये च तपस्विनि। श्रिय्ये पञ्चलमापने ग्रिद्धिर्नचत्रदर्भनात्"—इति॥ कुलपतिः ममूइपतिः। श्रोजियोदेभान्तरस्यः। उक्तस्याभौष्याग्निस्याग्नित्रह्मचारिणोरपवादमाइ.—

ब्रह्मचारी यहे येषां ह्रयते च हुताश्रनः ॥१८॥ सम्पर्कं न च कुर्व्वन्ति न तेषां स्नतकं भवेत्। द्रति॥

ब्रह्मचारी उपकुर्व्याणकोनिष्ठिकस्य, येषाङ्गृहे ज्ञतामना ह्रयते श्रमि-होत्रमनुष्ठीयते, तेषामिप्रहोत्रानुष्ठानकाले नास्यामीचं; यदि ते स्नत-किभिः यह संसर्गे न कुर्युः । तदुकं कूर्मी,—

"नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्। नाशौचं कीर्त्तितं सङ्गः पितते च तथा स्ते"-इति॥ देवलोऽपि,-

"नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्। नाशौचं स्ततके प्रोतं शावे वापि तथैव च"-इति॥ वहस्पतिरपि,-

"खाधायः क्रियते यत्र होमञ्चोभयकालिकः। सायंप्रातर्वेश्वदेवं न तेषां स्नतकं भवेत्"—इति॥ संसर्गसास्यय्वनमानिधिकार्बचणागौचापाद्कलमन्वययितरेका-भ्यासुपपादयति,—

सम्पर्काहुष्यते विप्रा जनने मर्गो तथा॥१८॥ सम्पर्काच निरुत्तस्य न प्रेतं नैव स्नतकम्। इति॥ स्पष्टार्थमेतत् ॥ किञ्च,

शिल्पिनः कारका वैद्या दासी दासाश्व नापिताः॥२० राजानः स्रोचियाश्रव सद्यःश्रीचाः प्रकीर्तिताः॥ सवतः सचपूतश्च श्राहितामिश्च योदिजः ॥२१॥ राज्ञश्च स्ततकं नास्ति यस्य चेच्छिति पार्थिवः॥ उद्यता निधने दाने आत्री विप्रो निमन्त्रितः॥२२॥ तदैव ऋषिभिर्द्धं यथा कालेन शुध्यति। इति॥

प्रिल्पिनश्चिचकाराद्याः । कार्काः स्वपकारप्रस्तयः। वैद्याश्चि-कित्सकाः। चीचियाः भद्यः प्रचालिकाः । व्रतेन चान्द्रायणादिनियसेन

मद वर्त्तते दित सन्नतः। सचपूतो गवामयनाद्यधिकतः। एते खखकर्भणि मद्यः भौचाः। राज्ञः, राजसंबिक्षनो मान्यख, यख च पुरोहितछानन्यसाध्यमन्त्राभिचारादिकर्मसिध्यर्थमाभौचाभाविम्ब्रुति, तथोरिप तत्त्रत्वर्मणि स्तकं नास्ति। निधनभन्देन तत्साधनभृतः सङ्घामोलच्यते। तचान्नादिदाने चोद्यतः कृतोपन्नमः, श्रान्तः श्रापदं प्राप्तः, श्राद्धादौ निमन्त्रितोविप्रञ्च,तदैव सद्यप्व भ्रुध्यतीति च्रिषिभर्षृष्टम्।यथा कालेन दादभराचादिना, तथेत्यर्थः। तथा चादिपुराणे,—

"प्रिच्पिनश्चिचकाराद्याः कर्म यत्माधयन्यनम्। तत्कर्म नान्यो जानाति तसाच्छुद्धाः खकर्माण ॥ स्रपकारेण यत्कर्म करणीयं नरे स्विह। तदन्यो नैव जानाति तसाच्छुद्धः स स्रपञ्जत् ॥ चिकित्सकोयत्कुक्ते तदन्येन न शक्यते । तसाचिकित्सकः स्पर्गे ग्रुद्धो भवति नित्यमः॥ दास्रोदामाञ्च यत्किञ्चित् कुर्वन्यपि च लीलया। तदन्यो न चमः कर्नुं तस्मान्ते ग्रुचयः मदा ॥ राजा करोति चत्कर्म खन्नेऽयन्यस्य तत् कथम्। एवं सति नृपः ग्रद्धः संसार्थे स्तस्तते॥ यत्कर्स राजस्त्यानां इस्ययगमनादिकम्। तन्त्रास्ति यसादन्यस्य तसान्ते ग्रुचयः सहताः"—हित ॥ विष्णारपि। "त्रशौचं न राज्ञां राजकर्मणि न व्रतिनां वते न मित्रणां सचे न कारूणां कार्कमंणि न राजाज्ञाकारिणां तदि-कायाम्"-इति । प्रचेताश्रपि,-

"कारवः शिल्पिनो वैद्याः दासी दासास्त्रथैव च। राजानो राजसत्याञ्च सद्यःशौचाः प्रकीर्त्तिताः"—इति ॥ ब्रद्धपराश्ररोऽपि,—

"राज्ञां तु स्नुतकं नास्ति व्रतिनां न च मित्रणाम्। दीचितानाञ्च मर्वेषां यस्य चेच्छिति पार्थिवः॥ तपोदानप्रदृत्तेषु नाग्रीचं स्ततस्नतके"—दिति। स्मृत्यन्तरमपि,—

"नित्यमन्त्रप्रस्थापि कच्क्रचान्द्रायणादिषु।
प्रवृत्ते कच्क्रद्दोमादौ ब्राह्मणादिषु भोजने ॥
ग्रद्दीतनियमस्थापि न स्थादन्यस्य कस्यचित्।
निमन्त्रितेषु विप्रेषु प्रारक्षे श्राद्धकर्मणि॥
निमन्त्रितस्य विप्रस्य स्वाध्यायनिरतस्य च।
देहे पिढषु तिष्ठत्मु नाग्रौचं विद्यते कचित्॥
प्रायस्चित्तप्रस्तानां दाढब्रह्मविदां तथा"—दति।
मन्तरपि.—

"न राज्ञामघदोषोऽस्ति त्रतिनां न च सित्रणाम्।

ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मश्वता हि ते सदा॥

राज्ञोमादात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते।

प्रजानां परिरचार्थमासनं तत्र कार्णम्"—दित ॥

याज्ञवक्कोऽपि,—

"ऋतिजां दीचितानाञ्च यज्ञीयं कर्म कुर्वताम्। सनि-व्रति-व्रह्मचारि-दाल-व्रह्मविदां तथा॥ दाने विवाहे यज्ञे च संगासे देशविश्ववे। श्रापद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते"—दति॥ हारीतोऽपि,—

"संग्रामस्यस राजन्यो वैग्यो मध्ये गवां स्थितः।
सवी च ब्राह्मणो नित्यं ब्रह्मचारी च वै ग्राचिः''—इति॥
पैठीनसिरपि,—

"विवाहयज्ञदुर्गेषु यात्रायां तीर्थकर्षाण। न तत्र स्नतकं तदत् कर्ष यज्ञादि कार्येत्"—इति॥ ब्रह्मपुराणोऽपि,—

"श्रथ देवप्रतिष्ठायां गणयागादिककीणि। श्राद्धादौ पित्रयञ्चे च कन्यादाने च नो भवेत्"—इति॥ श्रक्तिराश्रपि,—

"जनने मरणे चैव विश्वाभीचं न विद्यते।
यत्रे विवाहकाले च देवयागे तथैव च"—दित ॥
त्रव विवाहादी सद्यःभौचसुपकान्तविवाहादिविषयम्। त्रव
नृपादीनामसाधारणकात्यव्यतिरिक्तविषयेश्वाभौचमस्येव। तथाच बाह्यो
पुराणे,—

"राज्यनाश्रस्त येन खादिना राज्ञा खमण्डले। प्रयाख्यतञ्च संग्रासे होसे प्राख्यानिके सित॥ मन्त्रादितपंणैर्व्वाऽपि प्रजानां श्रान्तिकर्मणि। गोमङ्गलादी वैद्यानां क्रिकालात्ययेव्वपि॥ श्राभीचं न भवेक्कोकें सर्ववान्यव विद्यते"—इति। किञ्च,

प्रसवे यहमेधी तु न कुर्यात् सङ्करं यदि ॥२३॥ दणाहाच्छुध्यते माता त्ववगाह्य पिता शुचिः। इति॥

प्रसवे जनने ग्रहमेधी ग्रहस्थः पिता स्वतिकया सह यदि संसगें न कुर्यात्, तदा स्नानेन शुद्धोभवति, माता तु दशाहेन शुद्धा भवतीत्प्रथः।

नन्वेवं तर्हि पितुः कर्मानधिकारलचणमणाश्रीचं न स्थादि-त्यतत्राह,—

सर्वेषां शावमाशीचं मातापिचोस्तु सुतकम् ॥२४॥ सुतकं मातुरेव स्यात् उपसृष्य पिता श्रुचिः। इति॥

यथा मिपिष्डानां कर्मानिधकारलचणमामौचं सम्पूर्णं, तद्दत्पतु-रिष । मातापित्रोम् स्नतकमस्पृथ्वलचणमामौचं, तत्रापि दमाहमस्पृ-श्यलं मातुरेव पितुम्त स्नानपर्यनामेवेत्यर्थः । तथा च पैठीनिधः,-

> "जनौ मिपिष्डाः ग्राचयो मातापित्रोस्त स्रतकम्। स्रतकं मातुरेव स्वादुपस्पृग्य पिता ग्राचिः"—इति॥

त्रयमर्थः। जनने मातापित्वयितिरिक्ताः पर्वे पिष्डाः स्पृष्याः, मातापित्रोस्त नास्ति स्पृष्यत्वं, तत्रापि पिता स्नानेन स्पृष्योभवित, दशाहन्वस्पृष्यत्वं मातुरेव। तथा च विषष्टः,—

"नाशीचं विद्यते पुंसः संसर्गं चेन्न गच्छति। रजञ्जाचाश्चिचि द्येयं तच पुंसि न विद्यते"—दित॥ सम्बन्ताऽपि,—

"जाते पुत्रे पितुः खानं सचेलन्त विधीयते। माता शुद्धोद्दशाहेन स्नानानु स्पर्शनं पितुः"—इति ॥ वृद्धातिरपि,—

"शावाशीचं तु मर्व्वषां स्नतकं मातुरेव च। स्तानं प्रकुर्यान् पिता ज्ञातयो न सचेलिनः"-इति॥ गोतमोऽपि.—

"मातापित्रोस्त स्नतकसुपस्प्रय पिता ग्राचिः"-इति । त्रादिपुराणेऽपि,—

"स्तकी कतु सुखं दृष्टा जातस्य जनकस्ततः। क्रला सचेलं सानना ग्रुड्डो भवति तत्चणात्"-इति ॥ स्रतिकया यह संसर्गकरणे तिलिमित्तमस्ययवं दशाहमसीत्याह, यदि पत्न्यां प्रस्तायां सम्पर्कं कुरुते दिजः ॥२५॥ स्तकन्तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षड्क्रवित्। इति॥

स्तिकया पत्या यह पति: मंमर्गे यदि कुर्यात्तदा विद्याकर्मय्क्रस्थ विप्रसायस्प्रस्रवलचणं स्नतकं भवेत्, किसुतान्यस्वेत्यर्थः। तथा च समन्तः। "मातुरेव स्नतकं तां स्प्रातश्च नेतरेवाम्" - इति। स्नतिकां स्मृत्रतोजनकस्यास्मृत्यत्वचणं स्नतकं भवति, नान्येषाभित्यर्थः।

नतु जननिमित्तमेवास्पृष्यतं भर्तुः स्नानाननारमपि किं न खादत ग्राइ,-

सम्पर्काजायते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति वै दिने ॥२६॥

<sup>\*</sup> स्तके इति, मु॰ पुस्तके पाठः।

### तसात्सर्वप्रयत्नेन सम्पर्कं वर्जयेदुधः। इति॥

स्नानानन्तरं भर्त्तुः संसर्गनिमित्तकएव दोषोऽस्पृश्वलापादको जायते, न जननिमित्तको दोषोऽस्ति, तस्नादिदान् मन्पर्के सद श्रयनासनभोजनादिकं वर्जयेदित्यर्थः । तथा च टहस्पतिः,—

"यसैः सहासिपाडोऽपि प्रकुर्याच्छ्यनाश्चनम् । बान्धवो वा परोवापि स दशाहेन ग्रुध्धित"—इति॥ विष्णुरिप । "ब्राह्मणादीनामाश्चीचे यः सक्तदेवान्नमश्चीयात्तस्य तावदाश्चीचं यावत्तेवामाश्चीच्यपगमः"—इति । श्वविरिप,—

"सम्पर्काञ्चायते दोषः पारको स्तजनानि ।
तदर्जनात्पितुरपि सद्यःशौचं विधीयते"—इति ॥
प्रारक्षे यज्ञादौ कर्नुः ग्रुद्धिरुका, ददानीं कल्पितद्रव्यस्यापि
ग्रुद्धिरस्तीत्याह,

## विवाहे।त्सवयज्ञेषु त्वन्तरा मृतस्नतके ॥२०॥ पूर्वसङ्गल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति। इति॥

श्रव विवाहग्रहणं पूर्वप्रवत्तचौड़ापनयनादिमंस्कारकर्मापलच-णार्थम्। जत्मवोदेवतोत्सवः, तेन च देवप्रतिष्ठादिकसुपलच्यते। यज्ञो च्योतिष्टोमादिः। तेषु प्रारञ्जेषु श्रन्तरा मध्ये यदि स्टतस्रतके मरण-जनने स्थातां, तदा पूर्वसङ्काल्यितं द्रव्यं देवताये ब्राह्मणेभ्यो दीयमानं न दुखतीत्यर्थः। तथाच कतुः,—

"पूर्वमङ्गन्पितं द्रखं दीयमानं न दुख्यति"—इति। पक्के तु विशेषः स्मृत्यन्तरे दर्शितः,— "विवाहोत्सवयज्ञादिष्वन्तरा स्तस्तते। ग्रहतमन्नं परैर्देयं दादृन् भोकृंश्व न स्पृभेत्" – इति ॥ कतान्त्रमस्ततिभिर्देयं, स्नतनी तु दादृन् भोकृंश्व न स्पृभे-दित्यर्थः। यनु स्रत्यन्तरम्, —

"द्रवाणि खामिसंबन्धादघानि लग्ज्यीनि च । खामिग्ज्येव ग्रध्यन्ति वारिणा प्रोचितान्यिप"—इति॥ तदसङ्गल्पितद्रव्यविषयम्। कानिचिदसङ्गल्पितान्यिप द्रव्याणि स-र्वदा ग्रुद्धानि। तथा च मरीचिः,—

"लवणे मधुमांचे च पुष्पमूलफलेषु च।

ग्राककाष्ठलणेष्ट्रपु द्धिमर्पिःपयःसु च॥

तेलीषध्यिनिने चैव पक्तापको खयं ग्रहः।

पण्णेषु चैव मर्ब्वेषु नाग्रीचं स्तस्रतके"-दित॥

ग्रानेकाग्रीचिनिमत्तपत्रिपाते प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकावत्ती तां

निवारयित,

# अन्तरा तु दशाइस्य पुनर्मरणजन्मनी ॥२८॥ ताबत्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिर्दशम्। इति ॥

यदा दशाहाशीचकालमध्ये तनुत्वस्य ततोऽत्वस्य वाऽऽशीचस्य निमित्ते जननमर्णे स्थातां, तदा पूर्व्वप्रद्यतं तदाशीचं यावदिनर्दशम-निर्गतदशाहं स्थात् विप्रसावदेवाश्चिभवित न पुनर्मध्योत्पन्नमर्णादि-निमित्तकदशाहाद्याशीचवानित्यर्थः। तथा च मनुः,—

<sup>\*</sup> भ्रेषमद्रं,-इति पाठान्तरम्।

"श्रन्तर्धशाहे स्थातास्चेत् पुनर्भरणजन्मनी।
तावत्यादशुचिर्विप्रो यावन्तत्यादनिर्दश्यम्"—इति॥
याज्ञबल्क्योऽपि,—

"त्रन्तरा जन्ममर्णे शेषाहोभिर्विशुश्चिति"—इति।
विष्णुरिष। "जननाशीचमध्ये यद्यपरं जननं स्थान्तत्र पूर्व्बाशीचयपगमे शृद्धिः मरणाशीचमध्ये ज्ञातिमरणेऽप्येवम्"—इति। त्रपिशब्दाक्जननेऽपि मरणाशीचकालेनैव शुद्धिरित्यर्थः। यदा जननिमिन्नदशाहाशीचमध्ये मरणमापतित, तदा मरणादारभ्य दशाहं
कार्यम्। तथा चाङ्गिराः,—

"स्रतने स्तनं चेत्यानृतने तथ स्तनम्। तचाधिकत्य स्तनं शौचं नुर्यान स्तनम्"—इति॥ षट्चिंशनातेऽपि,—

"शावाशीचे समुत्यन्ने स्नतकन्तु यदा भवेत्। शावेन शुध्यते स्नतिनं स्नतिः शावशोधनी"—इतिं॥ चतुर्विंशतिमतेऽपि,—

"म्हतजातकयोर्चे। या ग्रुद्धिः सा तु कथ्यते। म्हतेन ग्रुद्धाते जातं न मृतं जातकेन तु"—इति। श्रन्याश्रीचमध्ये दीर्घकालाशौचप्राप्ती न पूर्व्वेष ग्रुद्धिः। तदुक्त-सुश्रनसा,—

"खन्याशीचस मधे तु दीर्घाशीचं भवेद्यदि। न पूर्व्येष विश्वद्धिः स्थात् स्वकालेनेव श्वध्यति"—इति॥ यमेनापि,— "श्रघष्टद्विमदाश्रीचं पश्चिमेन समापयेत्।
यथा चिराचे प्रकान्ते दशाइं प्रविश्वेद्यदि॥
श्राश्रीचं पुनंरागच्छेत् तत्समाण विश्वध्यति"—इति।
प्रथमप्रवत्ताश्रीचकालापेचया दीर्घकालानुवर्त्तनेन विद्द्वाघवदाश्रीचं यदि मध्ये समुत्पद्यते, तदा पश्चिमेन खकालेनैव समापयेदित्यर्थः। शङ्कनेऽपि,—

"समानाशौचसमाते प्रथमेन समापयेत्। श्रममानं दितीयेन धर्माराजनवीयथा"—इति॥ श्रममानं दीर्घकालाशौचिमत्यर्थः। हारीतोऽिष्,— "श्रावान्तः श्रावत्रायाते पूर्व्वाशौचेन श्रध्यति। गुरुषा लघु ग्रध्येत्तु लघुना नैन तद्गुरु॥ श्रधानां यौगपये तु ज्ञेया ग्रुद्धिर्गरीयसा"।

गुरुलघुले तु समानजातीययोः कालापेचया, विजातीययोः खरूपेणैव । तदुकं तेनैव,—

'मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयोमरणं भवेत्"—इति । काचित्कालापेचया लघ्याग्रीचमध्यवर्त्तिनो गुर्व्याग्रीचस्य पूर्व्याग्रीच-कालेनापगमोऽस्ति । तदाइ देवलः,-

"परतः परतोऽग्रुद्धिरघटद्वौ विधीयते। स्थाचेत्पञ्चतमादकः पूर्व्विणीवाच शिष्यते"—इति॥ वर्त्तमानाशौचमध्यवित्तिन जननादौ यदाऽघटद्धिदीर्घकासमा-शौचं, तदा परतः प्राप्तं जननादिकमारभ्याग्रुद्धिर्व्विधीयते। तद्यदि पूर्व्वप्रदत्तमाशौचं पञ्चमदिनात्परतोऽष्यनुवर्त्तते, तदा पूर्व्वणीव पूर्व्वा- भोचकालेनेव दशाहाशीचस्यापि शुद्धिर्विशिस्यते विधीयते । एतदुकं भवति । श्रन्तरा पिततस्याशीचस्य दीर्घकाललेऽपि यदि पूर्व्वप्रदत्तन् माशीचसुत्तराशीचकालादद्धीधिककालं स्थात्, तदा पूर्व्वप्रदत्ता-शीचकालेनेवोत्तरस्यापि शुद्धिर्भवति । तद्यथा । गर्भपातनिमित्त-षडहाशीचमध्ये यदि दशाहाशीचमापतेत्, तदा षडहाशीचशेषेणीव दशाहाशीचस्थापि निटन्तिरिति । एवमन्यचापि श्रद्धीधिककाला-शीचशेषेणीवाधिककालाशीचस्थापि निटन्तिरवगन्तद्या ।

त्रन्तरा पिततस्थाभीचस्य भेषेण गुडिहिरित्यच विभेषो गीतमेनोतः। "राचिभेषे दाभ्यां प्रभाते तिस्रिभिः"—दित । राधिभन्देनाहोराचं बच्यते । राचिः भेषोयस्थाभीचस्य, तिस्यिन्दिस्याने यदाग्रभीचान्तरमापतेत्, तदा पूर्व्याभीचकालानन्तरं दाभ्यां राचिभ्यां
गुडिः। प्रभाते तस्थाराचेश्वरमे यामे पुरा सर्थादयादाभीचमिनपाते तिस्भीराचिभिः गुडिहुर्न तु पूर्व्याभीचकालभेषेणेति । तथा
मङ्घालिखिताभ्यामिष । "त्रय चेदन्तरा प्रमीयेत जायेत वा भिष्टैरेव दिवसैः गुष्टिदृश्येषे दाभ्यां प्रभाते तिस्रिभः"—दिति ।

श्रातातपेनापि।

"राचिशेषे द्वाहाच्छुद्धिर्यामशेषे श्रहाच्छुचिः"—इति ।
बौधायनेनापि । "श्रय यदि दशराचमित्रपाते यदाद्यं दशराचममाश्रीचमानवमाद्दिवमात्"—इति । श्रस्यार्थः । यावन्नवमदिवमपरिममात्रिस्तावत् न पूर्व्वाश्रीचकालशेषेणोत्तराश्रीचस्य निवृत्तिरिति । नवमश्रब्देनोपान्यदिवमञ्चपलच्यते । ततश्च चित्रयादीनामयन्यदिवमाश्रीचमन्त्रिपाते दिराचं प्रभाते चिराचमित्यवगन्त्रयम् ।

देवलेनापि,-

"पुनः पाते दशाहात्प्राक् पूर्व्येण सह गच्छित । दशमेऽक्ति पतेद्यस्य द्वाहतः स विग्रुध्यिति॥ प्रभाते तु चिराचेण दश्रराचेष्ययं विधिः"—इति।

दशाहात्प्रागित्यच दशाहश्रब्दोऽन्यदिवसोपलचकः। दशराचेष्वि-त्येतदिप दादशराचाद्युपलचणम्। समानाशौचयोः सन्निपाते पूर्व-श्रेषेण श्रुद्धिरित्यस्य कचिदपवादः शङ्कोन दर्शितः,—

"मातर्थये प्रमीतायामग्रुद्धौ मियते पिता।

पितः शेषेण श्रद्धः खानातः कुर्यान् पिचणीम्"-इति ॥
मातिर पूर्व्वं म्हतायां यदि तिन्निमिनाशौचमध्ये पिता सियेत,
तदा न पूर्व्वाशौचशेषेण श्रद्धः, किं तु पित्राशौचकालेनैव श्रद्धः।
तथा, पूर्व्वं पितिर मृते तिन्निमित्ताशौचमध्ये मातिर प्रमीतायामि
न पित्राशौचकाल-शेषेण श्रद्धः, किं तु पित्राशौचं ममाय पिचणीं
कुर्यादित्यर्थः।

उत्तख दशाहादाशीवस विषयान्तरेऽप्यपवादमाह,—

ब्राह्मणार्थे विपन्नानां बन्दीगाग्रहणे तथा ॥२८॥ त्राह्मवेषु विपन्नानामेकराचमग्रीचकम्। इति॥

ब्राह्मणप्राणरचणार्थं इतानां, वन्दीग्रहणे गोग्रहे च मित तिद-मोचनार्थं इतानां, त्राहवेखाभिमुख्येन हतानां, ये मिण्डाम्तेषा-मेकराचमेवाग्रीचं न द्रगराचादिकमित्यर्थः। यनु मद्यःग्रीचिमत्यनु-वन्तो मनुनोक्तम्,— "डिमाइवहतानाञ्च विद्युता पार्धिवेन च। गोब्राह्मणस्य चैवार्धे यस्य चेच्छति स्वमिपः"-इति॥ तदमनिधिविषयम्।

रणहतमिष्णानामेकाहाशौचिविधिशेषतया नविभः स्नोकौराहवे हतं प्रशंमति । तत्र प्रथमं परिवाजकदृष्टान्तेनादित्यमण्डलभेदिलं दर्शयत्रधादुह्मलोकप्राप्तिं दर्शयति,—

# दाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ ॥३०॥ परिब्राड्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखोहतः। इति॥

योगाश्या सेनेश्वरसुपासीनः परिव्राजकोऽचिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकं गच्छन् मार्गमध्ये वाव्यादित्यचन्द्राणां मण्डलानि क्रमेण भिला तच तेश्य उत्तरतोत्तराधिकेश्यः क्रिद्रेश्यो निर्गत्य क्रमेण विद्युदादिलोकान् सञ्चरन् ब्रह्मलोकं प्राप्तोति। क्रिद्रनिर्गमणं वाजसनेयिब्राह्मणे श्रुतम्। "स वायुमागच्छित तसी स तच विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स जर्ध्वमाक्रमते स श्रादित्यमागच्छिति तसी स तच विजिहीते यथा उदुम्बरस्य खं तेन स जर्ध्वमाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छिति तसी स तच विजिहीते यथा उदुम्बरस्य खं तेन स जर्ध्वमाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छिति तसी स तच विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन स जर्ध्वमाक्रमते"— दिति।

तच चिरकालं महता प्रयासेन योगमभ्यस्थता परिव्राजकेन तह समानगतिलं रणहतस्थायुक्तं तस्माद्ष्यकालप्रयासलादित्याग्रङ्घा, कालाल्पलेऽपि धेर्यातिग्रयेन प्रयाससाम्यं स्वचितुमभिमुखद्रत्युक्तम्। तमेव स्वितमर्थं विश्रदीकरोति.— यच यच इतः श्रूरः श्रचुभिः परिवेष्टितः ॥३१॥ श्रक्षयान् लभते लोकान् यदि कीवं न भाषते। इति ॥

लोके मत्त्वधारिणमेकमिप दृष्टा महती प्राणभीतिर्जायते। युद्धकाले तु प्रतिभैन्यगताः भर्वेऽपि मत्रवः मत्त्वधारिणोमारणोद्यताएनं
परिवेष्टयन्ति। तदानीमृत्पद्यमानायाभीतिरियन्तेव नास्ति, तादृशीं
भीतिं सोद्वा प्रतिभटाभिमुख्यं गच्छतः सूरस्य धैर्थं योगिधैर्यादयधिकम्। नि योगिनो यमनियमादिषु कि चित्राणभीतिः सम्भाविता।
तता थया जागरणे बद्धषु वत्सरेषु श्रनुभवनीयस्य भोगस्य मुहर्नमाचवर्त्तिनि स्त्री साकच्यं दृश्यते, तथा चिरकालभावियोगसाम्यं रणे
धैर्यवतः किं न स्थात्। धैर्यातिभयेन साम्यमच विविचतिमिति दर्भयितुं,
यदि क्रीबं न भावते, द्रयुक्तम्। क्रीबं नर्पुसकलं विकलता, तत्सूचकं
भीत्याविष्कारकवाक्यं यदि न भाषेत, तदानीं योगिसाम्याद्वयान्
त्रह्मखोकावान्तरविभेषान् सालोक्यादीन् लभते।

परित्राजकदृष्टान्ते सर्यमण्डलभेदिलं समावयति,

संन्यस्तं ब्राह्मणं दृष्टा स्थानाचलित भास्तरः ॥३२॥ एप मे मण्डलं भित्ता परं स्थानं प्रयास्यति। इति॥

यद्यपि मण्डलस्थाचेतनरिक्षममूहरूपलासद्वेदेऽपि नास्ति का-चिदादित्यस्य वेदना, तथापि पूर्व्वमत्यस्तानीचपदे वर्त्तमानस्थेदानी-मुचपदप्राप्तिस्वसक्केश्रहेतुर्भवति। श्रतएव, भित्ता परं स्थानं प्रयास्य-तीत्युक्तम्। एतदेवाभिष्रत्य व्यासन्त्राह,—

> "क्रियावद्भिर्षि कौन्तेय, देवलोकः ममादृतः। न चैतदिष्टं देवानां मर्त्येष्परि वर्त्तनम्"-इति।

सुसुत्तुपरिवाजकदर्भनमात्रेण\* निष्यत्रस्य भास्तरचलनस्योप-न्यासाद्योगिनो यथोक्रफलं दृढीकृतं भवति ।

रणे चाभिमुखोइतदति दार्ष्टान्निकेऽभिहितं, तच हततं धैर्या-तिग्रयस्थोपलचणं, श्रमत्यपि खबधे परचाणप्रवत्तस्य धीरस्य यथोक-फलमङ्गावादित्याह,—

यत्तु भग्नेषु सैन्येषु विद्रवत्सु समन्ततः ॥ ३३॥ परिचातुं यदा गच्छेत् स च क्रतुफलं लभेत्। इति॥

कतुरचायमेधः । ब्रह्मकोकप्राप्तिफललात् । त्रयमेधस्य च तत्फललं वाजमनेयिशाखायां भुज्युब्राह्मणे, "क न्वयमेधयाजिनो गच्छन्ति"-दत्यादिप्रश्रप्रतिवचनयोर्विस्पष्टमवगम्यते ।

यः परिवाणार्थं प्रवत्तस्य प्रवत्तिमावेण क्रतुफलसुतं, प्रवत्तस्य गावच्चेदे सति इतलाभावेऽपि फलातिश्रयोऽसीत्याइ,—

यस्य छेदश्चतं गाचं शर्मु इत्यष्टिभिः ॥ ३४॥ देवकन्यास्तु तं वीरं हरन्ति रमयन्ति च । इति ॥

गाचं ग्ररीरं, केंद्रचतं इस्तपादाद्यवयवच्छेदेनोपद्तम्।
परिचाणाय प्रवृत्तस्य गाचच्छेदे यत्मालं ततोऽप्यतिग्रयं मर्णे
दर्भयति,—

देवाङ्गनासहस्राणि श्रूरमायाधने इतम् ॥ ३५॥ त्वरमाणाः प्रधावन्ति मम भक्ता ममेति च। इति॥ यद्यपि यज्ञमङादिकं युद्धमरणं चोभयमप्येकविधस्य प्रसस्य समानं

<sup>\*</sup> सुमुच्छोः परिवाजकदर्शनमात्रेण,-इति सु॰ प्रस्तके पाठः ।

साधनं, तथापि युद्धमरणस्थात्यन्यकासमाधानेन वैकन्यासमावा-दुत्तमसाधनलमित्याह,

> यं यज्ञसङ्घोत्तपसा च विप्राः स्वरोषिणो वाऽच यथैव यान्ति। श्रणेन यान्येव हि तच वीराः प्राणान् सुयुद्धेन परित्यजन्तः॥ ३६॥ इति।

विप्रशब्देन निष्कामा विविच्चताः। तथाच खर्गेषिणो वेति विकल्प उपपद्यते। श्रत्र पुष्पकोकेषु यं कोकविश्रेषं यथैव येन प्रकारविश्रेषेण देवकन्यावरणादिना युकाः मन्तोयान्ति। तत्र तेषु पुष्पकोकेषु तमेव कोकविश्रेषन्तेनैव प्रकारेण युद्धस्तावीराश्र यान्ति। चणेनेत्युक्तं कालाल्यवमेतेष्वितिश्रयः।

नतु कालखाख्यलेऽपि प्राणभीतेर्दुष्परिहरलात्पूर्ब्यांतं युद्धधैधं दुर्बभिनत्याश्रद्धा विचारवतः पुरुषस्य तत् सुलभिनत्यभिप्रत्य तं विचारं दर्शयति,—

## जितेन लभ्यते लक्ष्मीर्मतेनापि सुराङ्गणा। स्रणध्वंसिनि कायेऽस्मिन् का चिन्ता मर्णेर्णे॥३०॥इति

जितनित कर्नार निष्ठा। ततो जयेन खन्मीलाभः, मर्णेन सुराङ्गनालाभः। यदि कायजीवनलोभास्न स्वीदेवांगनालाभौ न पर्यालोच्येते, तथापि लाभपरित्यागमानं तस्य केवलमविशिष्यते। कायस्य सर्वथा न चिरं जीवति, तस्य कर्मप्रापितायुष्यवश्ववर्त्तालेन चणप्रस्वीसस्वभावलात्।

त्रत्यन्तनिषिद्धभपि रुधिरपानं यत्र निर्तिश्रयसुक्ततलेन परिणमते, तत्र पुष्णकोकप्राप्तौ कोविसायदृत्याह,—

> ललाटदेशे रुधिरं सवश्व यस्याइवे तु प्रविश्रेच वक्तुम्। तत् सोमपानेन किलास्य तुन्धं संग्रामयज्ञे विधिवच दृष्टम्॥ ३८॥ इति।

संग्रामयज्ञप्रतिपादके नीतिशास्त्रादौ पुरोभागे प्रहारो वीर-लज्ञणलेनोपवर्णितदति विविज्ञतलात् विधिवहृष्टमित्युक्तम् ।

तदेवं नविभः स्रोकेराभौचिविधिस्तावकलेन युद्धमरणस्य प्रभंगा द्या। यसाद्रणहतोऽत्यन्तपुष्णात्मा, तसात्तन्मृतौ परिव्राजकम-रणद्रवाधिकाभौचाभाव उपपद्यते। श्रयवा। तएते नवस्रोकाः प्रकर-णादुल्हष्टा राजधर्मेषु स्थापनीयाः, युद्धः चित्रयधर्मालात्। यथा दर्भपूर्णमासप्रकरणे श्रूयमाणो रजस्रलाव्रतकस्रापः प्रकरणादुलस्य क्रलर्थपरिहारेण पुरुषार्थतयोपवर्णितस्तदत्।

धर्मीः र्धमनायत्राह्मणगववहनादौ प्रशंसापूर्व्वकं सद्यः भौचं विद्-धातिः,—

श्रनायं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति दिजातयः।
पदे पदे यज्ञफलमानुपर्व्याह्मभन्ति ते ॥ ३९ ॥
न तेषामश्रुभं किष्वित् पापं वा श्रुभकर्मणाम्।
जलावगाहनात्तेषां सद्यःशीचं विधीयते ॥४०॥ इति।
श्रनायं बन्धुरहितमस्पिण्डं ब्राह्मणमदृष्टार्थं ये दिजातयोवहन्ति

स्पृत्रन्ति दहन्ति च, ते पदे पदे यज्ञफलानि क्रमेण प्राप्नुवन्ति, तथा तेषामग्रुभादिकमपि नास्ति, तेषां स्नानादेव सद्यः ग्रुद्धिर्विधीयते इत्यर्थः । तथा च दद्धपरात्ररः,—

"प्रेतस्पर्धनमंस्कारे ब्राह्मणो नैव दुखति। वोढा चैवाग्निदाता च मद्यः स्नाला विग्रध्यति"—इति॥ यत्तु हारीतेनोक्तम्। "प्रेतस्पृष्णोग्रामं न प्रविश्चेयुरानचन्दर्धना-द्रानौ चेदादित्यस्य"—इति। यच देवलेनोक्तम्,—

"श्रक्ति चेदहनं कुर्यात् ऊर्ड्डमसमयाद्रवेः। स्नाला ग्रहं विशेदिप्रो राचौ चेदुदयाद्रवेः"—इति॥ तत् स्नेहादिना करणीयनिर्हरणे वेदितव्यम्।

किं तु प्राणायामोऽपि कर्नव्यद्रत्याइ,-

त्रसगोचमबन्धुच्च प्रेतीभूतं दिजोत्तमम्। वहित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन शुद्धाति॥४१॥ इति॥

श्रमगोत्रममिपिष्डमबन्धं बन्ध्रहितं प्रेतं ब्राह्मणं ये वहन्ति दहन्ति, तेषां प्राणायामेन श्रुद्धिरित्यर्थः । न केबलं स्नानप्राणायामौ, श्रीम-स्पर्शीऽपि कर्त्तव्यः । तदुक्तमङ्गिर्धा,—

"यः कञ्चित्रिर्दरेत् प्रेतममिष्डं कयञ्चन।
स्राला भनेलं स्पृष्टाऽग्निं तस्मिन्नेवाक्ति वै ग्रिचिः"—एति॥
स्रोहादिना प्रेतनिर्हरणं कूर्वतोऽमिष्डिखाशौनमस्ति। तथाच
मनुः,—

"श्रमपिण्डं दिजं प्रेतं विप्रोनिर्ह्तय बन्धुवत्। विद्युध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च वान्धवान्॥ यदानमित तेषां यः स दशाहेन, शुध्यति । श्रनदन्ननमहीव न च तिसाग्यहे वसेत्"—इति ॥

यस्त प्रेतनिर्हरणं क्यला तहुहे वसित न च तदन्नमन्नाति तस्य विराजमाणीचं, यस्तु तहुहे वंसन् तदन्नमन्नाति तस्य दणराजं, यः पुनः प्रेतं निर्ह्वत्य तहुह्वासं तदन्नञ्च परित्यज्ञति तस्यैकाहमित्यर्थः। एतत्सवर्णविषयम्। त्रसवर्णभविन्हारे तज्जातीयमाणीचं कार्यम्। तदाह गौतमः। "त्रपरश्चेद्वर्णः पूर्व्वर्णसुपस्पृशेत्पूर्वेवाऽपरं तच्छ-वोक्तमाणीचं"—द्वति। उपस्पर्भनं निर्हरणम्। ब्राह्मणस्य शुद्रभविन्हारे मासमाणीचम्, शुद्रस्य ब्राह्मणभविन्हारे दणाहमाणीचं भवतीत्यर्थः। यस्वर्थकोभादसवर्णभविन्हरणं करोति तस्य दिगुणमाणीचं भवतीति। तथाच व्याद्यः,—

"श्रवरश्चेद्वरं वर्षं वरोवाऽण्यवरं यदि । वहेच्छवं तदाश्रीचं बत्त्यर्थे दिगुणं भवेत्"—इति ॥ श्रमवर्णप्रेतनिर्हारे तदुक्तमाश्रीचं, तत्र वेतनाश्रयणे दिगुणमाश्रीचं भवतीत्यर्थः । यनु विष्णुपुराणे,—

"योऽभवणं तु मूच्येन नीला चैव वहेन्तरः। श्राभौचं तु भवेत्तस्य प्रेतजातिसमं सदा"—इति॥ तदापदि द्रष्ट्यम्। श्रर्थः खोभात्सवर्णभववहनादौ स्वजात्युक्तमा-भौचं कार्यम्। तथाच कूर्में,—

> "यदि निर्दरित प्रेतं प्रकोभाकान्तमानसः। दशाहेन दिजः ग्रुध्येद्वादशाहेन स्ट्रिमिपः॥ त्रुर्द्धमासेन वैग्यस्तु श्रुद्रोमासेन ग्रुध्यति"—दति।

यसु सपिण्डएव प्रेतं निर्दर्शत न तस्याभौचाधिकां, प्रेतनिर्दर-णस्य विह्तित्वात् । तदाइ देवलाः,—

"विद्यितं तु सिविष्डानां प्रेतिनिर्हरणादिकम्।
तेषां करोति यः कित्यत् तस्याधिकां न विद्यते"-इति ॥
त्राधिकामागौचाधिकामित्यर्थः। समानोदकप्रेतिनिर्हरणे द्याहम्।
तदाह सएव,—

"यः समानोदकं प्रेतं वहेदाऽय दहेत वा।
तस्त्राप्तीचं दशाहं तु धर्माज्ञासुनयो विदुः"—इति॥
ब्रह्मचारिणः प्रेतवहनकरणे व्रतलेषः। तदाह देवसः,—
"ब्रह्मचारी न कुर्वीत श्रवदाहादिकाः\* क्रियाः।
यदि कुर्याचरेत्वच्छं पुनः संस्कारमेव च"—इति॥
पित्रादिश्वववहने तु न दोषः। तथाच मनुदेवसो,—
"श्राचार्यं खसुपाध्यायं पितरं मातरं ग्रह्म्।
निर्वत्य तु व्रती प्रेतान् न व्रतेन वियुच्यते"—इति॥
विश्वष्ठोऽपि। "ब्रह्मचारिणः श्रवकर्मणा व्रतनिव्यत्तरस्यत्र माताः—
पित्रोगुरोवी"—इति। याज्ञवस्त्रयोऽपि,—
"श्रावर्णिवाप्रभागं विर्वत्यादिक वर्ती वर्ती।

"त्राचार्थिवृपाध्यायं निर्द्धत्याऽपि त्रती त्रती। स तदत्रञ्चा नात्रीयात्र च तैः सह संवसेत्" - इति॥

<sup>\*</sup> प्रेतवाद्दादिकाः,—इति सु॰।

<sup>†</sup> ग्रकटाब्रस्,—इति सो॰ दि॰।

त्रती ब्रह्मचारी विप्रादीनां निर्हरणादिकं कला यद्याभौचिभिः सह वामं तदन्तञ्च परित्यजित, तदा व्रती व्रतचर्यान्न वियुच्यते दत्यर्थः। ब्रह्मपुराणेऽपि,—

"श्राचार्यं वाऽष्णुपाध्यायं गुरूं वा पितरं तथा।

मातरं वा ख्यं दग्ध्या व्रतस्यस्त्र भोजनम्॥

कला पतित वे तस्मात् प्रेतान्नं न तु भच्चयेत्।

श्रन्थत्र भोजनं कुर्यान्न च तैः मह मंवसेत्॥

एकाइमग्रुचिर्भ्यता दितीयेऽइनि ग्रुध्यति"—दिति।

ब्राह्मण्यववहनादौ ग्र्द्रं न नियोजयेत्। तदाह मन्ः,—

"न विप्रं खेषु तिष्ठत्म स्ततं ग्रुद्रेण हारयेत्।

श्रस्तर्या द्याद्यतिः मा स्थाच्छूद्रमंस्पर्भदृषिता"—दिति॥

श्रत्र खेषु तिष्ठत्स्वत्यविवित्ततं, श्रस्तर्यवदोषश्रवणात्। विष्णु
रिष्। "स्ततं दिजं न ग्र्द्रेण निर्धारयेन्न ग्रुद्रं दिजेन"—दित।

यमोऽिष्,—

"न श्रूहो यजमानं वै प्रेतंश्वतं समुद्रहेत्।

यस्थानयति श्रूहोऽग्निं त्रणं काष्ठं ह्वींषि च॥

गेतलं हि मदा तस्य म चाधर्मीण लिप्यते"—इति।

ब्राह्मणादिश्वविन्हीरे दिङ्नियमोदिश्वितोमनुना,—

"द्विणेन स्तं श्रूहं पुरदारेण निर्हरेत्।

पश्चमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं दिजन्मनः"—इति॥

हारीतोऽपि। "न यामाभिमुखं प्रेतं हरेयुः"—इति।

श्रनुगमनाशौचमाह,—

#### अनुगम्येक्या प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा। स्नात्वा सचेलं स्पृष्टाऽग्निं प्रतं प्राश्य विशुध्यति। इति॥

ज्ञाति मिपिण्डयितिर्त्तं बन्धुं, मिपिण्डानुगमनस्य विहितलात्। श्रज्ञातिमबन्धुं वा समानोत्कष्टजातिप्रेतं कामनयाऽनुगम्य सचेलं स्नालाऽग्निं सुद्दा स्तभुक् ग्रध्यति दत्यर्थः। तथाच याज्ञबल्क्यः,—

"त्रनुगम्याभाषि साला सृष्टाऽग्निं घतभुक् ग्रुचिः"—इति॥ कूर्मोऽपि,—

"प्रेतीभ्रतं दिजं विप्रो योऽनुगृच्हेत कामतः। स्नाला सचेसं सृष्टाऽग्निं एतं प्राप्य विशुध्यति"—इति॥ प्रच च विशेषः कथ्यपेनोकः,—

"त्रनुगम्य शवं बुध्या स्नाला सृष्टा ज्ञतागनम्। मर्पिः प्राय्य पुनः स्नाला प्राणायामैर्विग्रध्यति"-दित॥

न च चतप्राणनस्य भोजनकार्ये विधानाङ्गोजननिष्टित्तिरिति वाच्यम्। तस्य प्राथिञ्चत्तेन विधानात्। प्राणायामैरिति वज्जवचनस्य कपिञ्जलन्यायेन चिले पर्यवमानात्, चिभिः प्राणायामैः गुध्यति,— रत्यर्थः।

निक्षृजात्यनुगमनाशौचमाइ,—

स्वियं मृतमज्ञानाद् ब्राह्मणोयोऽनुगच्छति। एकाइमग्रुचिर्भूत्वा पच्चगव्येन ग्रुध्यति॥ शवच्च वैश्यमज्ञानाद्वाह्मणोयोऽनुगच्छति। कृत्वाऽऽशीचं दिराचच्च प्राणायामान् पडाचरेत्॥ प्रतीभूतन्तु यः श्रद्धं ब्राह्मणा ज्ञानदुर्व्वलः । श्रन्गच्छेनीयमानं चिराचमश्रचिभवेत् ॥ चिराचे तु ततः पूर्णं नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायामश्रतं कत्वा वृतं प्राश्य विशुध्यति । इति ॥

यो ब्राह्मणः त्रज्ञानानौर्स्थात् चित्रयं प्रेतमनुगक्कति, स एकाइसाभौचं कला पञ्चगव्येन ग्रुध्यति। ब्राह्मणविष्यभवानुगमनं कला
दिरानाभौचानन्तरं षड्भिः प्राणायामैः ग्रुध्यति। ग्रूट्रभवानुगमनं कला निरानमाभौचं समाप्य भहानद्यां खाला ग्रतं प्राणायामान् कला विरानमाभौचं । उपक्रमोपसंहारपर्याखोचनया चित्रयादिभवानुगमनेऽपि सचेलखानाग्रिस्पर्भवतप्राभनान्यनुसन्धेयानि। एवच सित चित्रयस्य विश्वभवानुगमने एकाहं ग्रूट्रभवानुगमने ह्यहं, विश्वस्य ग्रुट्रभवानुगमने एकाहमाभौचिमत्यूहनीयम्। तथाच कुर्मः,—

"एकाहात् चित्रये ग्रिद्धितेंग्ये स्थात्मा ह्यहेन तु । ग्रुद्रे दिनचयं प्रोक्तं प्राणायामग्रतं पुनः"-दित॥ दिजानां ग्रुद्रग्रवानुगमननिषेधे कदा तैः ग्रुद्रा त्रनुमर्त्तव्या-दत्यतत्राह,—

विनिर्वर्त्य यदा श्रद्रा उदकान्तमुपस्थिताः। दिजैस्तदाऽनुगन्तव्या एष धर्माः सनातनः। इति॥

जदकप्रब्देनोदकिकयोच्यते । तस्या त्रन्तः समाप्तिः । तां निर्वर्त्तः त्राणौचं परिसमाय यदा स्थिताः, तदा दिजैरगन्तृतयाः त्रनु सर्न्तयाः,—इति ।

एवं, ब्राह्मणस्यातुरचियवैध्यानुमरणं चित्रयस्यायातुरवैध्यानु-मरणमाश्रीचानन्तरमेवेळूइनीयम्। त्राश्रीचमध्ये त्रातुरखञ्चने लाश्रीच-मस्ति। तत्र ब्राह्मणमरणविषयातुरखञ्चने पारस्करः,—

> "श्रक्षिमञ्चयनाद्वाग्रहिता स्नानमाचरेत्। श्रन्तर्दशाहे विप्रस्य ऊर्द्धमाचमनं स्रतम्—इति॥

विषय मृतस्य दशाहाभ्यन्तरेऽस्थिमघयनाद्वाग्ब्राह्मणः चिन-याद्वाऽऽतुरयञ्चनं कला स्नानमाचरेन्। ततजर्द्धमाचमनमाचरे-दिति । चित्रयमरणविषयातुरयञ्चने चित्रयादीनां, वैश्यमरणवि-षयातुरयञ्चने वैश्वशूद्रयोश्च प्रागस्थिमञ्चयनात् सचेलं स्नानं, ततजर्द्धं स्नानमाचमेव। तस्रकें ब्रह्मपुराणेऽभिहितम्,—

"स्तस्य यावदस्थीन ब्राह्मणस्थाह्तानि तु।
तावद्योऽबान्धवस्त्रच रौति तद्दान्धवैः सह॥
तस्य स्नानाङ्गवेच्छुद्धिस्ततस्त्वाचमनं स्रतम्।
सचेलं स्नानमन्येषां श्रष्टते लिखसञ्चये॥
हते तु केवलं स्नानं चत्रविट्शूट्रजन्मनाम्"—इति।

ब्राह्मणस्य चित्रवैद्यमरणिवषयातुरवाञ्चने त्रस्थिमञ्चयनाद्वागे-कादमाश्रीचं सचेलं स्नानञ्च, ततऊद्धं सचेलं स्नानमात्रम् । तथाच ब्रह्मपुराणम्,—

"त्रिक्षिषञ्चयने विप्रो रौति चेत् चत्रवैद्ययोः।
तदा खातः सचेलस्त दितीयेऽइनि ग्रुध्यति॥
कते तु सञ्चये विष्रः खानेनैव ग्रुचिर्भवेत्"—इति।
चिष्यस्य वैद्यमर्णविषयातुर्यञ्चने विशेषाश्रवणेऽपि ब्राह्मणस्य

ममनन्तरचित्रमरणविषयातुरयञ्चने यदाशौचं विविचतं तदेवाचेति न्यायतोऽचावगम्यते । श्रूद्रमरणविषयातुरयञ्चनेऽस्थिमञ्चयनात् प्राक् ब्राह्मणस्य चिराचमाशौचं, चित्रयवैश्ययोद्धिराचं, ततऊर्द्धं दिजाती-नामेकराचमेव । श्रूद्रस्पर्शं विनाऽऽतुरयञ्चनेऽस्थिमञ्चयनादवागेकराच-माशौचं, ततऊर्द्धं सञ्चोतिराशौचिमिति । तथाच पारस्करः,—

"त्रस्थिषञ्चयनाद्वीग्यदि विप्रोऽश्रु पातयेत्।

स्ते श्रूद्रे ग्रहं गला त्रिराचेण विश्वध्यति॥

प्रस्थिषञ्चयनादृष्टें मामं यावद्विजातयः।

प्रहोराचेण ग्रुध्यन्ति वाममः चालनेन च॥

मजातेदिवसेनैव द्वाहात् चित्रयवैश्वयोः।

स्पर्भे विनाऽनुगमने श्र्द्रोनकेन ग्रुध्यति"—दित॥

श्रवाश्रुपात त्रातुरव्यञ्चनमात्रोपलचणार्थः। मजातेः श्रूट्रखास्थि-सञ्चयनाद्वीक् स्पर्भे विनाऽनुगमने त्रातुरव्यञ्चने दिवसेनाद्दोरात्रेण श्रुद्धिः, तत्रज्ञे नक्तेन रात्रौ चेट्रात्र्याऽद्दनि चेदक्का श्रुद्धिरिति। एवञ्च श्रवनिर्दरणानुगमनसद्दातुरव्यञ्चनादिनिमित्तमाशौचमसपिण्डा-नां, सपिण्डानान्तु विद्तित्वात् नास्ति। तथाच द्दारीतः,—

"विद्यतं हि सपिष्डस्य प्रेतनिर्दरणादिकम्। दोषः स्थान्तसपिष्डस्य तचानायिक्रयां विना"—इति॥ प्रेतनिर्दरणादिकमित्यचादिग्रब्देन दाहोदकदानादिकसुच्यते। श्रनुगमादिविधियाञ्चवक्त्येन दिर्गतः,—

> "श्रा समानादनुत्रच्य इतरो ज्ञातिभिर्म्हतः। यमस्रकं तथा गायां जपद्भिर्माकिकाश्चिना॥

मद्यःशौचाउपेतश्चेदाहिताग्निर्यथार्थवत्"-इति।

जनदिवर्षादितरः सम्पूर्णदिवर्षाम्यतोज्ञातिभिः मपिष्डैः ग्रामानभूमिं यावदनुगन्तवः। तथा, यमसूत्तं परेयुवांममिति षोडग्रचें
तथा यमदैवत्यां गाथाच जपद्भिन्नीतिकाग्निना स द्राधवः। उपेतउपनीतस्रोन्गतः, तदा त्राहिताग्निमंस्कारप्रकारेणार्थवत् प्रयोजनवद्यथा
भवति तथा द्राधवः। श्रयमभिष्रायः। येषां भ्रश्मोधनप्रोज्ञणादीनामाहिताग्निविहितमंस्काराणां करणमर्थवत्, दारकार्यक्रपं प्रयोजनमस्ति, तान्यनुष्ठेयानि। यानि तु जुप्तार्थानि पाचप्रयोजनादीनि
तान्यननुष्ठेयानि। यथा कृष्णलेख्यतिदेशप्रप्रतेष्ववधातप्रोज्ञणादिषु दारकोपादवधातादीनामननुष्ठानं प्रोच्नणादीनान्वनुष्ठानमिति। श्रव
कोकिकाग्नियहणं जातारणेरभावे, तस्त्रद्भावे तु तस्त्रिन्मश्चितोऽग्निग्राद्धः न तु क्षोकिकाग्निः तस्त्राग्निमगाद्यकार्यमाचार्थलेनोत्पन्तः।
कोकिकाग्निश्वष्ठाकाग्न्यादियितिरिकोग्नाद्धः, तेषां निषद्भलात्।
तथाच देवकः,—

"चण्डालाग्निरमेध्याग्निः स्ततकाग्निय कहिनित्।
पितताग्निश्चिताग्निय न ग्रिष्टयहणोनिताः"—दित ॥
श्राहिताग्निस्तु श्रोताग्निना दम्धव्यः, श्रनाहिताग्निर्यद्याग्निना,
दतरो स्नोकिकेन। तदाह द्वद्याज्ञवहक्यः,—

"त्राहिताग्निर्यथान्यायं दम्धयिक्तिभिरग्निभिः। त्रनाहिताग्निरेक्षेन खौकिकेनेतरोजनः"—इति॥ एकेन ग्रह्याग्निना दाइस्य स्वपनाद्यनन्तरं कर्त्त्रयः। तथाच

कात्यायनः,-

"दुर्वलं स्नापयिता च ग्राह्मचेलाभिषंग्तम्। दिल्लाभिरमभूमौ विष्मत्यां निवेषयेत्॥ ष्टतेनाभ्यक्तमासुत्य मवस्त्रचोपवीतिनम्। चन्दनोत्तिमर्व्वाङ्गं सुमनोभिर्विभ्रवयेत्॥ दिरख्यकलान्यस्य चित्रा क्रिद्रेषु मप्तस्। सुखे वस्त्रं निधायैनं निर्दरेयुः सुतादयः॥ श्रामपाचेऽत्रमादाय प्रेतमग्निपुरःसरम्। एकोऽन्। स्कृत् तस्त्रार्द्धमर्द्धपय्युत्मृजेङ्गुवि॥ श्रद्धमादद्दनं प्राप्तमासीनोदित्तिणासुखः।

मयञ्जानाय प्रनकः सितलं पिण्डदानवत्"—इति ॥ पिण्डदानविधिना त्रादहनं साप्रानपर्यन्तमानीतमनं प्रविपेदि-थि:। दाहानन्तरं चितिमनवेचमाणाज्ञातयो जलसमीपं गला

स्नालोदकं मक्तत् चिर्वा दद्यः। तथाच कात्यायनः,—
"त्रथानवेचमेत्यापः मर्व्वएव ग्रवस्पृत्रः ।
स्नाला मचेलमाचम्य दद्युरस्रोदकं स्थले॥
गोचनामपदान्ते च तर्पयामीत्यनन्तरम्।

द्विणायान् कुशान् कला सतिबन्तु पृथक् सक्तत्"-इति॥
पैठीनिसरिप । "प्रेतं मनसा ध्यायन् द्विणाभिमुखस्तीनुद्कास्राणीन्त्रियत्"—इति । एतचायुग्मितिधिषु कार्यं, "प्रथमदितीयपञ्चमसप्तमनवमेषूद्कित्रया"—इति गौतमस्मरणात्। प्रेतोपकारविश्रेषापेचया तु यावन्याश्रीचिद्नानि तावदुदकदानादित्तः कार्या।
तथाच प्रचेताः,—

"दिने दिनेऽञ्चलीन् पूर्णान् प्रदद्यात् प्रेतकारणात्। तावद्वृद्धिञ्च कर्त्तवा यावत्पिण्डः समाप्यते"—इति। यावद्वप्रमः पिण्डः समाप्यते, तावदञ्जलिष्टद्धिः कार्यत्यर्थः। श्रवापरोविशेषस्तेनैवोत्तः,—

"नदीकूलं ततो गला श्रीचं छला यथार्थवत् । वस्तं संशोधयेदादी ततः स्नानं समाचरेत्॥ सचेलस्तु ततः स्नाला ग्रुचिः प्रयतमानमः। पाषाणं तत श्रादाय विषे दद्यात् दशास्त्रलीन्॥ दादश चित्रये दद्यादेश्ये पस्रदश स्त्रताः। चित्रस्त्रूद्राय दात्रयास्ततः सम्प्रविशेष्ट्रहम्॥ ततः स्नानं पुनः कार्यं ग्रहशीचस्र कार्येत्"—दिति॥ श्राज्ञातिभिरपि कचित् उदकदानं कर्त्त्यम्। तदाइ याज्ञ-

बल्क्यः,—

"एवं मातामद्याचार्यप्रेतानासुदकितया। कामोदकं सखिप्रत्ताखसीयश्वप्रदर्शिताम्"—दृति॥

प्रता परिणीता दुहित्मगिन्यादिः । खसीयोभागिनेयः । अव प्रेतानां मातामहादीनां सपिण्डवदुदकदानं नित्यं कार्यं, सख्यादीनां तु कामतः न नित्यतया, अकरणे प्रत्यवायाभावादिति ।

उद्कदानानन्तरं पिष्डदानमपि कर्त्तव्यम् । तथाच विष्णुः। "प्रेतस्थो-दक्तिविषणं काला एकञ्च पिष्डं कुणेषु दद्युः"—इति। पिष्डोदकदानञ्च यावदाशीचं कार्यम्।तदाच पणव। "यावदाशीचं तावत्रेतस्थोदकं पिष्डञ्च दद्युः"—इति । वर्णानुक्रमेण पिष्डमञ्चानियमः पारस्करेणोकः,— "ब्राह्मणे दम पिष्डाः खुः चित्रये दादम स्रताः। वैम्ये पञ्चदम प्रोकाः भूदे चिम्रात्मकीर्त्तिताः"—दित ॥ अभोचक्राचे यावदाभौचिमिति विष्णुवचनात् पिष्डमङ्कोचप्राप्तौ भातातपः,—

"श्राभी चस्य च क्रांचेऽपि पिष्डान् दद्यात् दभीव तु"—इति ।

विरावाभी चपचे दम्मपिष्डदानप्रकारः पारस्करेण दर्भितः,—

"प्रथमे दिवचे देयास्त्रयः पिष्डाः समाहितः ।

दितीये चतुरो दद्यादस्थिमञ्चयनं तथा ॥

वींस्तु दद्यात् हतीयेऽक्ति वस्त्रादीन् चालयेत् तथा"—इति ॥

खदकदानवित्पष्डदानं न सर्वैः कर्त्तथमपि तु पुत्रेणैव, तदभावे
सिन्निहितेन सपिष्डेन, तदभावे साहसपिष्डादिना । तदाह गौतमः ।

"पुत्राभावे मपिष्डाः साहसपिष्डाः भिष्याञ्च दद्यः तदभावे ऋित्या
चार्थाः"—इति । पुत्रेष्वपि ज्येष्ठएव पिष्डं दद्यात् । तथाच मरीचिः,—

"सर्वेरनुमितं कला ज्येष्ठेनैव तु यस्त्रतम्।
द्रश्येण वाऽविभक्तेन सर्वेरेव कतं भवेत्"—इति ॥
यदा पुचामन्निधानादिनाऽन्यः पिण्डदानं करोति, तदा दशाइसध्ये पुचमान्निधोऽपि मएव दशाइं पिण्डं दद्यात्। तदुकां रह्यपरिशिष्टे,—

"ऋषगोत्रः सगोते। वा यदि स्ती यदि वा पुमान्।
प्रथमेऽइनि यः कुर्यात् स दशाइं समापयेत्"—इति॥
यथा दशाइं पिण्डदाने कर्त्तिनयमः, तथा द्रव्यनियमोऽपि।
तदाइ ग्रुनःपुक्कः,—

"शासिना शक्तुभिर्माऽपि शाक्तेर्माऽषय निर्मित्।
प्रथमेऽइनि यदुवं तदेव स्थाद्शाहिकम्"—दित ॥
यदा तु दशाहमध्ये दर्शपातस्तदा दर्शएवोत्तरं तन्त्रं पिष्डोदकदानहृषं समापयेत्। तदाह स्थ्यग्रहः,—

"त्राभौरमन्तरा दर्भा यदि खात्मर्ववर्णिनः। समाप्ति प्रेततन्त्रस्य कुर्युरित्याच गौतमः"—इति॥ अविष्यपुराणेऽपि,—

"प्रवृत्ताश्रीचतन्त्रस्तु यदि दर्शे प्रपद्यते । समाप्य चोदकं पिण्डं स्नानमाचं समाचरेत्"—इति॥ पैठीनसिरपि,—

"श्राद्येन्द्रावेव वर्त्तव्या प्रेतिपिष्डोदकित्वया।
दिरैन्द्वे तु कुर्व्याणो पुनः भावं समश्रुते"—इति॥
मातापित्वविषये तु विभेषो गास्तवेनोकः,—
"पित्रोराभौत्रमध्ये तु यदि दर्भः समापतेत्।
तावदेवोत्तरं तन्त्रं पर्यवस्थेत् त्र्यहात् परम्"—इति॥
पित्रोराभौत्रमध्ये तु त्रिरात्रात्परं यदि दर्भः समापतेत्, तदैवोत्तरं तन्त्रं दर्भे समापयेत्, नार्व्वाग्दर्भापाते। यनु स्रोकगौतसेनोक्तम्,—

"त्रक्तर्रशाहे दर्शे तु तत्र सर्वे समापयेत्। पित्रोस्त यावदाशीचं दद्यात् पिण्डान् जलाञ्चलीन्"—इति॥ तत् चिराचाद्वाग्दर्शापाते वेदितयं, श्वहात्परमिति गालवेन विशेषितत्वात्। पिण्डोदकदानानन्तरं बान्धवैरातुराश्वासनं कार्यम्।

## तथाच याज्ञवस्यः,—

''क्रतोदकान्ससुत्तीर्षात्मृदुशादलसंस्थितान्। स्रातानपवदेयुस्तानितिहासेः पुरातनैः''—इति । इतिहाससु तेनैव दर्शितः,—

"मानुष्ये कदलीसां निः सारे सारमार्गणम्। करोति यः स समूहो जलवृद्धदसन्तिभे। पञ्चधा संस्तः कायो यदि पञ्चलमागतः॥ कर्माभिः खग्ररीरोत्येस्तव का परिदेवना। गन्त्री वसुमती नाग्रसुद्धिई वतानि च॥ फेनप्रख्यः कथं नाम मर्त्यालोको न यास्त्रति" दित॥

कात्यायनोऽपि,-

"एवं क्रतोहकान् सम्यक् सर्व्यान् शादलसंख्यितान्।
श्राष्ट्रतान् पुनराचान्तान्वदेयुक्तेऽत्यायिनः।
मा श्रोकं कुरुतानित्य पर्व्यक्तिन् प्राणधर्मिणि॥
धर्मी कुरुत यक्नेन यो वः धर करिय्यति"—इति।
श्रोको दोषोऽपि याज्ञवक्योन दर्शितः,—
"स्रेग्नाश्रु बान्धवेर्मुकां प्रेतोभुङ्को यतोऽवशः।
श्राते न रोदितयं हि कियाः कार्याः प्रयक्नतः"—इति
श्रातुराश्रामनानन्तरकृत्यं याज्ञक्योनोक्तम्,—
"इति सचिन्य गच्छेयुर्ग्टहं बालपुरःसराः।

"दित मिचिन्य गच्छेयुग्टेहं बालपुरः मराः। विदश्य निम्बपत्राणि नियतादार्वेग्सनः॥ श्राचम्यान्यादि मिललं गोमयं गौरसर्वपान्। प्रविशेषुः समाजभ्य कलाऽम्मनि पदं भनैः"—इति ॥
श्रजापरोविशेषः भक्क्षेन दर्भितः । "दूर्वाप्रवाजमिश्रं दसभं
चाजभ्य ग्रहदारे प्रेताय पिष्डं दत्त्वा पश्चात् प्रविशेषुः"—इति ।
श्राभौचिनियमा मनुना दर्भिताः,—

"श्रचारतवणाद्याः सुर्त्विमक्जेयुस तेऽन्वहम् । मांसामनस नाश्रीयुः भयीरस पृथक् चितौ"—इति॥ मार्कार्ष्डेयेनापि,—

"क्रीतलआक्रनासैव भवेयुः सुसमाहिताः।

न चैव मांसमस्रीयुर्वजेयुर्न च योषितम्"-इति ॥

गौतमेनापि। "श्रधःश्रयासना ब्रह्मचारिणः सर्वे समासीरनांसं न भचयेयुराप्रदानात् प्रथमद्धतीयसप्तमनवसेषूद्ककर्म नवसे वाससां त्यागः श्रन्ये लन्यानाम्"—इति। प्रदानं प्रेतैकोद्दिष्टश्राद्भं, वाससां त्यागस्त प्रचासनार्थे रजकार्पणं, श्रन्यं दश्रममदः, तत्रान्यानामत्य-न्तपरित्याच्यानां वाससां त्याग इत्यर्थः। प्रथमेऽद्दिन प्रेतसुद्दिश्य जलं चौरं चाकाशे शिक्यादौ पाचदये स्थापनीयम्। तदाद साज्ञवस्काः,—

"जलमेकाइमाकाभे खार्थं चीरश्च म्हण्मये"-इति ।

प्रथमत्तीयसप्तमनवमदिवसानामन्यतमस्मित्रस्थिसञ्चयनं कार्यम्। तदाह सम्बर्तः,—

> "प्रथमेऽझि हतीये वा सप्तमे नवमे तथा"। ऋखिसञ्चयनं कार्ये दिने तद्गोत्रजैः सरु"—इति॥

<sup>\*</sup> पश्चमेऽथवा,-इति सु॰।

चतुर्थे दिवसेऽस्थिमञ्चयनमाह विष्णुः । "चतुर्थे दिवसेऽस्थि-मञ्चयनं कुर्युः तेषां गङ्गाभामि प्रचेपः"—दति । श्रस्थिमञ्चयने तिथिवारनचत्रनिषेधोयमेनोकः,—

> "भौमार्कमन्दवारेषु तिथियुग्मेषु वर्जयेत्। वर्जयेदेकपादृचे दिपादृचेऽस्थिमञ्चयम्॥ प्रदावजन्मनचने निपादृचे विशेषतः"—दति।

### वृद्धमनुः,-

"वस्तनार्द्वादितः पश्चनचचेषु विजयस् ।
दिविपादृचयोश्चैव नन्दायां च विशेषतः ॥
श्रज्ञचरणादिदितीये ह्याषाद्वादयमेव च ।
पृष्ये च इसानचचे परुगृनीदयमेव च ॥
भानुभोमार्किथमुषु श्रयुग्मतिथिसन्ध्ययोः ।
चतुर्दश्यां चयोदश्यां नैधने च विवर्ज्ञयेत् ॥
श्रिस्थम्यनं कार्यं कुत्रचयकरं भवेत्"—इति ।
वापनं दश्मेऽइनि कार्यम् । तदाइ देवतः,—
"दश्मेऽइनि सम्पाप्ते स्नानं ग्रामादिर्भवेत् ।
तच त्याच्यानि वासांसि नेश्रश्मश्रनखानि च'—इति ॥
स्रित्यन्तरे तु एकादशाहादवागनियमेन वापनं कार्यमित्युक्तम्,—
"दितीयेऽहनि कर्त्तव्यं चुरकर्म प्रयत्नतः ।

<sup>\*</sup> रुद्धमनुः,—इत्यारभ्य रतदन्तीयत्र्योनास्ति मुदितातिरिक्तपुक्तकेषु।
† वपनं,—इति मु॰। एवं परच।

खतीये पश्चमे वाऽपि सप्तमे वाऽऽप्रदानतः"—इति ॥
प्रदानमेकाद्यादिकं श्राद्धम्। श्रनाप्रदानतः इति वचनात् श्रनियमोऽवगम्यते । बौधायनेनापि,—

"श्रजुप्तनेश्रोयः पूर्वं सोऽत नेशान् प्रवापयेत् । दितीयेऽक्ति वतीयेऽक्ति पश्चमे सप्तमेऽिष वा ॥ यावच्छाद्धं प्रदीयेत ताविद्यापरं मतम्"—इति । वापनश्च पुत्राणां कनिष्ठभावणाञ्च । तथा चापस्तम् । "श्रनुभा-विनाश्च परिवापनम्"—इति । श्रनु पश्चाद्भवन्ति जायन्ते इति पुत्राः कनिष्ठभातरश्च । श्रयवा । श्रनुभाविन दिति पुत्राएव निर्द्धियन्ते,—

> "गङ्गायां भास्तरचेत्रे मातापित्रोग्रीर्मतौ । श्राधानकाले सोसे च वपनं सप्तसु स्टतम्॥"

दत्यत्र मातापित्रोर्म्हतौ दति विश्वेषेणोपादानात् । एवं नियतः सन् सर्वे।ऽपि खाशौचान्ते पिण्डोदकदानं समापयेत् । तदेकोद्दिष्टन्तु श्राद्धमेकादशेऽक्रि कुर्यात् । तथाच मरीचिः,—

> "बाग्रीचान्ते ततः सम्यक् पिष्डदानं समायते । ततः श्राह्मं प्रदातयं सर्ववर्षेष्ययं विधिः"—इति ॥

तत त्राभौचानन्तरमेकादभेऽक्ति ब्राह्मण एकोहिष्टश्राद्धं कुर्यात्। एकोहिष्टमेकादभेऽहिन कुर्यादित्ययं विधिः सर्ववर्षेषु चित्रयादिषु समानद्रत्यर्थः।

ननाशौचसमाध्यनन्तरमेवैकोहिष्टिविधिः सर्वेष्यपि वर्षेषु किं न खात्। एकादशेऽक्ति श्रधिककालाशौचिनां चित्रवादीनां शुद्ध-भावात्। "शुचिना कर्षा कर्त्त्रव्यम्"—इति शुद्धेः कर्षाङ्गलेन

#### तथाच याज्ञवल्काः,—

"क्षतोदकान्ससुत्तीषात्मृदुगादलमंस्थितान्। स्रातानपवदेयुस्तानितिहासैः पुरातनैः"—इति । इतिहासस्त तेनैव दर्शितः,—

"मानुखे कदलीसाके नि: घारे घारमार्गणम्।

करोति यः ष षम्मूहो जलबुद्धुदषित्रके।

पञ्चधा षंस्तः कायो यदि पञ्चलमागतः॥

कर्माकिः खग्ररीरोत्यैस्त्रच का परिदेवना।

गन्नी वसुमती नाग्रसुद्धिई वतानि च॥

फेनप्रखः कथं नाम मर्ल्यलोको न यास्त्रति"-दृति॥

काल्यायनोऽपि,—

"एवं कतोइकान् सम्यक् सर्वान् शादलसंखितान्। श्राष्ट्रतान् पुनराचान्तान्वदेयुक्तेऽन्यायिनः। मा शोकं कुर्तानित्ये पर्व्वस्मिन् प्राणधर्म्माण॥ धर्मी कुर्त यक्षेन यो वः यह करियाति"—इति। शोके दोषोऽपि याज्ञवक्कोन दर्शितः,—

"स्रेमात्रु बान्धवेर्मुतं प्रेतोभुङ्के यतोऽवधः । त्रतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नतः"—दिति त्रातुराश्वामनानन्तरहत्यं याज्ञक्कोनोक्रम्,—

"इति मचिन्य गच्छेयुर्ग्य बालपुरः मराः। विद्या निम्बपत्राणि नियतादार्वेग्ननः॥ श्राचम्याग्यादि मलिलं गोमयं गौरसर्वपान्। प्रविशेषुः समालभ्य कलाऽमानि पदं शनैः"—इति ॥
श्रवापरोविशेषः श्रङ्कोन दर्शितः । "दूर्वाप्रवासमिशि उपभं
चास्तभ्य ग्रहदारे प्रेताय पिण्डं दत्ता पश्चात् प्रविशेषुः"—इति ।
श्राभौचिनियमा मनुना दर्शिताः,—

"त्रचार्जवणात्राः खुर्त्निमक्जेयुय तेऽन्वहम् । मांसामनय नात्रीयुः मयीरंख पृथक् चितौ"—इति ॥ मार्केष्डेयेनापि,—

"क्रीतलआश्रनास्वेव भवेयुः सम्माहिताः। न चैव मांसमन्त्रीयुर्वजेयुर्न च योधितम्"—इति॥

गौतसेनापि। "ऋधः प्रव्यासना ब्रह्मचारिणः सर्वे समासीरकांसं न भच्चेयुराप्रदानात् प्रथमहतीयसप्तमनवसेषूदककर्म नवसे वाससां त्यागः श्रन्ये लन्यानाम्"—इति। प्रदानं प्रेतैको दिष्टश्राद्धं, वाससां त्यागस्त प्रचालनार्धं रजकार्पणं, श्रन्यं दश्रममदः, तत्रान्यानामत्य-न्तपरित्याच्यानां वाससां त्याग इत्यर्थः। प्रथमेऽहिन प्रेतसुद्धिः जलं चीरं चाकाशे शिक्यादौ पात्रदये स्थापनीयम्। तदाइ साज्यक्कः,—

"जलमेकाइमाकाभे खायं चीरश्च खण्मये"—रित । प्रथमत्तरीयसप्तमनवमदिवसानामन्यतमस्मित्रस्थिशश्चयनं कार्यम्। तदाइ सम्बर्त्तः,—

> "प्रथमेऽक्ति हतीये वा सप्तमे नवमे तथा"। श्रिक्षसञ्चयनं कार्यं दिने तद्गीत्रजैः सह"-इति॥

<sup>\*</sup> पश्चमेऽथवा, - इति मु॰।

विधानात्। "म्रथामौचापगमे"—इति माधारक्षेनोपकम्यैकोदिष्टस्य विष्णुना विहितलाच।

"श्राद्यश्राद्धमग्रद्धोऽपि कुर्यादेकादग्रेऽहिन।
कर्नुसात्का किकी ग्रद्धिरग्रद्धः पुनरेव मः"—इति
ग्रह्धावचनेनाश्रोचमध्ये एकादग्रेऽक्ति एकोदिष्टविधाना नीविमिति
चेत्। न। मातयंग्रे प्रमीतायां तदाश्रोचमध्ये यदि पिता स्रियेत,
ततो मातुरेकोदिष्टश्राद्धमेकादग्रेऽक्ति श्रग्रद्धोऽपि कुर्यादितिः
विषयान्तरमध्यवात्। यन्तु,—

"एकाद्येऽकि यच्छाद्धं तत्सामान्यसुदाहतम्। चतुर्णामपि वर्णानां स्वतकन्तु पृथक् पृथक्'—इति पैठीनसिवचनं, तत्सायमर्थः। त्राशौचानन्तरदिने यच्छाद्धं विहितं, तचतुर्णामपि वर्णानां साधारणं न ब्राह्मणस्थैवेति। कथं तर्ह्यंकाद्शाह-शब्दस्थोपपत्तिरिति चेत्। न। खचणया तस्थाशौचानन्तरदिनपरत्नेनो-पपन्तेः।

त्रवीचते। एकादशाहकालविशिष्टमेकोहिष्टश्राद्धं चतुणां वर्षानां विधीयते। "न विधौ परः शब्दार्थः"—इति न्यायेनैकादशाहशब्द्रश्च लचण्याऽऽशौचानन्तरहिनपरलानुपपन्तेः। सति सुख्ये वृत्त्यन्तरकत्प-नाया श्रन्याय्यलाच, एकादशाहएव चित्रयादिभिरप्येकोहिष्टश्राद्धं कर्त्त्र्यम्। नन्वेकादशेऽक्ति चित्रयादीनां शुद्धभावाच्छाद्धेऽधिकारो नास्ति दत्युक्तमिति चेत्। न। कर्त्तुस्तात्कालिकी शुद्धिरिति वच-नात्तात्वालिकाः शुद्धेः सन्तात्। यन्तु शङ्कावचनस्राशौचमध्ये श्राशौ-चान्तरप्राप्तावेकोहिष्टमेकादशेऽक्ति श्रशुद्धोऽपि सुर्यादिति विषय- विश्वेषे तात्पर्यमुक्तम् । तन्न । तन्नापि ग्राष्ट्राभावादित्यस्य चोद्यस्य ममानलात् । मामान्येन प्रवृत्तस्य श्रङ्कांवचनस्य विना कारणं विश्वेषपर्त्वेन
मङ्गोचायोगाच । यन्तूकं, त्रयाशौचापगमदित सामान्येनोपक्रम्य
विष्णुनैकोदिष्टविधानादाशौचानन्तर्मेव मर्वेरेकोदिष्टं कर्न्तस्यमिति ।
तन्त्र । विष्णुवचनस्य दशाहाशौचित्राह्मणविषयत्वेनोपपन्तेः । तमादेकादशाहण्य चित्रयादिभिरण्येकोदिष्टं कर्त्तस्यमिति सुष्टूक्तम् ।

# अय संग्रहीतश्राइनिर्णयः प्रपञ्चाते।

प्रतोहे क्षेन श्रद्धया द्वायागः श्राद्धम्। तद्कां ब्रह्मपुराणे,—

"देशे काले च पाने च श्रद्धया विधिना च यत्।

पित्तनुद्दिश्य विश्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाइतम्"—दित ॥

तच पार्व्यणेकोद्दिष्टभेदेन दिविधम्। पुरुषन्यसुद्दिश्य यत्

कियते, तत् पार्व्यणम्। एकपुरुषोद्देशेन यत् कियते, तदेकोद्दिष्टम्।

एवं दिविधमपि श्राद्धं नित्यनिमित्तिककाम्यभेदेन निधा भिद्यते।

तन जीवनोपाधौ चे।दितं नित्यम्। यथा श्रमावस्थादौ चोदितं

श्राद्धम्। श्रनियतनिमित्तकं नैमित्तकम्। यथोपरागादौ। कामनोपाधिकं काम्यम्। यथा तिथिनचन्नादिषु। यत्तु विश्वामिनेण

दादशविधलमुक्तम्,—

"नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यद्धित्राद्धं मिपण्डनम्। पार्व्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठ्यां ग्रद्धार्थमष्टमम्॥ कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं दैविकं दश्रमं स्थतम्। याचास्वेकादशं प्रोक्तं पुद्धार्थं द्वादशं मतम्"—इति॥ तिज्ञित्यनैमित्तिककाम्यावान्तरभेदविवचयेव, न तु ततः पार्थका- विवचया । तथाहि । तच नित्यमित्यहरहः श्राह्मसुच्यते । नैमि-त्तिकमित्येकोहिष्टम् । तदाह पारस्करः,—

> "श्रह्माइनि यक्क्राइं तिष्ठायिमिति कीर्त्तितम्। वैश्वदेवविद्यीनन्तु श्राप्ततावुदकेन तु॥ एकादिष्टम्, यक्क्राइं तन्त्रीमित्तिकसुष्यते। तदणदैवं कर्त्त्रायमयुग्मानाष्ट्रयेद् दिजान्"—इति॥

काम्यमित्यभिमतार्थिसञ्चर्थम्। रहित्राद्धमिति प्रतत्वादादौ कियमाणम्। सपिण्डनं सपिण्डोकरणम्। पार्व्वणमिति प्रति पर्वे कियमाणम्। गोष्ठ्यामिति गोष्ठ्यां कियमाणं त्राह्मम्। तदाद रहित्वसिष्ठः,—

"त्रभिषेतार्थिषद्वार्थं काम्यं पार्कणवत् स्थतम् ।
पुत्रजन्मवित्राहादौ रुद्धित्राद्धसुदाह्मतम् ।
नवा नीतार्घपात्रञ्च पिष्डञ्च परिकीर्यते ॥
पित्रपात्रेषु पिष्डेषु सपिष्डीकरणन्तु तत् ।
प्रति पर्व भवेद्यस्मात् प्रोच्यते पार्वणन्तु तत् ॥
गोष्ठ्यां यत्क्रियते त्राद्धं गोष्ठीत्राद्धं तद्च्यते ।
बद्धनां विदुषां प्राप्तौ सुखार्थं पित्रहप्तये"—दिति ॥
प्रद्धार्थमिति प्रदुद्धे कियमाणम् । तदाह प्रचेताः,—
"कियते ग्रद्धये वन्तु ब्राह्मणानान्तु भोजनम् ।
प्रद्धार्थमिति तत् प्रोक्तं त्राद्धं पार्वणवत् स्थतम्" ॥

<sup>\*</sup> सदा,-इति सु ।

कर्षाङ्गिति यागादौ जियमाणम्। दैविकमिति देवानुहिम्स जियमाणम्। यात्राञ्चाद्धिमिति प्रवेशनिर्गमयोः जियमाणम्। तदाइ पारस्करः,—

"विषेत्रकाले मोसे च मीमन्तोन्नयने तथा। ग्रीयं पुंमवने त्राह्नं कर्मात्रं छहित्वस्त्रतम्॥ देवानुहिस्त्र कियते यत्तहैविकमुच्यते। तिन्नत्यत्राह्नवत्कुर्यात् दादस्यादिषु यत्नतः॥ गच्छन् देशान्तरं यहि त्राह्नं कुर्यान्तु मर्पिषा। तद्यावार्यमिति प्रोत्रं प्रवेशे च न मंग्रयः"—इति॥ श्रव कर्माङ्गमिति वचनमकरणे कर्मावैगुष्णज्ञापनार्थम्। मर्पिषा मर्पिःप्रधानकेनेत्यर्थः। श्रव्यर्थे केवलेन हप्तरमस्भवात्\*।

# श्रय देशकयनम।

त्राद्ध दिचणाप्रवणे गोमयायुपलिप्ते देशे कार्यम्। तथाच विष्णुधकील्परे,—

"द्विणाप्रवणे देशे तीर्थादी वा ग्रहेऽपि वा। भूमंस्कागदिमंथुके श्राद्धं कुर्यात्प्रयवतः"—दित ॥ तीर्थं देविषं मेवितं कुलम् । श्रादिशब्देन पुण्याश्रमादि ग्रह्मतं। भूमंस्कारे। गोमसादिनोपलेपः। श्रादिशब्देनाशुद्धिद्रस्थापमारणम्। याज्ञवस्क्योऽपि,—

<sup>\*</sup> अञ्ज,—इत्यारभ्य एतदन्तोग्रज्योगास्ति सो॰ गा॰ पु॰। † जजम्,—इति सु॰।

"परिश्रिते शुचौ देशे दिचणाप्रवणे तथा"—इति।
परिश्रिते परितः प्रच्छादिते, शुचौ गोमधादिने।पिक्ति दिचणाप्रवणे दिचणोपनते देशे, श्राद्धं कुर्घादित्यर्थः। खतोदिचणाप्रवणतासमावे देशस्य यक्षतोदिचणाप्रवणतं कार्यम्। तथाच मनुः,—

"श्रुचि देशं विविक्तन्तु गोमयेनोपलेपयेत्। दिल्लाप्रवणश्चैव प्रयत्नेनोपपादयेत्"—दित ॥ किमिकीटाद्युपद्दतं देशं श्राद्धे विवर्जयेत्। तदाद्द यमः,— "इतं किमिद्दतं क्षित्रं सङ्गीर्णानिष्टगन्धिकम्। देशन्विनष्टशब्दश्च वर्जयेक्शद्भकर्षणि"—दित ॥ क्षित्रं सपद्मम्। सङ्गीर्णमन्यैः सङ्गीर्षम्। मार्कण्डेयोऽपि,—

"वर्ज्या जन्तुमयी रूचा चितिः सुष्टा तथाऽग्निना । श्रिनष्टदुष्टशब्दोगा दुर्गिन्धः श्राद्धकर्माणि"—इति ॥ क्रिनिमादिदेशेष्विपि श्राद्धं न कार्यम् । तदाइ श्रद्धः,— "गोगजाश्वाजवष्टेषु क्रिनिमायां तथा भुवि ।

न कुर्याच्छाद्भमेतेषु पारक्याग्रिचिम्समिषु"—दित ॥ कित्रिमायां वेदिकादौ । पारक्यासु परपरिग्रहीतासु । ताश्च ग्रह-गोष्ठारामादयः । न पुनस्तीर्थादिस्थानानि । तथाचादिपुराणम्,—

"श्रटवी पर्वताः पुष्णा नदीतीराणि यानि च।
मर्वाष्णस्वामिकान्याद्वर्न हि तेषु परिग्रहः॥
वनानि गिरयो नद्यसीर्थान्यायतनानि च।
देवस्वातस्व गर्नास्व न स्वामी तेषु विद्यते"—इति॥

<sup>\*</sup> पनिचिते,-इति सो॰ गा॰। एवं परच।

तौर्यचेत्रविशेषेषु कतं श्राद्धमतिशयफलप्रदं भवति । तदाह देवसः,—

"त्राहुस्य पूजितो देशो गया गङ्गा सरखती। कुरूनेत्रं प्रयागञ्च नैमिषं पुष्कराणि च॥ नदीतटेषु तीर्शेषु शैलेषु पुलिनेषु च। विविक्रेस्वेव तुष्यन्ति दत्तेनेष्ठ पितासद्याः"—इति॥ व्यासे।ऽपि,—

"पुष्करेखवयं श्राह्णं जपहोमतपांमि च।
महोदधौ प्रयागे च काम्याञ्च कुरुजाङ्गले"—दित ॥
महोदधौ प्रयागे च काम्याञ्च कुरुजाङ्गले"—दित ॥

"गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोध्यमरकाष्ट्रके । नर्मदाबाज्ञदातीरे स्यगुतुङ्गहिमालये॥ गङ्गादारे प्रयागे च नैमिषे पुष्करे तथा। मन्त्रहत्यां गयायाञ्च दत्तमचयतां व्रजेत्"—दित॥ ब्रह्माण्डपुराणोऽपि,—

"नदीससुद्रतीरे वा इदे गोष्ठेऽघ पर्वते। ससुद्रगानदीतीरे सिन्धुसागरमङ्गमे॥ नद्योवा मङ्गमे प्रस्तं प्रालग्रामणिलान्तिके। पुष्करे वा कुरुत्तेचे प्रयागे नैमिषेऽिप वा॥ प्रालग्रामे च गोकर्षे गयायाच विशेषतः। चेचेष्वेतेषु यः श्राद्धं पित्नभित्तसमन्तितः॥

' पयोधा।मरकार्दके,—इति सुः।

करोति विधिना सर्चः क्रतकत्यो विधीयते"—इति ॥ टइस्पतिरपि,—

"कांचिक पितरः पुचास्तरकापातभीरवः।
गयां यास्ति यः कश्चित् योऽस्नाम् सन्तारियस्ति॥
करिस्तित द्रषोत्सर्गमिष्टापून्तं तस्त्रेव च।
पास्तिस्तित दृद्धते त्राद्धं दास्ति चान्वस्म्॥
गयायां धर्मपृष्ठे च सद्धि ब्रह्मणस्त्रया।
गयाभीर्षे वटे चैव पितृषां दत्तमचयम्"—इति॥

विष्णुरपि,-

"गयाशीर्षे वटे चैव तीर्थे वामरकाटके दति।

यत्र कचन नर्मदातीरे यसुनातीरे गङ्गायां विभेषतो गङ्गादारे प्रयागे गङ्गामागरमङ्गमे कुणावर्त्ते विल्वके नीलपर्व्यते कुझान्ने स्ग्रान्तु केदारे महालये लिक्कायां सुगन्धायां णाककार्यां प्रश्वापियं महागङ्गायां तंदुलिकाश्रमे कुमारधारायां प्रभासे यत्र कचन सर-खत्यां विभेषतो नैमिषारखे वाराणसामगस्याश्रमे कल्लाश्रमे कीणिक्यां णरयूतीरे णोणस्य च्योतीरस्यायास्त्र सङ्गमे श्रीपर्वते काली-दके जन्तरमानसे वड्वायां सप्तर्चे विष्णुपदे स्वर्गमागप्रदेशे गोदाव्यां गोमत्यां वेत्रवत्यां विपाणायां वितस्तायां णतदूतीरे चन्द्रभागायामैरावत्यां सिन्धोसीरे दिखिणे पञ्चनदे श्रीजसे चैवमादिस्वयान्येषु तीर्येषु सरिदरास सङ्गमेषु प्रभवेषु पुलिनेषु प्रस्ववणेषु पर्वतनिकुक्षेषु वनेषुपवनेषु च गोमयेनोपलिनेषु ग्रहेषु च दति। श्रनापि पिद्यगाया भवन्ति,—

कुलेऽस्माकं स जन्तुः खाद्यो नो दद्याक्जलाञ्चलिम्। नदीषु बद्धतोचासु भीतलासु विभेषतः॥ श्रपि जायेत सोऽस्माकं कुले कश्चित्ररोत्तमः। गयाशीर्षं वटे श्राइं यो नो दचात्समाहितः॥ एष्ट्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् । यजेत वाऽश्रमेधेन नीलं वा वृषमुत्राजेत्"-दित ॥ गयात्रीर्षप्रमाणञ्चादिपुराणेऽभिहितम्,-''पञ्चकोशं गयाचेचं कोशमाचं गयाशिरः। महानद्याः पश्चिमेन यावद्गुधेश्वरो गिरिः॥ उत्तरे ब्रह्मयूपस्य यावद् चिणमानसम्। एतद्रयाशिरा नाम निषु लोकेषु विश्रुतम्"—इति ॥ आदुकानास्वमावाखाऽष्टकाद्यः । तदाइ याज्ञवस्काः,-"श्रमावासाऽष्टका टुद्धिः कृष्णपवोऽयनदयम् । द्रवं बाह्मणसम्पत्तिर्विषुवत्यूर्यमङ्ग्रमः॥

द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिर्विषुवत्यूर्यसङ्ग्रमः ॥ व्यतीपानो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसर्ययोः । श्राद्धं प्रति क्चिश्चैव श्राद्धकालाः प्रकीर्त्तिनाः"—इति ॥ विस्मन्दिने चन्द्रमा न दृश्यते, सा श्रमावास्था । तत्र श्राद्धं नित्यम्। तथाच लोगाविः,—

"श्राह्म द्वांदवस्थन् प्रमीतिपित्वको दिजः।
दन्दुचये मासि मासि छुद्दी प्रत्यब्द्मेवच"—इति॥
श्रष्टकाश्चतस्यः मार्गश्रीषादिचतुष्टयापरपचाष्टम्यः। "हेमन्तिश्रिष्टरथोश्चतुर्णामपरपचाणामष्टमोष्ट्रका"—इति श्रीनकस्मरणात्। तचापि

श्राद्धं नित्यम्। तदाच पितामदः,—

"श्रमावास्त्राव्यतीपातपौर्षमास्त्रष्टकासु च।

विदान् श्राद्धमकुर्वाणः प्रायश्चित्तीयते तु सः"-इति ॥

ृद्धिः पुत्रजन्मादिः, तेन तदिभिष्टः कालो लच्छते । कृष्णपत्नोऽपरपत्तः । श्रयनद्वयं दिलिणायनसुत्तरायणञ्च । द्रयं क्रमरमांसादि,
ब्राह्मणः श्रुताध्ययनसम्पद्धः, तयोः सम्पत्तिलाभो यस्मिन् काले स
तथोकः । विषुवन्मेषतुलासंक्रान्ती । स्वर्थसंक्रमः सूर्यस्य राभेराभ्यन्तरप्राप्तिः । सूर्यसंक्रमभन्देनेवायनविषुवतोरूपादाने सिद्धे पृथगुपादानं फलातिभयज्ञापनार्थम् । व्यतीपातोयोगविभेषः, महाव्यतीपातो वा ।

"सिंद्रस्थी गुरुभीमी चेन्नेषस्थे च रवी हि वा। दादभी इस्तमंयुका व्यतीपानो महान्हि सः॥ श्रवणाश्विधनिष्ठार्द्रानागदैवतमस्तकैः। यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते"—इति

ष्टद्भमनुवचनात् । नागदैवतमञ्जेषानचनं, मस्तकं स्वाधिरः । यद्यमा श्रमावास्या रविवारेण श्रवणादीनामन्यतमेन नचनेण युकाः, मृ व्यतीपात दत्यर्थः । गजच्छायासचणं स्वत्यन्तरे दर्शितम्,—

"यदेन्दुः पित्वदैवत्ये हंमश्चैव करे स्थितः। याम्या तिथिर्भवेत्सा हि गजच्छाया प्रकीर्त्तिता"—इति ॥ पित्वदैवत्यं मघानचत्रं, इंसः स्वर्धः, करो इसानचत्रं, याम्या तिथि-स्वयोदभी । पुराणेऽपि,—

"इंखे इस्तिस्थिते या तु अघायका नयोदधी।

तिथिर्वेवस्वती नाम सा काया कुञ्जरस्य तु"-इति॥ यहणं चन्द्रसर्ययोरिति यहणसुपरागः। श्रनापि कासविशेषः श्राद्वाङ्गलेन स्वीकार्यः। तदाह रुद्धविषष्ठः,—

"तिद्शाः स्पर्धममये तथानि पितरस्तथा।

मनुष्या मध्यकाले तु मोचकाले तु राचमाः"—इति॥

श्राद्धं प्रतिक्चिरिति यदा श्राद्धं प्रतीच्का तदैव कर्म्यमिति।

चकारेणान्येऽपि श्राद्धकालाः मंग्रह्मने। श्रतएव यमः,—

"त्राषाक्यामय कार्त्तिकां मार्था चीन् पञ्च वा दिजान।
तर्पयेत्पित्पूर्वन्तु तदस्याचयमुच्यते"—इति ॥
देवलोऽपि,—

"तिया रोहिणीयुका वैशाखन्य मिता तु या।

मघाभिः महिता कृष्णा नभन्धे तु चयोदगी॥

तथा ग्रतभिषग्रुका कार्त्तिके नवमी तथा।

रन्दुचयगजच्छायावैधतेषु युगादिषु॥

एते कालाः ममुद्दिष्टाः पित्वणां प्रीतिवर्द्धनाः''—इति।

युगादयोऽपि श्राद्धकालाः। ते च मत्यपुराणे दर्णिताः,—

"वैशाखन्य त्तीया तु नवमी कार्त्तिकस्य तु।

माघे पञ्चदगी चैत्र नभन्ये च चयोदगी॥

युगादयः स्प्रता होता दत्तस्थाचयकारकाः''—इति।

विष्णुपुराणेऽपि,—

"वैशाखमामस्य च या हतीया नवस्यमौ कार्त्तिकग्रुक्तपचे।

नभस्यमास्य च जवापने वयोदशी पश्चदशी च माघे॥ पानीयमणच तिलीविमिश्रं दद्यात् पित्रभ्यः प्रयतो मनुष्यः। त्राइं वतं तेन समामदसं रइखमेतत् पितरो वदन्ति"-इति ॥ मनादयोऽपि श्राद्धकालाः । तद्कं मत्यपुराणे,-"श्रम्ययुक्र इजनवमी कार्त्तिके दादशी सिता। हतीया चैव माघस िमता भाद्रपदस्य च॥ फारगुनस लमावासा पौषस्वैकादभी सिता। त्रावादस्थापि दशमी माघमायस्य सप्तमी॥ त्रावणस्वाष्ट्रमी कष्णा तथाऽऽषाढ़ी च पूर्णिमा। कार्त्तिकी फारगुनी चैची चौष्ठी पश्वदश्री सिता॥ मन्बनारादयश्चेते दत्तस्याचयकारकाः"-इति। क्रिकादिनचत्राणि काम्यत्राद्धकालाः। तथाच याज्ञवस्त्रः,-"खर्भ च्यपत्यमोजस शौधं चेत्रं बलं तथा। पुत्रश्रेद्यञ्च मौभाग्यं मस्द्भिं मुख्यतां श्रभाम् ॥ प्रवन्तचन्नताञ्चेव वाणिञ्यप्रस्तीनि । श्रुरोगिलं यशोवीतशोकलं परमाङ्गतिम ॥ धनं वेदान् भिषक्षिद्धं कुणङ्गात्रणजाविकम्। त्रयानाय्य विधिवद्यः त्राद्धं संप्रयक्ति॥ क्रिकादिभरण्यनं य कामानापुचादिमान्'-इति।

मार्कण्डेयोऽपि,-

"क्रिकासु पितृनर्च खर्गमाप्तीति मानवः। श्रुपत्यकामो रोडियां सौमी तेजखितां लभेत्॥ श्रार्दायां शोर्यमाप्नोति चेत्रादि तु पुनर्वसौ। पुष्टिं पुष्टे पित्वनर्चन्नस्थास वरान् सुतान्॥ मघासु खजनश्रेष्ठ्यं सीभाग्यं फल्गुनीषु च। प्रदानशीलो भवति सापत्यश्चोत्तरास च॥ प्राप्नोति श्रेष्ठतां सत्य इस्ते श्राद्धप्रदो नरः। रूपवन्ति च चित्रासु तथापत्यान्यवापुयात्॥ वाणिव्यक्षाभदाः खात्यो विशाखाः पुत्रकामदाः । कुर्खताञ्चानुराधाञ्च दश्यकप्रवर्त्तनम् ॥ जेष्ठाखर्चाधिपत्यश्च मूले चारोग्यमुत्तमम्। श्राषाद्वासु यशःप्राप्तिर्त्तरासु विश्रोकता ॥ श्रवणे च ग्रभाक्षोकान् धनिष्ठासु धनं महत्। वेदवेत्ताऽभिजिति तु भिषक्षिद्धि वाक्षे॥ श्रजाविकं ग्रीष्ठपदे विन्देद्वार्थां तथोत्तरे। रेवतीषु तथा रीणमस्विनीषु तुरङ्गमान्॥ श्राद्धं कुर्वंसाथाऽऽप्रोति भरणीयायुर्त्तमम्। तसात्काम्यानि कुर्वीत ऋचे स्वेतेषु तत्त्ववित्"—इति॥ सौम्यं सोमदैवत्यं खगशीर्षमित्यर्थः । चक्र प्रवर्त्तनं सर्वाचाज्ञायाः प्रतिघाताभावेन प्रवर्त्तनम् । श्रभिजित् श्रभिजित्संज्ञकं नचयम् ।

<sup>\*</sup> वाधिज्यपंचदा खाती विशाखा प्रचकामदा, -इति मु॰।

श्रुतिः। "उपरिष्टादाषाङ्गामधस्तात् श्रोणायाः"—इति। तत्तु वेधनिक्ष्पणम्। भिषक्षिद्धिरौषधप्रकावाप्तिः। वाक्षणं ग्रतभिषज्नवन्तम्। कुणं चपुषीषादिकम् । विष्णुरिष। "खगं कृत्तिकाख्यां रोष्टिणीषु ब्रह्मवर्षमं सौम्ये कर्मणां सिद्धिः रौद्रे भवं पुनर्वसौ पृष्टिं पृष्ये श्रियं सार्थे सर्वान् कामान् पित्रो सौभाग्रां प्रकानीषु धनमार्थस्ते ज्ञातिश्रैष्यं रस्ते कृपवतः सुतांस्वाष्ट्रे वाणिज्यवद्धिं सार्थे। सर्वान् कामान् वैश्वदेवे श्रीक्ष्मभिजिति सर्वान् कामाञ्क्वणे बस्तं वासवे श्रारोग्यं वाक्षे कुण्यद्रव्यमाजे यद्दमहर्वभ्रेत्रं गाः पौष्णे तुरङ्गममित्रने जीवितं यास्ये"—इति।

श्रादित्यादिवाराश्च काम्यश्राद्धकालाः। तदाइ विष्णुः। "सततमा-दित्येऽक्ति श्राद्धं कुर्वन्नारोग्यमाप्नोति सौभाग्यं चान्द्रे समरविजयं कौजे सर्व्यान् कामान् बौधे विद्यामभीष्टां जैवे धनं ग्रोको जीवितं ग्रानेश्चरे"। कूर्सपुराणेऽपि,—

"श्रादित्यवारे लारोग्यं चन्द्रे सौभाग्यसेव च।
कुने सर्वन विजयं सर्वान् कामान् बुधस्य तु॥
विद्यां विश्विष्टाञ्च गुरौ धनं वै भागवे पुनः।
श्रानेश्वरे भवेदायुरारोग्यञ्च सुदुर्कभम्"—इति॥
विष्णुधर्मीन्तरे,—

"श्रतः काम्यानि वच्छामि श्राद्धानि तव पार्थिव।

<sup>\*</sup> अभिजित्,—इत्यारभ्य एतदन्तीयत्थो नाल्ति मुदितातिरिक्तपुक्तकेषु।
† माध्ये,—इति मु॰।

श्रारोग्यमच मौभाग्यं समरे विजयं तथा॥ सर्वकामां साथा विद्यां धनं जीवितमेवच । त्रादित्यादिदिनेस्वेवं त्राद्धं कुर्वन् मदा नरः॥ क मेणैतान्यवाप्नोति नाच कार्या विचारणा"-इति॥ प्रतिपदादितिथयोऽपि काम्यश्राद्धकालाः । तदा इ मनुः,— "कुर्वन् प्रतिपदि आद्धं मुरूपान्विन्दते सुतान्।

कन्यकान्तु दितीयायां हतीयायान्तु वन्दिनः ॥ पश्न् चुद्रां श्रुत्र्यान्तु पञ्चम्यां श्रोभनान् सुतान्। षष्ट्यां चूतं कि विचेव सप्तम्यां सभते नरः॥ श्रष्टम्यामपि बाणिच्यं लभते श्राद्धदः सदा। खान्नवस्थामेकखुरं दश्रम्यां दिखुरं बद्ध॥ एकादश्यां तथा रूपं ब्रह्मवर्चस्वनः सुतान्। दाद्यां जातरूपन् रजतं रूपमेवच ॥ ज्ञातिश्रेष्ठां चयोद्यां चतुर्द्यान् सुप्रजाः। प्रीयन्ते पितर्ञ्वास्य ये शस्त्रेण रणे इताः॥ श्राद्धदः पञ्चदम्यान्तं सर्वान् कामान् समन्नते"-इति ।

याज्ञवस्कारिए.-

"कन्यां कन्यावेदिनस पश्नन् सुद्रान् सुतानिप्। द्युतं कषिञ्च वाणिज्यं तथैकदिश्रफानिप्रे॥

<sup>\*</sup> सम्पदः,-इति सु ।

<sup>†</sup> इतं,-इति सो ़ ना॰ ए०। एवं परत्र।

प्रश्रुन् वे सत्सुतानपि,-इति मु॰।

<sup>ु</sup> दिश्में कश्मांक्तथा, - इति मु॰।

ब्रह्मवर्षेखिनः पुत्रान् खर्षक्षे सकुष्यते । ज्ञातिश्रेष्ठ्यं सर्वकामानाप्रोति श्राद्धदः सदा ॥ प्रतिपत्प्रस्रति ह्येकां वर्जियता चतुर्द्शीम् । श्रास्त्रेण तु हता ये वै तेभ्यसाच प्रदीयते"—इति ॥

कन्यावेदिनो जामातरः। एतानि फलानि अध्यपनप्रतिपत्प-स्तिष्वमावास्थापर्यन्तासु तिथिषु त्राह्नदः क्रमेण प्राप्नोति। त्रतएव कात्यायनः। "स्त्रियः प्रतिरूपाः प्रतिपदि दितीयायां त्रतीयायां चतुर्थां चुद्रपमवः पुत्राः पश्चम्यां यूतं षष्ट्यां कविः सप्तम्यां वाणिज्य-मष्टम्यासेकमफं नवस्यां दमस्याङ्गावः परिचारका एकादम्यां दादम्यां धनधान्यक्ष्यं ज्ञातिश्रेष्ठ्यं दिरण्यानि चयोद्यां पुचास्तव सियन्ते शक्त इता खुतुर्धाममावास्थायां सर्वम्"-इति । श्रयस क्रष्णपच-प्रतिपदादितिथिषु श्राद्भविधिः मर्ब्वे खेवापरपचेषु, न भाद्रपदापर-पचएव। ऋतएव शौनकः। "प्रौष्ठपद्या ऋपर्पचे मासि मासि चैवम्"-इति । श्रापसम्बोऽपि । "सर्वे खेवापरपचस्वाइ:सु क्रियमाएँ पितृन् प्रीणाति कर्त्तुस्त कास्त्रनियमात्फसविश्रेषः प्रथमेऽइनि कियमाणे स्वीपायमपत्यं जायते दितीये स्तेनास्टतीये ब्रह्मवर्च-खिनः चतुर्चे पशुमान् पद्ममे पुमांची बङ्घपत्यो न चापत्थः प्रमी-यते वहे दिशीलोऽवशीलय सप्तमे कर्षे राद्धिः त्रष्टमे पुष्टिः नवमे एकख्राः दशमे व्यवहारे राद्धिः एकादशे क्रष्णायमं चपु मीमं दादणे पग्रमान् नयोदणे बङ्घपुत्रो बङ्गमित्रो दर्भनीयापत्यो-

<sup>\*</sup> युवानस्तत्र,-इति सु॰।

<sup>‡</sup> प्रजायते,—इति सु∙।

युवमारिणस्तु भवन्ति चतुर्द्शे श्रायुधे राद्धिः पश्चदशे पुष्टिः"— दति । भाद्रपदापरपचविषये मार्कण्डेयः,—

> "कन्यागते भवितरि दिनानि दश पञ्च च। पार्ञ्वणेनेव विधिना तत्र श्राद्धं विधीयते ॥ प्रतिपद्धनलाभाय दितीया हि प्रजापदा । वरार्थिनां हतीया च चतुर्थी भन्नाभनी ॥ त्रियं प्राप्तीति पचम्यां पष्ट्यां पूज्यो भवेत्ररः। गणाधिपत्वं यत्रस्यामद्यान्यां बुद्धिसुत्तमाम् ॥ स्त्रियो नवस्यां प्राप्तोति दश्रस्यां पूर्णकामताम्। वेदांखणाऽऽप्रयात्मर्वानेकादम्यां कियापरः॥ दाद्यां डेमलाभञ्च प्राप्नोति विवयूजकः। प्रजां मेधां पग्छं पुष्टिं खातन्यं दृद्धिसुत्तमाम् ॥ दीर्घमाय्रधिययं कुर्वाणस्त चयोदगीम्। श्रवाप्नोति न सन्देशः श्राद्धं श्रद्धापरो नरः॥ युवानः पितरो यस्य स्ताः शस्त्रेण वै इताः। तेन कार्यञ्चतुर्ययां तेषामृद्धिमभीपाता॥ श्राद्धं अर्वस्रमावास्थामनेन पुरुषः गुरिः। मर्जान कामानवात्रोति खर्गवासं समझते"-इति ॥

नभस्य क्रम्णपचप्रतिपत्रस्तिद्यपश्चितिनानि क्रत्नोऽपरपचः सवि-ति क्रम्यागते सित महासय इति प्रोकः। तत्र पार्वणेनैव विधिना श्राद्धं कुर्यात्। तदाह दृद्धमनुः,—

"नभस्यस्यापरः पत्तो यन कन्यां व्रजेद्रविः।

म महालयमंजः खाद्रजकायाऽऽक्रयस्वया''—इति ॥ यनु शाव्यायनिनोक्तम्\*,—

"नभस्यस्थापरे पचे तिथिषोड्शकन्तु यत्। कन्यास्थाकीन्वितं चेत् स्थात् स कास्तः श्राद्धकर्माणः"—इति॥

तित्तिथिरद्वाविधिकदिवसेऽपि श्राद्धं कुर्यात्र तु पञ्चदम्भदिनेस्वेवेत्यनेनाभिप्रायेण । श्रयवा । श्रययुजः म्हकप्रतिपदा सह नभस्यापरपचस्य घोड्मदिनात्मकलं, तस्या श्रपि चीणचन्द्रलाविभवेणापरपचानुप्रवेशसम्भवात् । तदाह देवलः,—

"श्रद्धा वेश्व यनु श्रुक्त प्रतिपदा सद।

चन्द्रचया विश्व वेण साऽपि दर्शात्मिका स्रता"—इति ॥

नन्वेतस्मिन्पचे, दिनानि दश्य पद्य चेति वचनस्य का गतिः ?

उच्यते । दादशसु कपाले व्यष्टा कपालवत् वो वृश्वसु दिवसेषु पञ्चदश्व
दिनवचन सवयुत्यानुवादो भविष्यति (९) । श्रयवा । पञ्चदश्वदिवस-

<sup>\*</sup> कात्यायनेनोक्तम्, - इति मु॰।

<sup>(</sup>१) खिल जातेष्टः "वैश्वानरं द्वादशक्षपानं निर्व्वपेत् एवे जाते"—
इत्वनेन विद्या। तचेदमाम्रायते। "यदष्टाकपाने। मवित गायचे। वैनं ब्रह्मवर्चसेन एनाति, यद्मवकपानि स्वव्यतेवास्मिले जोदधाति, यद्भाक्षपानि द्वाचे विद्याने विद्

षोड्ग्रदिवसविध्योविष्यवविष्यवविष्याः । नभस्यापर्पचस्य कन्या-स्थार्कान्वितलेन प्रश्चस्तरतोच्यते, तदभावेऽपि तस्य प्रश्चस्तलात् । तदाइ जावालिः,—

"त्रगतेऽपि रवी कन्यां त्राद्धं कुर्व्वीत सर्वथा। त्राषाळाः पत्रमः पत्तः प्रश्नसः पित्रकर्मस् ॥ पुत्रानायुक्तथाऽऽरोग्यमैत्र्यर्थमतुकं तथा। प्राप्तोति पञ्चमे दत्ता त्राद्धं कामांक्रथाऽपरान्"—इति ॥ व्हन्मनुर्णि,—

"त्रावाहीमविधं कला पश्चमं पचमात्रिताः।

काङ्गन्ति पितरः क्तिष्टा त्रत्रमण्यच्हं जलम्॥

तसात्त्रचेव दातव्यं दत्तमन्यच निष्पालम्।

त्रावाहीमविधं कला यः पचः पश्चमो भवेत्॥

तच त्राद्धं प्रकुर्व्वीत कन्याखोऽर्कीः भवेत्रवाः"—इति॥

त्रत्र प्रच्य पचस्य रवेः कन्यागतत्वेन प्रशस्ततरत्वश्चादिपुराणे दिर्धितम्,—

"पचान्तरेऽपि कन्याखे रवे त्राद्धं प्रशस्तते।

कन्यागते पश्चमे तु विशेषेणैव कारयेत्"—इति॥

योकगौतमोऽपि,—

"कन्यागते मिवतिर यान्यद्दानि तु षोड्ग । क्रतुभिस्तानि तुस्यानि मम्पूर्णवरदित्तिणै:"—इति ॥ ग्राव्यायनिरपि,—

"पुष्णः कन्यागतः सूर्यः पुष्णः पचश्च पञ्चमः। कन्यास्थाकान्वितः पचः मोऽत्यन्तं पुष्णउच्यते"—इति॥ त्रादिमध्यावसानेषु यत्र कचन कन्याकीन्त्रितलेन क्रत्सः पचः पूच्यदत्यर्थः । त्रतएव कार्ष्णाजिनिः,—

"त्रादौ मधेऽवधाने वा यत्र कन्यां व्रजेद्रविः ।

स पत्तः सकतः पूज्यः श्राद्धघोड्यकं प्रति"—इति ॥

प्रतिपदादिद्र्यान्तं श्राद्धं कर्त्तुमधमर्थस्रेत्, पश्चग्यादिद्र्यान्तमष्टम्यादिद्र्यान्तं वा यथायित श्राद्धं कुर्यात् । तदान्व गौतमः । "त्रपरपत्ते श्राद्धं पित्वभ्योदद्यात् पश्चम्यादिद्र्यान्तमष्टम्यादि द्यम्यादि धर्वस्मिन् वा"—इति । ब्रह्माण्डपुराणेऽपि,—

"नभस्त्रक्षणपचे तु श्राह्मं कुर्याद्दिने दिने। विभागचीनपचं वा विभागं लर्द्धमेव वा"—इति॥ श्रव प्रतिपदादिदशीन्त्रमित्यस्मिन्पचे नन्दाऽऽदिकं न वर्ज्यम्। तदाइ कार्णाजिनिः,—

"नभस्रसापरे पने त्राद्धं कुर्याद्दिने दिने । नैव नन्दाऽऽदि वन्यें सान्नैव वर्त्या चतुर्द्यी"—इति ॥ नन्वेतत्

"प्रतिपत्रस्रतिस्वेकां वर्जिया चतुई ग्रीम्"—इति
याज्ञवस्कावचनेन विरुध्येत इति चेत्। न। तस्य वचनस्य
पञ्चम्यादिपचिविषयाने गोपपचेः। श्रन्यथा, कार्ष्णा जिनिवचनस्यानर्थकां
प्रसच्येत। श्रतएव कात्यायनः। "श्रपरपचे श्राद्धं कुर्व्योत ऊर्ज्जच
चतुर्थ्या यददः सम्पद्यते सप्तस्या ऊर्ज्जं यददः सम्पद्यते स्रते चतुर्द्शों,
श्राकेनाष्यपरपचं नातिकासेत्"—इति। सनुरिष,—

"कृष्णपने दशम्यादौ वर्जायला चतुर्दशीम् । श्राह्मे प्रश्नसास्त्रिथयो यथैता न तथेतराः"—इति ॥ तत्राणसामर्थे पञ्चमपत्तस्य पद्ममीमारभ्यानन्तरपत्तपञ्चमीपर्य-नासु तिथिव्यनिषिद्धायामेकस्यान्तियौ यथासमानं ग्रही त्राद्धं कुर्यात्। तदाइ यमः,—

"हंसे वर्षासु कन्यास्थे शाकेनापि ग्रहे वसन्।
पञ्चम्योरन्तरे दद्यात् उभयोरपि पचयोः"—इति ॥
प्रश्नम्यादिना पचमपचे श्राद्धाकरणे यावत् कन्याराश्रो सूर्यस्तिष्ठति यावच्छाद्धं दद्यात्, तचायकरणे यावद् द्यञ्चकदर्शनमिति।
तदाह सुमन्तुः,—

"कन्याराश्रो महाराज, यावित्तिष्ठेदिभावसः।
तस्मात्कासाङ्गवेद्देयं तृक्षिकं यावदागतम्"—इति॥
पुराषोऽपि,—

"कन्यागते सिवतिर पितरो यान्ति वै सुतान्। ग्रून्या प्रेतपुरी सर्वा यावदृष्टश्चिकदर्भनम्॥ ततो वृश्चिकसंप्राप्तौ निराधाः पितरो गताः। पुनः खभवनं यान्ति ग्रापं दत्त्वा सुदारूणम्॥ सूर्ये कन्यागते श्राद्धं यो न कुर्याद्गृहाश्रमी। धनं पुत्राः कुतस्तस्य पित्वनिश्वासपीड्नात्॥ वृश्चिके समितिकान्ते पितरो दैवतैः सह। निश्चस्य प्रतिगच्छन्ति ग्रापं दत्त्वा सुदारूणम्"—इति॥ श्रादिपुराणेऽपि,—

"प्राव्डवृतौ यमः प्रेतान् पित्वंश्वाय यमालयाम्। विषर्जयिता मानुखे कता शून्यं खकं पुरम्॥ नुधार्त्ताः कीर्त्तयनाश्च दुष्कृकतश्च खयं कतम् ।
काङ्कन्तः पुत्रपौत्तेभ्यः पायमं मधुमंयुतम् ॥
तस्मात्तांस्तत्र विधिना तर्पयेत्पायमेन तु ।
मध्याज्यतिन्तिभिश्रेण तथा श्रीतेन चाम्भमा ॥
ग्राममात्रं परग्रहादत्रं यः प्राप्त्रयात्ररः ।
भित्तामात्रेण यः प्राणान् मन्धारयति वा खयम् ॥
यो वा मंदर्धते देहं प्रत्यत्तं खात्मविकयात् ।
श्राद्धन्तेनापि कर्त्त्रयं तैसीर्द्रथैः सुमञ्चितः"—दित ॥

यमालयादिमर्जियला खकं पुरं शून्यं कला मनुखलेकि पितृन्-वामयतीत्यध्याद्वत्य योजना। पायमं काङ्गतः पितरसिष्ठन्तीत्यधा-द्वारः। तत्र वर्च्यानाद गार्ग्यः,—

"नन्दायां भागविदिने त्रयोद्धां त्रिजनानि । एषु श्राद्धं न कुर्व्वीत रहिी पुत्रधनत्रयात्"—इति ॥ बृह्यगार्ग्योऽपि,—

"प्राजापत्ये तु पौष्णे च पित्र्यर्चे भागवे तथा।

यसु श्राद्धं प्रकुर्व्वीत तस्य पुत्रो विनक्ष्यति"—दित ॥

प्राजापत्यं रोहिणी, पौष्णं रेवती, पित्र्यर्चं मघा। श्रिक्तरा श्रापि,—

"त्रयोदक्षां कृष्णपत्ते यः श्राद्धं कुरूते नरः।

पञ्चलं तस्य जानीयात् ज्येष्ठपुत्रस्य निश्चितम्॥

मघासु कुर्व्वतः श्राद्धं ज्येष्ठः पुत्रो विनक्ष्यति"—दिति।

श्रत्र मघात्रयोदक्षां श्राद्धनिषेधः केवलपित्वर्गविषयः। ननु

केवलपित्वर्गाद्देशेन श्राद्धप्राप्तौ सत्यां तित्रिषेधो युक्तः,—

"पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा भुवम्। त्रविशेषेण कर्त्तव्यं विशेषात्ररकं व्रजेत्"—इति

धौम्यवचनेन केवलैकवर्गाद्देशश्राद्धनिषधात्प्राप्तिरेव नास्ति, श्रतो नैवं व्यवस्था विवच्यते दति । भैवं, सत्यामपि धौम्यस्ततौ व्यामोद्दादेव प्राप्तस्थैकवर्गश्राद्धस्य निषधात् । यथा रागप्राप्तस्य कलञ्चलचणस्य, "न कलञ्चं भचयेत्"—दति निषधस्तदत् । श्रतएव कार्णाजिनिः,—

"श्राद्धन्तुं नैकवर्गस्य चयोदश्यासुपक्रसेत्। श्रवप्रस्तच यस्य स्थुः प्रजां हिंसन्ति तच ते"—इति॥ स्मत्यन्तरमपि,—

"इच्छेत् त्रयोदशीश्राद्धं पुत्रवान् यः सुतायुषोः। एकस्थैव तु नो दद्यात्पार्वणन्तु समाचरेत्"-इति॥

यः पुत्रवान् स्तायुषोरभिष्टद्धिमिच्छेत्, स एकखेकवर्गस्थैव श्राह्णं नो दद्यात्, श्रिपि तु मातामहवर्गादेशेनापि पार्क्णं समाचरे-दित्यर्थः । तसादेकवर्गादेशेनैव मघात्रयोदश्यां श्राह्मनिषेधो न तु श्राह्मस्थैव, तत्र श्राह्मस्य प्रशस्त्रात् । तथाच श्रङ्कः,—

"प्रोष्ठपद्यामतीतायां माघायुकां त्रयोदणीम्।
प्राप्य श्राद्धन्तु कर्त्त्रयं मधुना पायसेन च॥
प्रजामिष्टां यणः खर्गं त्रारोग्यच धनं तथा।
नृणां श्राद्धे सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामदाः"—इति॥
मद्याभारतेऽपि,—

"ज्ञातीनान्तूत्तरेच्छेष्ठः कुर्वन् श्राद्धं त्रयोदशीम्। नावस्थन्तु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा रहे"—इति॥ श्रव मघावयोद्यां श्राद्धे पिष्डिनर्वपणं न कुर्यात्, तस्यां युगादिलेन पिष्डिनिर्वपणिनविधात्। तथाच पुनस्यः,— "श्रयनिद्वतये श्राद्धं विषुविद्वतये तथा। युगादिषु च मर्वासु पिष्डिनिर्वपणादृते"—इति॥ कर्त्त्र व्यमित्यध्याद्वारः। मघाऽन्वितलेनापि पिष्डिनिर्वपणं नास्ति। तथाचादिपुराणे,—

"मंक्रान्तावुपवासेन पारणेन च भारत।

सघायां पिण्डदानेन ज्येष्ठः पुत्रो विनम्मति"—दित॥

चतुर्दम्मां त्राद्धनिषेधोऽष्यभक्तदतविषयः। त्रपम्हत्युद्दतानान्तु

चतुर्दम्मामि श्राद्धं कार्यम्। तदाद्द मरीचिः,—

"विषभक्तश्वापदादितिर्यग्नाह्मणघातिनाम्।

चतुर्दम्मां क्रिया कार्या श्रन्येषान्तु विगर्दिता"—दित॥

प्रचेता श्रिवि,—

"त्वारोष्टणकोषादिविद्युक्तकविषादिभिः। निखदंष्टिविपन्नानासेषां शक्ता चतुर्दशी"—इति॥ याज्ञवक्कोऽपि,—

"शस्त्रेण तु इता ये वै तेश्यस्त्र प्रदीयते"—इति ॥
श्रव चतुर्द्रश्यां शस्त्रादिश्वतानाभेवेति नियम्यते, न पुनश्चतुर्द्रश्याभेवेति। एवश्च यति, दिनान्तरेऽपि पितामशदिद्वितिषद्धार्थं मशस्वश्राद्धं कार्यम्। चतुर्दृश्यां मशास्त्रयश्चाद्धस्त्रेकोदिष्टस्त्रेन विश्वितस्तात्
तेनाच पितामशदिद्वित्रेरभावात्। तस्य चैकोदिष्टस्त्रिनं सुमन्तुराष्ट्र,—
"समस्त्रमागतस्त्रापि पितुः शस्त्रश्चरस्य तु।

एकोहिष्टं सुतै: कार्यं चतुर्द्ग्यां महाखये"-इति ॥

समलमागतस्य सिपाडीकृतस्य प्रस्तहतस्य पितुस्रुर्द्ध्यां महा-न्य सुतैरेकोद्दिष्टम्राद्धं कार्यमित्यर्थः। यस्य पितामहोऽपि प्रस्ता-दिना हतः, तेन दयोरपि चतुर्द्ध्यामेकोद्दिष्टम्राद्धं कार्यम् । तथाच स्वत्यन्तरम्। "एकसिन्द्रयोर्वेकोद्दिष्टिविधिः"—दित । त्रयमर्थः। एक-सिन्पितरि प्रस्तादिना हते, दयोर्का पित्यपितामह्योः प्रस्तादिना हतयोश्वतुर्द्ध्यां पुनेण तथोः प्रत्येक्मेकोद्दिष्टमाद्धं कार्यमिति । यस्य पित्यपितामहप्रपितामहास्त्रयोऽपि प्रस्तहताः, तेन चतुर्द्ध्यां पार्य-णेनैव विधिना त्राद्धं कार्यम् । एकसिन्द्रयोर्वेकोद्दिष्टविधिरिति विभे-स्रोपादानात् । दद्ध चण्डिकारापरार्कयोर्मतम् । निस्त्रपि पिनादिषु प्रस्त्रहतेषु नयाणामपि पृथक् पृथ्येकोद्दिष्टमेव कार्यमिति देव-स्त्रामिमतम् । त्रन नयाणां प्रस्त्रहत्तत्वे पार्वणत्राद्धस्य साचादिधायक-वचनाभावादेकसिन्द्रयोर्वेत्यस्योपस्त्रच्यार्वेनगण्यपत्तरेकोद्दिष्टन्यमेव कार्यमिति देवसामिमतं युक्तमिति प्रतिभाति । प्रस्तादिह्यन्यमेव कार्यमिति देवसामिमतं युक्तमिति प्रतिभाति । प्रस्तादिह्यनानां दिनान्तरे पार्वणविधिनैव त्राद्धं कार्यम् । श्रतएव प्रजापतिः,—

"संकान्तावुपरागे च वर्षात्मवमहालये। निर्व्वपेद्त्तपिष्डांस्त्रीनिति प्राह प्रजापतिः"—इति॥ भावभगिन्यादीनां महालयश्राद्धमेकोहिष्टविधानेन कार्यम्। तथाच समन्तुः,—

> "सिपिष्डीकरणादूर्ध्वं यत्र यत्र प्रदीयते । भाने भगिन्ये पुत्राय खामिने मातुलाय च॥ मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पार्वणम्"—इति ।

त्रापसम्बोऽपि,-

"श्रपुचा ये स्ताः केचित् क्तियश्च पुरुषाश्च ये।
तेषामिप च देयं स्थादेकोहिष्टं न पार्व्वणम्"—इति।
क्तियो भगिन्यादयः, पुरुषा भाचादयः। कात्यायनोऽपि,—
"सम्बन्धिवान्धवादीनामेकोहिष्टन्तु सर्व्वदा"—इति।
यानि पुनरेकोहिष्टनिषेधकानि वाक्यानि, यथा सपिण्डीकरणं
प्रक्तत्य जात्वकर्णः,—

"त्रतज्ञ न कर्न्यमेकोहिष्टं कदाचन।

मिपाडीकरणान्च तत्प्रोक्तमिति सुद्रलः।

प्रेतलचैत्र निस्तीर्णः प्राप्तः पित्तगणन्तु सः॥

च्यवते पित्रलोकान्तु पृथक्पिष्डे नियोजितः।

मिपाडीकरणादूध्वं पृथक्लं नोपपद्यते॥

पृथक्ले तु कते पश्चात्पुनः कार्या मिपाडता"—दति।

कार्य्णाजिनिरपि,—

"ततजड्डें न कर्त्तव्यमेको दिष्टं कदाचन।

मिपण्डीकरणान्तञ्च प्रेतस्थैतदमङ्गसम्"—इति।

यमोऽपि,—

"यः मिपाडीकतं प्रेतं पृथक्षिषडे नियोजयेत् । विधिन्नस्तेन भवति पित्वहा चोपजायते"—इति ॥ पुराणेऽपि,—

"प्रदानं यत्र यत्रैषां सिपण्डीकरणात्परम्। तत्र पार्व्वणवच्छाद्धमेकोद्दिष्टं त्यनेदुधः"—इति॥ तानि सर्वाण्विप प्रतिपदोक्तैकोद्दिष्टविध्यभावे द्रष्ट्यानि । एत-च्छाडं स्रतकादिना सुख्यकालातिक्रमे लाग्नौचापगमानन्तरकालएव कार्यम्। तथाच च्रथ्यग्रहङ्गः,—

"देये पितृणां श्राङ्के तु श्राभीचं जायते तदा। श्राभीचे तु व्यतिकान्ते तेभ्यः श्राङ्कं प्रदीयते"—इति॥ यत्त्विचनम्,—

"तदस्येत्रदुखेत केनचित्रूतकादिना। स्रतकानन्तरं कुर्यात् पुनस्तदस्रेव वा"—इति॥

स्तकानन्तरकाले वा अनन्तरे वा मासि तत्पचे तिन्धी वेति पचदयमुपन्यसं, तचाद्ये पचे विरोधएव नास्ति, पुनस्तद्दरेव वेत्ययं पचः स्तकव्यतिरिक्तनिमित्तान्तरेण विन्ने समुत्पन्ने प्रतिमासं चयादे विद्यतेकोदिष्टमासिकआद्भविषयदित स्वय्यस्कृतचनाविरोधाय व्यव-स्थायते। अतएव देवलः,—

"एकोद्दिष्टे तु संप्राप्ते यदि विद्यः प्रजायते।
प्रन्यसिम्हित्यौ तसिन् श्राद्धं कुर्यात्प्रयद्भतः"—इति॥
प्रन्यसिम्हिनन्दे मासि तित्तियौ स्तितियौ, यसिन् प्रदुक्ते कृष्णे
वा स्तन्तिसिन्पत्ते श्राद्धं विद्ववशात्कुर्यादित्यर्थः। श्राभौचिनिम् त्तकविद्वे तु मासिकश्राद्धमपि स्ततकानन्तरमेव स्वय्यद्धः कृत्वचनवन्ता-दन्ष्ठेयम्। देवस्वामिनाऽयोवमेव विषययवस्था कृता। एतत् स्वय्यद्भवत्तनं स्तकाभौचिवषयम्। निमित्तान्तरतस्वद्दर्विद्याते,

"एकोहिं तु संप्राप्ते यदि विष्नः प्रजायते"— इत्यादि स्थत्यनारवचनमिति । यनु व्यासेनोक्तम्,— "श्राद्धविन्ने समुत्पन्ने त्रन्तरा स्टतस्तते। त्रमावास्यां प्रकुर्व्वीत ग्रुद्धावेके मनीषिणः"—इति॥ त्रन्तरा प्रयोगमध्ये पाकोपक्रमात् प्राक् स्टतके स्टतके वा जाते त्रमावास्थाममावास्थायां ग्रुद्धौ ग्रुद्धानन्तरं वा श्राद्धं प्रकुर्व्वीतेति। एतदनुमासिकसांवस्वरिकशाद्धविषयम्। श्रतएवोकं षड्विंशमतेन,—

"मासिनेऽब्दे तु संप्राप्ते अन्तरा स्टतस्ततने ।
वदन्ति गुद्धौ तत्कार्यं दर्भे वाऽपि विचचणाः" – इति ॥
दर्भग्रहणं गुक्ककण्णैकादस्थोरूपजचणार्थम् । अत्र प्रव मरीचिः,—
"श्राद्धविघ्ने समुत्पन्ने अविज्ञाते स्टतेऽहनि ।

एकादम्यान्तु कर्त्त्रयं कृष्णपचे विशेषतः"—इति ॥
कृष्णपचे या एकादशी तस्यां विशेषतः कर्त्त्रयमिति योजना।
पिटकार्ये कृष्णपचस्यैव विशेषतो याद्यलात्। कृष्णिकादशीतोऽपि
श्रमावास्याया मुख्यलं पिटकार्ये दण्डापूपन्यायिषद्धम्। एतद्कं
भवति। श्राभौचसमनन्तरकालो मुख्यकालमन्त्रिकृष्टलाच्चेष्ठतमः।
दर्भकालस्य मुख्यकालप्रत्यामन्त्रयभावात् ततो जघन्यद्दति। श्रतएव
स्वयग्रहः,—

"ग्रुचीश्वतेन दातयं या तिथिः प्रतिपद्यते।

सा तिथिस्तयं कर्त्तया न चान्या वै कदाचन"—दित॥

ग्रुचिना तावच्छाद्धं कर्त्तयां, तत्राभौचवभान्मुख्यकाले ग्रुद्धाभावे

ग्रुद्धानन्तरं या तिथिः प्रतिपद्यते लभ्यते, सा तिथिस्तस्य कर्मणी
ऽङ्गलेन स्वीकर्त्तया। श्राभौचाद्यनुपघाते तु सुख्यकालो नालस्यादिनाऽतिक्रमणीयः। तदाह सएवः—

"तिथिच्छेदो न कर्त्तवो विनाऽऽशौतं यह च्छ्या।
पिएं श्राद्धञ्च दातवं विच्छित्तं नैव कारयेत्"—दित ॥
चकारेणाशौकरणं समुचिनोति । श्राद्धश्चदेनाच ब्राह्मणतर्पणमाचं विविच्चतं, पिण्डदानस्य प्रथगुपात्तवात्। विच्छित्तं नैव कारयेदिति ब्राह्मणं कर्त्तुमसमर्थस्रेत्पिण्डप्रदानमाचमपि कुर्यात्, सर्वथा पित्रचेनस्य विच्छेदं न कुर्यादित्यर्थः 'श्रतएव निगमः। 'श्राहिताशेः पित्रचेनं पिण्डेरेव ब्राह्मणानपि वा भोजयेत्"—दित । श्रच व्यवस्थिनोविकस्थः। सित सामर्थे ब्राह्मणतर्पणं पिण्डप्रदानच्च कुर्यात्, तचानसमर्थे पिण्डप्रदानमाचिमति । यन्तु हात्रीतेन श्राद्धविद्धे समुत्यनेश्रमावास्यदिव्यामश्राद्धं विद्यतम्,—

"श्राद्धविन्ने दिजातीनामामश्राद्धं प्रकीर्त्तितम्। श्रमावास्वादिनियतं मामग्राम्बत्धरादृते"—इति॥ मामं माधिकं, साम्बत्धरं सांवत्धरिकम्। तङ्कार्यारजोदर्भनकृत-विन्नविषयम्। तथाऽऽद्योग्रनाः,—

"श्रपत्नीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला। सिद्धान्नं न प्रकुर्व्वीत श्रामन्तस्य विधीयते"—इति॥ कात्यायने।ऽपि,—

"त्रापद्यनग्नौ तीर्घे च प्रवासे पुचजनानि। त्रामत्राद्धं प्रकुर्वित यस्य भार्था रजखला"—इति॥ व्यात्रपादोऽपि,—

"श्राक्तंवे देशकालानां विश्ववे ससुपस्थिते। श्रामश्राद्धं दिजैः कार्थं श्रूद्रः कुर्थात्सदैव हि"—इति॥ न च कात्यायनव्याप्रपादवचनपर्यालोचनया मामिकप्रत्याब्दिक-योरणामश्राद्धं प्राप्नोतीति मन्तव्यम् । माममास्वत्मराष्ट्रते,—इति विशेषवचनेनामश्राद्धस्य तद्यातिरिकविषयवागमात् । त्रतप्व मरीचि:,—

"त्रनिय्वकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वता। त्रामत्राद्धं दिजः कुर्याच तत्कुर्याच्यृतेऽइनि"—इति ॥ तदामत्राद्धं स्तेऽइनि न कुर्यात्, किन्तु पकाचेनेव कुर्या-दित्यर्थः। कैंगाचिरपि,—

"पुष्पवत्खिप दारेषु विदेशस्थोऽयनिश्चकः। श्रम्भेनैवाब्दिकं कुर्यात् हेम्ना वाऽऽमेन वा कचित्"—इति ॥ यमु स्मत्यन्तरे भार्यायां रजस्बलायां स्टतेऽहिन श्राद्धनिषेधः,— "स्टतेऽहिन तु संप्राप्ते यस्य भार्या रजस्बला।

श्राद्धं तदा न कर्त्तवां कर्त्तवां पञ्चमेऽहिन"—रित ॥
तस्त्रायं विषयः । त्रपुत्रायाः पत्र्याएव पत्युर्धताहत्राद्धेऽधिकाराद्यदा स्वयमेव रजस्त्रला स्थान्तदा स्वतेऽहिन श्राद्धं न कर्त्तवां,
किन् पञ्चमेऽहिनीति । तथाच स्रोकगौतमः,—

भाषा के अपने क्या कि स्वाप्त के भित्रे कि कि ।

रजखला भवेत्या तु कुर्यात् तत्प च मे ऽइनि"—इति ॥

प्रभाष खण्डे ऽपि,—

"शुद्धा मा तु चतुर्घेऽक्ति स्नानात्रारी रजस्वना। दैवे कर्माणि पित्र्ये च पञ्चमेऽद्दिन शुध्यति"—इति॥ श्रन्ये तुः "श्राद्धीयेऽइनि संप्राप्ते यस्य भार्या रजस्रता। श्राद्धं तत्र न कर्त्तव्यं कर्त्तव्यं पञ्चमेऽइनि"—इति

स्रोकगौतमवचनमन्यथा पठिला, श्राद्धादौ कर्माण भार्यया महै-वाधिकारश्रवणात्तस्यां रजादर्भनदूषितायामधिकारनियत्तेर्भुख्यकाल-मतिकस्य पञ्चमेऽहनि श्राद्धं कर्त्तयमिति मन्यन्ते।

नन्तसिन्गाठेऽमावास्यादिश्राद्धस्यापि पश्चमेऽद्दन्युत्कर्षः प्राप्तोति ?
मैवं, श्राद्धविन्ने दिजातीनामिति दारीतवचनेनामावास्यादिस्वामस्थान्नकार्ये सोमकार्ये पूतीकविद्दित्तलात् । श्राद्धीयेऽद्दनीत्यस्य वचनस्य स्वताद्द्यतिरिक्तविषयलेन सार्थकलमस्त्रिति चेत् । भवेदेतदेवं,
यदि विषयान्तरं वक्तं प्रक्येत । न लेतदस्ति, स्वताद्दविषयलन्तु
स्वतेऽद्दनि तु संप्राप्ते दति स्थत्यन्तरवचनादेवावगम्यते । तस्मादेकभार्येण स्वतादश्राद्धं रजोदर्भनक्षपविन्नोपरमकान्नएव कर्त्तव्यं, भार्यानत्युक्तेन लिधकारानपगमान्युस्थएव काले कर्त्तव्यमिति । यदच
यक्तं तद्गाद्धम् ।

श्राद्धे भोजनीयब्राह्मणपरीचा कर्नव्या। तत्र श्राद्धं प्रक्रत्य यमः,—
"पूर्व्यमेव परीचेत ब्राह्मणान् वेदपारगान्।
श्रारप्रभवेदीं वैविग्रद्धां श्रारितव्रतान्॥
दूरादेव परीचेत ब्राह्मणान्वेदपारगान्।
दृशान्वा यदि वाऽनिष्टां स्तत्का लेनेवमानयेत्"—दति॥

पूर्वमिति निमन्त्रणात् पूर्वमित्यर्थः। श्ररीरप्रभवादोषाः कुष्ठा-पस्माराद्यः। दूरादिति प्रपितामहादारभ्य भोजनीयबाह्मणपर्य-न्तम्। तथाच कागलेयः,— "उक्तल चणमम्पनिर्विद्याभीलगुणान्वितै:।
पुरुषचयविख्यातै: सर्वे श्राद्धं प्रकल्पयेत्"—इति ॥
सर्वे पार्वणैकोदिष्टात्मकम्। त्रतएव मनुनाऽपि पितुः श्रोनियन्वेन
पुचस्य श्रैष्ठ्यमुक्तम्,—

"त्रश्रोतियः पिता यस पुत्रः स्वादेदपार्गः। त्रश्रोतियो वा पुत्रः स्वात् पिता स्वादेदपार्गः॥ ज्यायांसमनयोर्तिद्याद्यस्य स्वाच्छ्रोत्तियः पृतता"—इति॥ त्राद्धे भोजनीयात्राद्वाणा याज्ञवस्क्येन द्र्यिताः,— "त्रय्याः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्तियोत्रह्मविद्युवा। वेदार्यवित् ज्येष्ठसामा निमधुक्तिसुपर्णकः॥ कर्मानिष्ठासपोनिष्ठाः पञ्चामित्रह्मचारिणः। पिष्टमाहपराश्चव त्राह्मणाः श्राद्धमम्पदः"—इति॥

सम्बदादिमर्ववेदेख्या वर्णिताध्यमक्रमाः। श्रोतियाः श्रुताध्य-यनमम्पन्नाः। ब्रह्मवित् ब्रह्मज्ञानवान्। युदा मध्यमवयस्कः। युद-लच्च मर्वविशेषणम्। वेदार्थविद्धर्मज्ञानवान्। ज्येष्ठमामेति सामवि-शेषस्तद्वतं च। तद्वताचरणेन यस्तद्धीते, म ज्येष्ठमामा। विमधुः स्थावेदैकदेशः तद्वतच्च। तद्वताचरणेन तद्ध्यायी विमधुः। विमु-पर्णस्यग्रज्ञषयोरेकदेशस्तद्वतच्च। तदाचरणेन यस्तद्धीते म विमु-पर्णकः। ब्राह्मणा न चित्रयादयः। उक्तस्त्वणा एते ब्राह्मणाः श्राह्मस्याचयफलमम्पादकाद्व्यर्थः। वहस्पतिरिष्,—

> "यदोकं भोजयेच्छाई कन्दोगं तत्र भोजयेत्। च्हचो यजूषि मामानि त्रितयं तत्र विद्यते॥

श्रटेत पृथिवीं धर्वा धर्मेस्वननकाननाम् । यदि सभ्येत पित्रर्थे धामामचरित्तकः ॥ स्वा तु व्यिति पिता यजुषा तु पितामदः । पितुः पितामद्याः धामा कन्दोगोऽभ्यधिकस्वतः"—दिति ॥ श्रातातपोऽपि,—

"भोजयेदास्त्रथर्वाणं देवे पित्र्ये च कर्माणि। श्रनन्तमचयद्वेव फलं तस्येति वे श्रुतिः"—इति॥ यमोऽपि,—

"वेदविद्यावतस्त्राताः श्रोतिया वेदपारगाः। स्वधर्मनिरताः शान्ताः क्रियावन्तस्तपस्त्रिनः॥ तेभ्यो इयञ्च कयञ्च प्रमन्नेभ्यः प्रदीयते"—इति। मनुरपि,--

"श्रोतियायैव देयानि इयक्यानि दाहिभिः। श्रईत्तमाय विप्राय तसी दत्तं महाफलम्॥ एकेकमिप विदांस दैवे पित्ये च भोजयेत्। पुष्कलं फलमाप्तोति नामन्त्रज्ञान् बह्रनिपे"—इति॥ विस्रोऽपि। "यतीन् ग्रहस्थान् साधून् वा"— दति। भोजये-दिति श्रेषः। ब्रह्माण्डपुराणेऽपि,—

"शिखिभ्यो धातुरक्तेभ्यः चिद्षिष्ठभ्यश्च दापयेत्"—दित । शिखिनो ब्रह्मचारिणः। धातुरकाः धातुरक्तवस्त्रधारिणो वान-प्रस्थाः। चिद्षिङ्गो वाक्कायमनोद्ष्ष्ठैहपेताः यतयः। श्रच परः परः श्रेष्ठः। ततएव नारदः,— "यो वे यतीननादृत्य भोजयेदितरान् दिजान्। विजानन् वसतो ग्रामे कयं तद्याति राचसान्"—इति॥ ब्रह्माण्डपुराणेऽपि,—

"त्रलाभे ध्यानिभिनूणां भोजयेदुह्मचारिणम्। तदलाभेऽपुदाधीनं ग्रदृष्टमि भोजयेत्"—इति॥

उदाधीनो ह्यसम्बन्धः । त्रतएवापस्तमः । "ब्राह्मणान् भोजयेदृह्य-विदो योनिगोत्रमन्त्रान्तेवास्त्रसम्बन्धान्"—दित । योनिसम्बन्धा मातु-लादयः । गोत्रसम्बन्धाः सिपण्डाः । मन्त्रसम्बन्धा वेदाध्यापकादयः । त्रन्तेवासिसंबन्धाः शिल्पणास्त्रोपाध्यायाः । एवंविधसम्बन्धव्यतिरिकान् ब्राह्मणान् ग्रहस्थादीन् भोजयेदित्यर्थः । त्राद्धे त्रोत्रियादीनां पङ्कि-पावनत्वेनापि पात्रविशेषतां सएवाइ,—

"श्रपाङ्क्योपहता पिष्कः पायते यैदिजोत्तमः ।
तान्तिवोधत कार्त्तेग्न दिजाय्यान्पिक्कष्मपावनान्॥
श्रय्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च ।
श्रोत्रियान्वयजाय्वेव विद्येयाः पिक्कष्मपावनाः॥
त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्नः निसुपर्णः षडक्कवित् ।
बह्मदेयात्ममन्तानश्क्रन्दोगोज्येष्ठसामगः॥
वेदार्यवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारी महस्तदः।
श्रतायुश्चेव विद्येया ब्राह्मणाः पिक्कष्मपावनाः"—दित ॥
बह्मदेयात्ममन्तानः ब्राह्मविवाहे। द्रापुत्रः । सहस्तदः गवां स्वर्षस्य

"ये सोमपा विरजमो धर्माज्ञाः शान्तबृद्धयः।

वा। यमोऽपि,-

बक्क्चंश्व विशोपर्षः विमध्रविष्य यो भवेत्॥ चिनाचिनेता विरजाञ्क्न्दोगो च्येष्टमामगः। अधर्वशिरमोऽध्येता मर्वे ते पङ्किपावनाः॥ शिशुर्पशिहोत्री च न्यायविच षड्ङ्गवित्। मन्त्रबाह्मणविचैव यश्च स्टाद्धर्मपाठकः॥ त्राह्मदेयासुतश्चैव भावग्रुद्धः सहस्रदः । चान्द्रायणवतचरः मत्यवादी पुराणवित्॥ निष्णातः सर्वविद्यासु शान्तो विगतकलाषः । गुर्वेदाग्निपूजासु प्रस्तो ज्ञानतत्परः॥ विमुतः सर्वदा धीरो ब्रह्मभूतो दिजोत्तमः। श्रनमित्रो न चामित्रो मैत्र श्रात्मविदेवच ॥ स्नातको जणनिरतः सदा पुष्पविजिप्रियः। च्छजुर्हदः चमी दानाः शानाः सत्यव्रतः ग्रुचिः वेदज्ञः सर्व्यास्त्रज्ञः उपवासपरायणः। ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च चतुर्वेदविदेवच ॥ वेदविद्यावतस्वाताः ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः'—दति ।

पैठीन सिरिष । "त्रयातः पङ्किपावना भवन्ति जिनाचिकेतस्ति-मधुक्तिसपर्णश्चीर्णवतम्बन्दोगोञ्छेष्ठसामगो ब्रह्मदेयासुमन्तानः सह-सदो वेदाध्यायी चतुर्वेदषङ्क्षवित् त्रयर्वशिरमोऽध्यायी पञ्चाग्नि-वेदजापी चेति, तेषामेकेकः सुनाति पङ्किः नियुक्तो मूर्धनि सहस्ने-रणुपहताम्" इति । शङ्कोऽपि,—

"ब्रह्मदेयानुसन्तानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः।

ब्रह्मदेयापितस्रिव ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः॥ यजुषां पारगा यस्र मान्नां यसापि पारगः। श्रयवंशिरमोऽध्येता ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः॥ नित्यं योगपरो विदान् ममलोष्टास्मकास्रनः। ध्यानशीलो यतिर्विदान् ब्राह्मणः पङ्किपावनः"—इति॥

वोधायनोऽपि। "निमधुक्तिनाचिनेतिक्तिपूपर्षः पञ्चाद्यः षड्झ-विन्निग्रीर्षकोऽध्येता सामगा दति पङ्किपावनाः"—दिति। हारीतोऽपि। "स्थितिरविच्छिन्नवेदवेदिताऽयोनिसङ्करित्नमार्षेयत्वञ्चेति कुनगुणाः, वेदाङ्गानि धर्मोऽध्यात्मविज्ञानं स्थितिश्चेति षड्घिं श्रुतं, ब्राह्माख्यता देविपित्थभक्तता समता सौम्यताऽपरोपतापिताऽनस्थ्यता श्रनुद्धतता श्रपार्थं मिनता वियवादित्वं छतज्ञता ग्रर्ण्यता प्रग्रान्तिश्चेति वयोद्यविधं ग्रीन्म्,

> चमा दमोदया दानमहिंसा गुरूपूजनम्। श्रीनं स्नानं जपोहोमस्तपः खाधायएवच ॥

सत्यवचनं सन्तोषो दृढवतत्वसुपवतत्वसिति षोडग्र गुणाः वृत्तं,
तसात् कुलीनाः श्रुतगीलवन्तो वत्तस्याः सत्यवादिनोऽयङ्गाः पाङ्गियाः।
दादगोभयतः श्रोचियस्तिनाचिनेतस्त्रिसपर्षस्तिमधुस्तिगीर्षको क्रेष्ठसामगः पञ्चाग्नः पडङ्गविद्रुद्रजाप्यूर्द्धरेताः स्रतुकालगामी तत्वविस्रेति पङ्गिपावना भवन्ति"। स्थितिरविस्त्रित्रसम्तानता। श्रविस्त्रिस्रवेदवेदितेत्यच द्विरासादनार्यदेग्रविग्रेषवाची वेदिग्रव्हो द्विःसाधं
यागं लचयति। श्रार्षेयतं प्रवरवर्त्तं स्रविज्ञाहत्वम्। धर्माधर्मशास्त्रं,
विज्ञानं वेग्रेषिकादिगास्त्रविज्ञानम्। स्यतिवेदशास्त्राविस्रारणम्।

उपवतत्वं दशम्यादावेकभक्तता। श्रवानुकन्यो याज्ञवलकोन दर्शितः,—
"खस्रीयस्थ्विक्जामाव्याज्यश्वरमातुलाः।
विनाचिकेतदौ हित्रशिष्यमम्बन्धिवान्धवाः"—इति॥
श्रतएव मनुः,—

"श्रनुकन्यस्त्यं ज्ञेयः यदा यद्भिरनुष्ठितः।

मातामहं मातुलच स्वसीयं श्रग्रं गृह्म्॥

दौहित्रं विट्पतिं बन्धुम्हित्गग्राच्यौ च भोजयेत्"—इति॥
विट्पतिर्जामाता श्रितिथिवा। तदुक्तं देवस्वामिना। विट्पतिरतिथिरित्यन्ये वदन्तीति। श्रापस्तम्बोऽपि। "गुणवदस्ताभे मोदर्थाऽपि
भोजयितव्यः एतेनान्तेवासिनो व्यास्थाताः"—इति। बोधायनोऽपि।
"तदभावे रहस्यविदृचोयजूषि मामानीति श्राद्वस्य महिमा तस्मादेवंविधं मिपाङमणाग्रयेत्"—इति। विष्णुपुराणेऽपि,—

"पित्व्यग्रह्दौद्दित्रानृतिक्खसीयमातुलान्। पूजयेद्वयकयेन दृद्धानितिथिबान्धवान्"—इति॥ त्रत्रत्र स्वतिक्पित्व्यसोदर्यमिष्डा वैश्वदेवस्थाने नियोक्तयाः न पित्रादिस्थाने। तथा चाचिः,—

"पिता पितामहो भाता पुत्रो वाऽथ मिप्छतः। न परस्परमर्थाः (१) स्पूर्न श्राद्धे स्टिलिजस्तथा ॥ स्टिलिक्पुत्रादयो ह्येते मकुल्या ब्राह्मणा दिजाः। वैश्वदेवे नियोक्तव्या यद्येते गुणवत्तराः"—इति ॥ शिष्यस्यापि वैश्वदेवस्थानएव निवेशः। मोदर्थे विहितस्यार्थस्य,

<sup>. (</sup>१) मधुपकापरनामधेयोयस्त्रोक्ताईग्राविशेषोऽर्घ्यमित्यचते।

'एतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः'—द्रत्यापस्तम्बेन श्रियोऽतिदेशात् । यनु मनुना कस्पान्तरमुक्तम्,—

"कामं श्राद्धेऽर्घयेत्रात्रं नाभिक्ष्यमिष लिरम्। दिषता दि इतिर्भुतं भवति प्रेत्य निष्पालम्"—इति ॥ तस्र साचादत्तक्षाभिप्रायेण, किं लत्तक्ष्यानुकस्पाभिप्रायेण। न श्राद्धे भोजयेत्रित्तमिति खेनैव निषिद्धस्य मित्रस्य काममर्चयेदिति सानुश्रयमेवाभ्यनुज्ञानात्। विसष्ठोऽप्यनुकस्पानुकस्पमाह,—

> "त्रानृशंखं परो धर्मी याचते यत् प्रदीयते । त्रयाचतः मीदमानान् मर्जीपायैर्जिमन्त्रयेत्"—इति ॥

त्रानृशंस्यमुल्हा धर्मः, तेनायाचतः त्रयाचनश्रीलान्, त्रतएव सीदमानान् निर्गुणानपि सगुणानामनुकल्पानामभावे सर्व्वापायैर्यया ते निमन्त्रणमङ्गीकुर्वन्ति, तादृशैरूपायैर्निमन्त्रयेदिति। त्रयाचनश्री-लानामभावे याचमानाय निर्मुणाय प्रदीयते दति। एतद्णनुकल्पो-भवतीत्यर्थः। सम्भवति सुस्थकल्पे नानुकल्पोऽनुष्ठेयः। तथाऽऽइ मनुः,—

"प्रभु: प्रथमकस्पस्य योऽनुकस्पेन वर्त्तते।
न साम्परायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम्"—इति ॥
साम्परायिकसुत्तरकालिकं स्वर्गादिकं फलमिति । भविष्यत्पुराणेऽपि,—

"ब्राह्मणातिक्रमोनास्ति मूर्खे वेदविवर्जिते । ज्वलन्तमग्रिसुत्व्य न हि भसानि इत्यते"—इति । वेदविवर्ज्जिते,—इति निर्गुणमाचोपलचणार्थम् । श्रतएवोक्ते तचैव,— "वितिकानोर्न दोषोऽस्ति निर्मुणान् प्रति कर्हिचित्। यस्य लेकग्रहे मूर्खे।दूरस्थश्च गुणान्तितः। गुणान्तिताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः"—इति॥ यनु पुराणान्तरेऽभिह्तिम्,—

"यस्तामन्नमित्रस्य ब्राह्मणं पिततादृते।
दूरस्यं भोजयेनूद्रोगुणाळां नरकं ब्रजेत्॥
तस्मात् संपूजयेदेनं गुणं तस्य न चिन्नयेत्।
केवलं चिन्नयेज्ञातिं न गुणान्विततां खग॥
सन्तिकष्टं दिजं यस्त युक्तजातिं प्रियंवदम्।
मूखं वा पण्डितं वाऽपि वृत्तदीनमथापिवा।
नातिक्रमेन्नरोविदान् दारिद्याभिद्दतं तथा"—दति॥
तद्दौद्दित्रजामाचादिविषयम्। श्रतण्व मनुः,—

"वतस्त्रमपि दौहिचं त्राह्मे यह्नेन भोजयेत्"—इति ॥ वतस्यं नेवलवतस्त्रमध्ययनादिरहितमित्यर्थः । गुण्वत्सित्तकष्टाः तिकमे तु प्रत्यवायोऽस्ति । तथाच पुराणम्,—

"सप्त पूर्वान् सप्त परान् पुरुषानाताना सह। श्रितिकम्य दिजवरान् नरके पातयेत् खग॥ तसान्नातिकमेदिज्ञो ब्राह्मणान् प्रातिवेशिकान्। संबन्धिनस्तया सर्वान् दौद्दिनं विट्पतिन्तया॥ भागिनेयं विश्वेषेण तथा बन्धुं खगाधिप। नातिकमेन्नरखैतानमूर्खानिप गोपते॥ श्रितिकम्य महारौद्रं रौरवं नरकं ब्रजेत्"—इति॥

श्रिपरेवकारार्थः । श्रमुर्खानेवातिकम्य नरकं व्रजेत्, न मूर्खा-नित्यभिप्रायः । श्राद्धे वर्जनीया ब्राह्मणा याज्ञवस्कोन दर्शिताः,—

> "रोगी दीनातिरिकाङ्गः काणः पौनर्भवस्तथा । श्रवकीणि कुण्डगोली (१) कुनखी ग्यावदन्तकः ॥ स्टतकाथ्यापकः क्षीवः (२) कन्यादूर्थ्यभिषप्तकः । मित्रभुक् पिश्चनः सोमविकयी परिविन्दकः ॥ मातापित्रगृहत्यागी कुण्डाभी त्रवलात्मनः । परपूर्व्वापितः स्तेनः कर्मदृष्ट्य निन्दितः"—इति ॥

रोगी उनादादिरोगवान्। उन्मादादिरोगाञ्च देवलेन वर्णिताः।
"उन्मादख्यदोषोराजयन्ना श्वामोमधुमेहोभगन्दरोऽम्मरीत्यष्टौ पापरोगाः"—दति। हीनं न्यूनमधिकमितिरिक्तमङ्गं यस्त्रामौ हीनातिरिक्ताङ्गः। एकेनाणन्त्या यो न पस्यति, त्रमौ काणः। तेन च
विधरमूकमूखादयो बन्धन्ते। दिक्का पुनर्भूसस्यां जातः पौनर्भवः।
श्रवकीणी चतत्रतः। कुनखी दृष्टनखः। स्थावदन्तः खाभाविककृष्णदन्तः। वेतनं ग्रहीला योऽभ्यापयिति, म स्तकाध्यापकः।
श्रमता सता वा दोषेण कन्यां दृषयिता (२) कन्यादृषी। महापातकाभिश्रप्तकः। परिविन्दकः परिवेत्ता। कुण्डस्थान्नं योऽस्राति स कुण्डाशी।

<sup>(</sup>१) कुराइगोली, "-परस्त्रियां जाती ही सती कुराइगोलकी। पत्थी जी-वित कुराइ स्थान्मृते भर्त्तीर गोलकः" - इत्युक्तलद्यायी।

<sup>(</sup>२) स्नीवः, "न सूर्त्रं प्रेनिनं यस्य विष्ठा चामु निमन्नित । मेष्ट्रं चोन्माद-श्रुकाभ्यां चोनं स्नीवः स उचते"—इत्युक्तनचर्याः ।

<sup>(</sup>३) दूषियता, - इति हयान्तं पदम्। खतरव कन्यामिति कर्माया दितीया।

कुण्डग्रन्दोगोलकस्याणुपलचकः। विहितकर्मपरित्यागी द्रषलस्तासुती-द्रषलात्मजः। परपूर्व्वापितः पुनर्भूपितः। श्रदत्तादायी स्तेनः। कर्मदृष्टाः ग्रास्त्रविरुद्धाचारोपेताः। एते श्राद्धे निन्दिता वर्ज्या-दत्यर्थः। मनुरपि,—

"ये स्तेनपतितक्षीवा ये च नास्तिकरुत्तयः। तान् इयकययोर्विपाननई।न् मनुरव्रवीत्॥ जिटिलं चानधीयानं दुवालं कितवन्तदा। याजयन्ति च ये पूर्वान् तांश्व श्राङ्के न भोजयेत्॥ चिकित्सकान् देवलकान् मांसविकयिणस्तथा। यच्मी च पश्चपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः॥ ब्रह्मिड्ट् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर्एवच । कुशीलवोऽवकीणीं च वषलीपतिरेवच॥ पौनर्भवस काणस यस चोपपितर्ग्ह । स्तकाधापकोयस् स्तकाधापितस्या ॥ श्रद्रशियोगुरुसैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ । श्रकारणपरित्यका मातापित्रोगुरोस्तथा ॥ ब्राह्मीर्थानेस संबन्धेः संघोगं पतितेर्गताः । श्रगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविकयी ॥ ससुद्रयायी वन्दी च तैलिकः कूटकारकः। पित्रा विवद्मानस्य केकरा मद्यपस्तया ॥ केकर: तिर्थ्यगृदृष्टि:।

पापरोग्यभिश्वप्तस्य दास्मिकोर्मविकयी।

धनुः श्रराणां कर्त्ता च यञ्चायेदिधिषूपतिः ॥ मित्रभुक् स्रतदृत्तिञ्च पुत्राचार्यस्यवेवच । भामरी गण्डमाली च श्वित्रयो पिशुनस्त्रया ॥ उनानोऽन्धश्च वर्जाः खुर्वेदनिन्दकएवच । इसिगोऽश्वोष्ट्रमकोनचर्चैयं जीवति । पिचणां पोषको यस युद्धाचार्यसचैवच । स्रोतमां भेदकश्चैव तेषाश्चावरणे रतः॥ ग्टइसम्बेशको द्तो वृचरोपकएवच। श्वकीडी ग्रेनजीवी च कन्यादूषकएवच ॥ हिंस्रो व्यलपुत्रस्य गणानाञ्चेव याजकः। श्राचारहीनः क्षीवश्र नित्यं याचनकस्तथा ॥ क्षिजीवी शिल्पजीवी मिद्गिनिं न्दितएवच। त्रीरिक्तो माहिषिकः परपूर्वापतिस्तया॥ ग्रेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः। एतान्विगर्हिताचारानपाङ्क्षेयान्नराधमान्॥ दिजातिप्रवरो विदानुभयवापि वर्जधेत्"—इति ।

स्तेनोऽत्र ब्रह्मस्वयितिकद्रयापद्यारी विविचतः। तद्र्यापद्यारिणः पिततंश्रव्येनोपात्तवात् (१)। पारलोकिकफलदं कर्म नास्तिति मन्यमाना नास्तिकास्तेभ्या वित्तर्जीविका येषान्ते नास्तिकवृत्तयः। जिल्लो-ब्रह्मचारी। श्रनधीयानः,—इति जिल्लिविश्रेषणम्। श्रतश्चानधीयानो ब्रह्मचारी प्रतिविध्यते। न तु ब्रह्मचारिमानं, तस्य श्राद्धे, 'पञ्चाग्नि-

<sup>(</sup>१) पातित्यहेतुमङ्गपातकमध्ये ब्रह्मसापद्वारस्य परिगणनादिति भावः।

र्बह्मचारिणः'—इति पाचलविधानात् । न चाध्यमरहितस्य ब्रह्म-चारिणोऽश्रोचियलेन श्राद्धे प्रसत्त्यभावात् प्रतिषेधोऽनुपपलइति मन्तव्यम् । यतः,

"व्रतस्वमिप दौिच्चं श्राद्धे यत्नेन भाजयेत्"— दत्यच दौिच्चयच्णमिवविचितमिति आन्या श्रध्ययनरिहतोऽपि ब्रह्मचारी श्राद्धे भोजनीयतया प्रमकः प्रतिविध्यतद्गति। दुर्वासः खल्वाटः कपिसकेशो वा। तदुकं मंग्रहकारेण,—

"खल्वाटकश्च दुर्वातः कपिलश्चर्डएवच"-इति ॥

कितवो द्यूनासकः । पुरयाजकाः गणयाजकाः । श्रम, श्राद्धे इति
विश्रेषोपादानादुर्वालादीनां श्राद्धएव वर्ज्यलं, न देवे दत्यवगस्यते ।
श्रम्यथा, प्रकरणादेवोभयम निषेधावगमादिश्रेषोपादानमनर्थकं स्थात्।
श्रम्यथा, प्रकरणादेवोभयम निषेधावगमादिश्रेषोपादानमनर्थकं स्थात्।
श्रम्यथा, प्रकरणादेवोभयम निषेधावगमादिश्रेषोपादानमनर्थकं स्थात्।
श्रम्यया, प्रकरणादेवोभयम निषेधावगमादिश्रेषोपादानमनर्थकं स्थात्।
स्विःषु च देवेऽपि एवं पित्र्यवत्परीच्य दुर्वालादीन्वर्जयत्। एके
मन्वादयः श्राद्धएव न भोजयेत्, देवे तु भोजयेदित्याक्तरित्यभिप्रायः। चिकित्सकाः जीवनार्थमदृष्टार्थम्च भेषजकारिणः। "तस्माद्ब्राह्मणेन भेषजं न कार्थं श्रपूते। ह्येषोऽमेध्यो यो भिषक्"—दितः
श्रविश्रेषेणेव निन्दार्थवाददर्शनात्। धनार्थं संवत्सर्पयं देवार्चकीदेवलः। तद्कं देवलेन,—

"देवार्चनपरो नित्यं वित्तार्थी वत्मरत्रथम् । त्रमौ देवलको नाम इत्यक्तेषु गर्हितः॥ त्रपाङ्कोयः म विज्ञेयः मर्व्यकर्ममु मर्वदा"—इति । त्रापद्यपि मांमविक्रथिणः । त्रानुपदि विपण्जीविलेनैव निषेधे सिद्धे मांधिवक्रियणद्ति पुनर्विश्रेषोपादानस्य वैयर्थात् । श्रनापदि वाणिज्येन जीवन्तो विपणजीविनः, न लापद्यपि । तच,

"चाचेण कर्मणा जीवेदियां वाऽप्यापदि दिजः"—

द्गित वाणिज्यस्थापत्कस्पतया विहितत्वात् । विहितत्यागकारणं विना श्रोतसार्त्ताग्रिपरित्यका परित्यकाग्निः । श्रस्पदद्या धनं स्वीकत्याधिकदद्या धनप्रयोजको वार्ध्विकः । तथाच स्टितः,—

"समधें धनसुद्धृत्य महाधें यः प्रयक्कित ।

स वै वार्धेषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः"—इति ॥

यक्ती चयरोगी । श्रनापदि पश्चपालः । श्रविवाहिते ज्येष्ठे श्रनाहिताग्नौ वा सित यः कनीयान् क्षतदारपरिग्रह श्राहिताग्निर्वा भवेत्,

स परिवेत्ता तज्ज्येष्ठस्तु परिवित्तिः । तथाच मनुः,—

"दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरूते योऽग्रजे स्थिते।
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्व्वजः"—इति॥
त्रयजः सोदर्थे विवित्तितः। तथाच गर्गः,—
"सेदर्थे तिष्ठति ज्येष्ठे न कुर्थाद्दारसंग्रहम्।
त्रावसय्यं तथाऽऽधानं पतितस्त्वन्यथा भवेत्"—इति॥
त्रावसय्यमावस्याधानं, त्राधानं गार्हपत्याद्याधानम्(१)। श्रुसोदर्थे तु न दोषः। तथाच भातातपः,—

"पित्वयपुत्रान्धापत्यान् परनारीसुतांसाया । दाराग्निहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने"—इति ॥

<sup>(</sup>१) बावसच्योग्रह्मामः सार्त्ताधिरिति यावत् । गार्हपत्यादयन्तु स्रोताः स्यः । बादिग्रह्णात् दिल्लागन्याद्वनीयाग्न्योर्ग्रहणम् ।

परनारीसुताः चेत्रजा भातरः । यमोऽपि,—

"पित्व्यपुत्रान्सापत्थान् परपुत्रांसायैतच ।

दाराग्निचोत्रधर्मीषु नाधर्मः परिवेदने"—इति ॥

परपुत्रा दत्तकीतादयः भातरः । सोदर्यविषयेऽपि कचिद्दोषोनास्ति । तथाच शातातपः,—

"क्रीवे देशान्तरस्थे च पितते भिनुकेऽपि वा ।
योगशास्त्राभियुको च न दोषः परिवेदने"—दित ॥
योगशास्त्राभियुको विरक्तः । कात्यायनेऽपि,—

"देशान्तरस्थक्कीवैकष्टषणानमहोदरान् ।
वेग्यातिसकपिततश्रूद्रतुन्धातिरोगिणः(१) ॥

जडमूकान्धविधरकुक्जवामनखोडकान् ।
श्रतिष्टद्धानभार्थां ख किषमकान् नृपस्य च(१) ॥
धनष्टिष्ठप्रमकां ख कामतोऽकारिणस्तथा ।
कुद्दकोन्यात्त्रवोरां ख(१) परिविन्दन् न दुष्यित"—दिते ॥
खोडो भग्नपाददयः । श्रभार्था नैष्ठिकत्रद्वाचारिणः । कामतोऽकारिणः स्वेच्चयैव विवाद्यात्त्रव्ताः । देशान्तरगतादिषु कान्तप्रती-

<sup>(</sup>१) रकविषयरकाणः पण्डिविषये इति रताकरः । श्रूदतुल्यास, "गोरच्चकान् वाणिजिकान् तथा कार्कुशीलवान् । प्रेथान् वा-र्दुविकांस्वेव विप्रान् श्रूदवदाचरेत्"—इति मनूक्तलच्चणः।

<sup>(</sup>२) चपस्य चैति चकारेग सक्तानित्यनुक्रम्यते।

<sup>(</sup>३) कुलटोन्मत्तचौरांख, — इखन्यत्र पाठः। तत्पाठे तु, परकुलं पर-गोत्रमटित गच्छति प्राप्नोति या दत्तकः स कुलट इखर्थी विध्यः।

चामन्तरेण परिवेदने दोषोऽस्ति । तथाच वसिष्ठः । "श्रष्टौ दश्र द्राव्यवर्षाणि च्येष्ठं भातरमनिर्विष्टमप्रतीचमाणः प्रायस्ति ने भवति"—इति । श्रनिर्विष्टमक्रतिववाद्यम् । श्रनेयं व्यवस्था । श्रद्द-ष्टार्थमर्थार्थं वा दादश्रवर्षप्रतीचणं देशान्तरगतच्येष्ठविष्यं (१), श्रष्टौ देशित पचदयं कार्यान्तरार्थं देशान्तरगतविषयम् । तथा स्वरितः,—

"दादगैत तु वर्षाणि ज्यायान् धर्मार्थयोर्गतः।
न्यायः प्रतीचितुं श्वाता श्रूयमाणः पुनः पुनः"—इति॥
क्रीवादयस्तु न प्रतीचणीयाः। तथाच स्टितः,—
"उन्मनः किल्विषी कुष्टी पिततः क्रीवएववा।
राजयस्मामयावी च न नायः स्थात्प्रतीचितुम्"—इति॥
विरक्तवेग्यातिसकादिषु तु चिर्कालानुबन्त्या विवाहसम्भावनानिबन्ताविधेवेदनं न दोषाय, तव कालाविधेरश्रुतलात्। श्राधानविषयेऽपि

जोष्ठानुमत्याऽधिवेदने न दोषः । तथाच रुद्धविष्ठः,—

"श्रयजञ्च यदाऽनिद्यरादध्यादनुजः कथम् ।

श्रयजानुमतः कुर्यादिग्रिहोचं यथाविधि"—इति ॥

श्राधानाधिकारिणि ज्येष्ठेऽनाहिताग्राविपकिनिष्ठस्तदनुमत्याऽऽधानं
कुर्यादित्यभिष्रायः । श्रयं न्यायः पिचादिषु द्रष्ट्यः । तथाचोग्रनाः,—

"पिता पितामहो यस श्रयजो वाऽय कस्यचित्। तपोऽग्रिहोत्रमन्त्रेषु न दोषः परिवेदने"—इति॥ यस्य कस्यचित् पिता पितामहो वाऽयजो वाऽऽहिताग्निनं भवति,

<sup>(</sup>१) बाहरार्धमर्थाधं वा देशान्तरगतेत्वन्वयः।

तस्य तदनुमत्याऽऽधानकरणेऽपि न दोष इत्यर्थः । एवमेत्र कन्यापरि-वेदनेऽपि दोषतद्पवादौ द्रष्ट्यौ । ऋधीतविस्तृत्वेदो निराक्ततिः । तथाच देवलः,—

"श्रधीत्य विस्तते वेदे भवेदिप्रो निराक्ततिः"—इति । नानाजातीया श्रनियमदत्तयो गणास्तेषां मध्यवत्तीं गणाभ्यन्तरः। कुणीलवो गायकादिः। दृषणीपतिस्तु रजस्त्वलायाः कन्यायाः पतिः। तदुकं देवलेन,—

"वन्धा तु दृषली ज्ञेया दृषली च मृतप्रजा।
त्रिपरा दृषली ज्ञेया कुमारी या रजस्रला॥
यस्त्रेनामुद्दहेत् कन्यां ब्राह्मणो ज्ञानदुर्व्वलः।
त्रित्राद्धियमपाङ्कीयं तं विद्यादृषलीपतिम्"—इति॥
यस्त्र गरहे उपपतिर्जारः सदा संवसेत्, सोऽपि वर्ज्यः। तदुकं
देवलेन,—

"परदाराभिगो मोहात् पुरुषो जार उचाते। स एवोपपितर्ज्ञीयो यः सदा संवसेद्रुष्टे"—इति॥

वाग्दुष्टो निष्ठुरवाक्। पिततिर्महापातिकसंसर्गिभिः सह ब्राह्मीर्थे। नैश्व सम्बन्धिर्विद्यायोनिसम्बन्धिर्थः संयोगं गतः, सोऽत्र विविच्चतः। न तु साचात् संसगी, तस्य पितत्रश्रव्देनैवोपात्तलात्। केकरोऽर्धदृष्टिः। श्रयोदिधिष्वाः पितर्गेदिधिषूपितः। च्येष्ठायायनूढायामूढा कनिष्ठा या, साऽग्रेदिधिषुः। तदुक्तं देवलेन,—

"च्छेष्ठायां यद्यनूढ़ायां कन्यायासुह्यतेऽनुजा। सा चागेदिधिहूर्जीया पूर्वा तु दिधिषूर्मता"—इति॥ पुत्राचार्ये। ज्ञास्तर्गाठकः। श्रामरी वृत्त्यर्थमेव श्रमरवद्थार्जकः।
ग्रह्मम्बेशको वर्धिकवृत्त्या वर्त्तमानः। उरश्चा श्रवयः। तएव वृत्त्यर्थं
पालनीया यस्तामावौरश्रकः। महिष्यः पान्धायस्त्रामौ माहिषकः।
श्रयवा, व्यभिचारिणीपुत्रः। तदाह देवलः,—

"महिषीत्युचिते भार्या सा चैव यभिचारिणी। तस्यां यो जायते गर्भः स वै माहिषकः स्टतः"—इति॥ एतान् पूर्व्वीकानुभयत्र देवे पित्ये च वर्जयेदित्यर्थः। यमोऽपि,—

"काणाः कुङाश्च षंढाश्च क्रतन्ना गुरुतन्यगाः। व्रह्मन्नाश्च सुरापाश्च स्तेना गोन्नाश्चिकित्सकाः॥ राष्ट्रकामास्त्रयोन्मन्ताः पग्नविकियणश्च ये। मानकूटास्तुलाकूटाः शिल्पिनो ग्रामयाजकाः॥ राजस्त्यान्धविधरा मूर्खखन्नाटपङ्गवः। व्यक्तीफेनपीताश्च<sup>(१)</sup> श्रेणियाजकयाजकाः॥ कालोपजीविनश्चैव ब्रह्मविकियणस्त्रया। दण्डपूजाश्च ये विप्राः ग्रामकृत्यपराश्च ये॥ श्रागारदाहिनश्चैव गरदा वनदाहकाः। श्रुण्डाशिनो देवलकाः परदाराभिमर्शकाः॥ श्रावदन्ताः कुनखिनः शिल्पिनः कुष्ठिनश्च ये। विण्जो मधुद्द्तारो इस्यश्चदमका दिजाः॥

<sup>\*</sup> दराउभूजास,-इति मु०।

<sup>(</sup>१) टघकीपोनपीताः ग्रूहापतयः।

कन्यानां दूषकाश्चेव ब्राह्मणानाञ्च दूषकाः। स्रचकाः प्रेय्यकास्त्रेव कितवास्य कुर्णालवाः॥ समयानाञ्च भेत्तारः प्रदाने ये च वाधकाः। श्रजाविका माहिषकाः सर्व्वविक्रयिणय ये॥ धनुःकर्त्ता द्युतदित्तिर्मित्रधुक् मस्त्रविकयी। पाण्ड्रोगा गण्डमाची यच्मी च भामरी तथा॥ पिशुनः कूटमाची न दीर्घरोगी द्याऽऽश्रमी। प्रवच्चोपनिवृत्तस्य वया प्रवजितस्य यः॥ यस्य प्रविजिताच्चातः प्रवच्याऽवसितस्य यः। तावुभी ब्रह्मचण्डालावाइ वैवखतो यमः॥ राज्ञः प्रेव्यकरीयश्च ग्रामख नगरस वा। समुद्रयायी वान्ताशी नेशविक्रयिणस्य ये॥ त्रवकीर्सी च वीरम्नः<sup>(१)</sup> गरुम्नः पित्रदूषकः। गोविकयी च द्वांलः पूगानां चैव याजकः॥ मद्यपञ्च कद्र्यञ्च<sup>(२)</sup> सह पित्रा विवादकत्।

<sup>\*</sup> एव,-इति सा॰ गा॰।

<sup>†</sup> कूटयाजी,-इति से। • ना ।।

<sup>(</sup>१) वीरचः चासिपरित्यागी। "वीरचा वार्ष देवानां ये।ऽसिमुदास-यते"—इति श्रुतेः।

<sup>(</sup>२) "कदर्थः, "खात्मानं धर्मात्यश्च प्रवदारां च पीड्यन् । ये का भाव् सचिनोत्यर्थान् स कदर्थद्रति स्रतः" - इत्युक्त वद्याः।

दास्मिको वर्धकीभन्ता त्यकात्मा दारदूषकः॥

मिक्स निन्दिताचारः स्वकर्मपरिवर्जकः।

परिवित्तः परिवेत्ता भृताचार्थाः निराकृतिः(१)॥

ग्रद्भाचार्यः सुताचार्यः ग्रद्भाव्यस्तु नास्तिकः।

द्रव्यस्त्रदारकाचार्या मानकृत्तीलकस्त्रया॥

चोरा वार्धृषिका दुष्टाः परस्वानाञ्च दूषकाः॥

दत्येतिर्कृचणैर्युकांस्तांदिजाञ्च नियोजयेत्"—दति।

विद्यादिगुणयोगेऽप्येतेषां वर्जनीयतं ब्रह्माण्डपुराणेऽभिहितम्,—

"श्राद्वार्षगुणयोगेऽपि नैते जातु कयञ्चन।

निमन्तणीयाः श्राद्वेषु मम्यक् फलमभीपाता"—दित॥

एवं ब्राह्मणाग्रागेव मम्यक् परीच्य पूर्व्वद्युर्निमन्त्रयीत। तथाच

हारीतः।"यत्नेनेविस्वधान् श्राद्धमाचरित्यन् पूर्व्वद्युर्निमन्त्रयीत। तथाच

श्रमक्षवे परेद्युर्निमन्त्रयीत। तथाच कूर्में,—

"यो भविष्यति से स्राह्मं पूर्वेद्युरिभपूजयेत्। स्रमभवे परेर्द्युवा यथोक्तीर्सचणैर्युतान्"—इति॥

देवलोऽपि,-

"यः कर्त्ताऽस्मीति निश्चित्य दाता विप्राविमन्त्रयेत्।

<sup>\*</sup> भ्रत्याचार्थी,—इति सु॰।

<sup>(</sup>१) निराक्ततः,—"यस्वाधायायमालस्यादेवादीन्नीभरिष्टवान्। निरा-कर्त्ताऽमरादीनां स विज्ञेयानिराक्ततिः"— इत्युक्तलद्यसः। स्वधीत-विस्तृतवेदी वा (६८३ ए०)।

निरामिषं सक्झुका सर्वभुक्तजने ग्रहे॥

श्रमकावे परेद्युकी ब्राह्मणांसान्तिमन्त्रयेत्"—इति।

श्रम विशेषो मनुना दर्शितः,—

"पूर्वेद्युरपरेद्युकी श्राद्धकर्माखुपस्थिते।

निमन्त्रयीत व्यवरान् सम्यित्रान् यथोदितान्"—इति॥

वराहपुराणे,—

"वस्त्रशौचादि कर्त्तव्यं यः कर्त्ताऽस्तीति जानता।
स्थानोपलेपनं स्वानं क्षत्रा विप्रान्तिमन्त्रयेत्॥
दन्तकाष्ठच विस्रजेत् ब्रह्मचारी ग्रुचिभवेत्"—इति॥
श्राद्वस्त्वां परिग्रह्म गोमयादिना तत्स्थानोपलेपनं कला विप्रान्
राचौ निमन्त्रयेदित्यर्थः (१)। तयाच ब्रह्माण्डपुराणम्,—
"पूर्व्येऽक्ति राचौ विप्राग्यान् कतसायन्तनाश्रनान्।
गला निमन्त्रयेदेविपिश्रदेशसमन्तितः"—इति॥
निमन्त्रणप्रकारः प्रचेतसा दर्शितः,—

"कृतापस्यः पूर्वेद्यः पित्वन् पूर्वं निमन्त्रयेत्। भविद्धः पित्वकार्यनः सम्पाद्यञ्च प्रसीदत्।। स्थान वैश्वदेवार्थं प्रणिपत्य निमन्त्रयेत्<sup>(२)</sup>"— दति। श्रव प्रणितपूर्वकं निमन्त्रणं शूद्रविषयम्। तथाच पुराणम्,— "दिन्तणं चरणं विप्रः स्थां वै चित्रयस्तथा।

<sup>(</sup>१) तथाच, भूमिं, - इखनन्तरं परिष्टत्य इखध्याचारहति भावः।

<sup>(</sup>२) क्रतापसचः प्राचीनावीती । पिटुन् उद्दिश्येति श्रेषः । सच्चेन उपवीतिना ।

पादावादाय वैश्वोदी शहू: प्रणतिपूर्वकम्"—इति। दिचणचरणसार्थे। जानुप्रदेशे कर्चयः। तथाच मत्यः,—

"द्विणं जानुमालभ्य लं मयाऽच निमन्त्रितः"—इति । पूर्वे निमन्त्रयेदित्यच<sup>(१)</sup> पूर्वपदस्य वैश्वदेवार्थे निमन्त्रयेदिति व्यवद्दितेनान्वयः । श्रतएव बृहस्यतिः,—

"उपवीती ततो शृत्वा देवताऽधैं दिजोत्तमान्। श्रपमयोन पित्रो च खयं शिखोऽयवा सृतः(२)"—इति॥ पार्व्वणश्राद्धे ब्राह्मणमङ्कामाह पैठीनिषः। "ब्राह्मणान् सप्त पञ्च दौ वा श्रोचियानामन्त्रयेत्"—इति॥

यदा पञ्च ब्राह्मणाः, तदा दैवे दौ पित्ये त्रय दित विभागः।
"दौ दैवे पित्रकार्ये त्रीन्"—दित मनुसारणात्। तसाद्युगमसङ्ख्या
समित्रभागार्थं पित्ये त्रय दित युक्तम्। यनु ग्रौनकेन पित्येऽपि
युग्भित्थानं इतं, "एकैकस्य दौ दौ"—दित, तद्वृद्धित्राद्धित्रयम्।
पित्रादिस्थानेषु सित सामर्थ्यं एकैकस्य त्रींस्त्रींन्त्रप्रान् भोजयेत्।
तथाच ग्रौनकः। "एकैकमेकैकस्य त्रींस्त्रीन्ता"—दिति। त्रयान्तिभवे
सत्येकैकस्य पञ्च सप्त वा ब्राह्मणान् भोजयेत्। तथाच गौतमः।
"नवावरान् भोजयेदयुजो वा यथोत्साहम्"—दिति॥

त्रस्थार्थः। यथोत्साहं यथाविभवं पित्रादिम्यानेषु प्रत्येकमयुजः पद्म सप्त वा ब्राह्मणान् भोजयेदिति। वचनस्य कथं पद्मसु सप्तसु वा ब्राह्मणेषु पर्यवसानम् ?

<sup>(</sup>१) पितृन् पूर्वं निमन्त्रयेदिति प्रचेतावचने इत्यर्थः।

<sup>(</sup>२) निमन्तयेदिति पेषः।

"सामर्थोऽपि नवभ्योऽवायभोजयीत सति दिजान् । नोध्यं कर्त्तव्यमित्याज्ञः केचित्तद्दोषदर्श्वनः(१)"— दति ब्रह्माण्डपुराणवचनादिति ब्रूमः । श्रोनकगौतमाभ्यासुको-ऽयं त्राद्धविसारो मनुना नादृतः,—

"दो देवे पित्वकार्यं चीन् एकैकसुभयच वा।
भोजयेत्पुसस्द्वाऽपि न प्रसच्येत विस्तरे॥
सित्तयां देशकालो च शोचं ब्राह्मणसम्पदम्।
पच्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्"॥
दत्यकारणसेव विस्तरप्रतिषेधात्। श्रतएव खद्धब्हस्पतिरपि,—
"एकैकमथवा दो चीन् देवे पित्ये च भोजयेत्।
सित्तयाकालपाचादि न सम्पद्येत विस्तरे"—इति॥
विस्रिधोऽपि,—

"दा दैवे पित्रकार्ये चीनैकैकसुभयत्र वा।
भोजयेत्रुषम्द्रद्वोऽपि विस्तरन्तु विवर्जयेत्"—इति॥
श्रतएव याज्ञवस्त्येनापि सङ्कोचएव पच्चो विहितः,—
"दौ दैवे प्राक्रयः पित्र्यचत वैकैकसेववा।
मातामहानामधेवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकस्"—इति॥
एकैकसुभयत्र वेति ब्राह्मणाद्यसभवे वेदितव्यस्। यन्तु ग्रङ्कोनोक्तम्,—
"भोजयेद्यवाऽधेकं ब्राह्मणं पङ्किपावनस्"—इति।
तद्यालाभविषयम्। यदालेकएव भोका तदैवमाह वसिष्ठः,—

<sup>(</sup>१) तहोषदर्भिनः ब्राह्मणवाज्जल्यदोषदर्भिनः। स च दोघोऽनुपदमेव वच्चते।

"यद्येकं भोजयेच्छा हुँ दैवं तत्र कयं भवेत्। त्रत्रं पाने समुद्धृत्य सर्वस्य प्रकातस्य तु॥ देवतायतने काला यथाविधि प्रवर्त्तयेत्। प्रास्थेदग्नौ तदन्नन्तु दद्यादा ब्रह्मचारिणे"—इति॥

निमन्त्रणे नियमान्तरमाइ मत्यः,—

"पठित्रमन्त्य नियमान् श्रावयेत् पैत्वकान् बुधः। श्रकोधनैः श्रीचपरैः सततं ब्रह्मचारिभिः॥ भवितयं भविद्धस्य मया च श्राद्धकारिणा"—इति। निमन्त्रितैर्यत्कर्त्तयं तदाद्याचिः,—

"ते तन्तघेत्यविष्नेन गतेयं रजनी यदि। यथाश्रुतं प्रतीचेरन् श्राद्धकालमतन्त्रिताः"—इति॥

ते निमन्त्रिता विप्रास्तं श्राद्धकर्त्तारमविष्नपूर्वकं तथाऽस्त्रित्युक्ता यथाश्रुतं विद्यतं नियमजातं, श्राद्धकालं श्राद्धे भुकं यावत् जीर्यति तावदत्तिष्ठेरत्रित्यर्थः । तथाच प्रचेताः,—

"त्राऽशनपरिणामान् त्रह्मचर्यं दयोः स्रतम्"-इति । यमोऽपि,-

"त्रामिकतास्त ये विप्रा श्राद्धकास्त उपस्थिते। वसेयुर्नियताहारा ब्रह्मचर्यपरायणाः॥ श्रहिंसा सत्यमकोधो दूरे चागमनिक्रया। श्रमाराद हनझेति श्राद्धस्थोपासनाविधिः"—इति॥ तथाऽस्त्रित्यङ्गोकारः सति सामर्थे श्रनिन्दितामन्त्रणविषयः। तथाच कात्यायनः। "श्रनिन्दोनामन्त्रिते नातिकासेत्"। श्रकोन न प्रयाखानं कर्त्तव्यमिति । यस्वामन्त्रणमङ्गीकृत्य सत्यपि सामर्थे पञ्चानिवारयति तस्य दोषोऽस्ति । तथाच मनुः,—

"केतितस्त्र यथान्यायं इयकये दिजोत्तमः। कथित्रदेखितकामन् पापः श्रुकरतां वजेत्"—इति॥ केतिता निमन्त्रितः। यमोऽपि.—

"श्रामन्त्रितश्च यो विप्रो भोकुमन्यत्र गच्छति। नरकाणां श्रतं गला चण्डालेखभिजायते"—इति॥ निमन्त्रितत्राह्मणपरित्यागे प्रत्यवायोऽस्ति। तथाच नारायणः,—

"निकेतनं कारियला निवारयित दुर्मितिः।

ब्रह्महत्यामवाप्नोति ग्रूट्रयोनौ च जायते"—इति॥

यस्त्रामन्त्रितो विप्रश्चाह्रते।ऽपि श्राद्धकालातिकमं करोति

तस्य प्रत्यवाय श्रादिपुराणेऽभिहितः,—

"श्रामन्त्रितश्चरं नैव कुर्यादिप्रः कदाचन।
देवतानां पित्वणाञ्च दातुरत्रस्य चैव हि॥
चिरकारी भवेद्रोही पच्यते नरकाग्निना"—इति।
दात्वभोक्षोर्बद्यानियमातिकसे प्रत्यवायस्त तच तचोकः। तच
बद्धमनुः,—

"चतुकालं नियुको वा नैव गच्छेत् स्तियं कचित्। तच गच्छन् समाप्रोति द्यनिष्टफलसेव तु"—इति॥

<sup>\*</sup> केनित, - इति पाठः सा॰ ना॰। एवं परच।

<sup>†</sup> ऋतुकालं प्राप्येति प्रेषः। ऋतुकाले, — इति समीचीनः पाठः।

यम:,-

गौतमः। "मद्यः श्राद्धी श्रूद्रातन्यगतसात्पुरीवे मामं नयेत पित्वन्"—इति। श्राद्धी श्राद्धकर्त्ता मद्यस्तत्त्वणमारभ्येत्यर्थः। मनुः,—
"श्रामन्त्रितस्त यः श्राद्धे दृषन्त्या मह मोदते।
दातुर्यद्दुष्कृतं किचित् तस्य प्रतिपद्यते"—इति॥

"त्रामन्त्रितस्तु यः श्राङ्के श्रध्वानं प्रतिपद्यते। भवन्ति पितरस्तस्य तन्त्रांसं पांग्रुभोजनाः"—इति॥ श्राङ्कदिनकृत्यं प्रचेतसा दर्शितम्,—

''त्राद्धभुक् प्रातक्त्याय प्रकुर्धाद्दन्नधावनम् । त्राद्धकर्त्ता तु कुर्वीत न दन्तधावनं बुध''—इति ॥ देवलाऽपि,—

"तथैव यन्त्रितो दाता प्रातः स्नाता सहाम्बरः। श्रारभेत नवैः पानैरन्नारमं स्ववान्धवैः॥ तिसानविकरेत्तच सर्वतो बन्धयेदजान्। श्रमुरापहतं सर्वें तिसीः ग्रुध्यत्यजेन च॥ ततोऽतं बद्धसंस्कारं नैकभाजनभन्तवत्। चोष्ययेपसस्दुच्च यथाशित प्रकस्पयेत्"—दित॥

श्रव द्रवाणि प्रचेतात्राह,—

"क्रणामाषासिनाश्चैव श्रेष्ठाः खुर्यवग्रानयः। महायवा बीहियवास्त्रचैवच मधूनिकाः॥

क्रणाः श्वेताश्व कोश्वाश्व याद्याः खुः श्राद्धकर्माण"—दित । यवाः सितम्काः मालयः कलमाद्याः। महायवा नीश्वियवाश्व यवविश्वेषाः। मधूलिका धान्यविश्वेषः। कृष्णाः खलजाः कृष्णवर्षत्रीहयः। लोहा रक्तशालयः। मार्कण्डेयोऽपि,—

"यवत्रीहिमगोधूमाः तिलसुद्गाः समर्षपाः।
प्रियङ्गवः कोविदारः निष्पावा\*(१)श्चात्र श्रोभनाः"—इति॥
त्रत्र गोधूमानामावश्यकत्वमिणोक्तम्,—
"त्रगोधूमञ्च यच्छाद्धं कतमण्यकतं भवेत्"—इति॥
वायुपुराणेऽपि,—

"विन्वामलकम्हदीकापनसाम्रातदाडिमम्। चयम्यालेवताचोटखर्जूराणां फलानि च<sup>(२)</sup>॥ कश्रेरकोविदारस्य तालकन्दस्तथा विसम्। कालेयं कालगाकस्य सुनिषषं सुवर्चला॥ कट्फलं किङ्किनी<sup>(२)</sup> द्राचा लकुचं मोचमेवच। कवन्धूयीवकं चारू तिन्दकं मधुसाङ्मयम्॥ वैकङ्कतं नालिकेरं ग्रुगाटकपरूषकम्। पिप्पली मरिचस्चैव पटोलं टहतीफलम्॥

<sup>\*</sup> निष्पाता, - इति ना॰।

<sup>†</sup> सुनिव्यनं, — इति पाठान्तरम्।

<sup>(</sup>१) निष्पावः शिम्बीसदृशोदित्तगापचे प्रसिद्धइति कल्पतसः।

<sup>(</sup>२) पालेवतः काश्मीरके उ इति प्रसिद्धइति श्राद्धचिन्तामि ॥ प्रा-चीनामलक इति प्रकाशकारः।

<sup>(</sup>३) किङ्किनी खस्तरसा द्राचिति लच्चीधरः। इतायुधेन तु किङ्किनी जनजम्बूरिति व्याख्यातम्।

सुगन्धिमत्यमां मञ्च कलायाः सर्व एवच । एवमादीनि चान्यानि खादूनि मधुराणि च॥ नागरञ्जाच वै देथं दीर्घमूलकमेवच"—इति ।

मदीका द्राचा। श्रामातकः कपीतनः । चयञ्चविका। श्रचीटः श्रेलोङ्गवः। कश्रेरु भद्रमुखा। कालेथकं दारुहरिद्रा। सुनिषणं वितुत्र-शाकम्। कट्फलं श्रीपणिका। लकुचो लिकुचः। मोचं कदलीफलं। कर्कंधूर्वदरी। तिन्दुकः सितिसारकः। ग्रटङ्गाटकं जलजन्त्रिकण्डकम्। खहतीफलं निदिग्धिकाफलम्। दीर्घमृलकन्तुण्डिकेरीफलम्। विल्लाम-लकादीनि प्रसिद्धानि। पालेवतपक्षपकादीन्यप्रसिद्धानि। शङ्खारिप,—

"श्रामान् पालेवतानिचून्मृदीकां चयदाडिमम्। विदायाश्व भचुण्डांश्व श्राद्धकालेऽपि दापयेत्। द्राचामाध्युतां दद्यात् श्रकून् शक्कर्या मह॥ दद्याच्छाद्धे प्रयत्नेन श्रद्धशाटककशेलुकान्"—दति।

श्रादित्यपुराणेऽपि,-

"मधूकं रामठश्चेव कर्पूरं मिरचं गुडम्।

श्राद्धकर्मणि श्रस्तानि मैन्थवं चपुषं तथा"—दित ॥

श्रव विशेषो मार्कण्डयेन दिश्ततः,—

"गोधूमैरिचुभिर्मुद्गैः चीणकेश्चणकेरिप ।

श्राद्धेषु दत्तैः प्रीयन्ते माममेकं पितामहाः॥

विदार्थाश्च भचूडिश्च विसैः ग्रटङ्गाटकेस्त्रथा।

केचुकेश्च तथा कन्दैः कर्क्कन्थुवदरेरिप ॥

पालेवतेरातुकेश्चाणाचोटः पनमेस्त्रथा।

काकोत्थः चीरकाकोत्थः तथा पिण्डालकैः ग्रुभैः॥

खाजाभिश्र मलाभिश्र वपुर्वे वाक् विभिटैः।

सर्वपाराजमाकाभ्यामिङ्गुदैराजजम्बुभिः॥

प्रियालामलकैर्मुख्यैः पङ्गुभिश्र तिलम्बकैः।

वेवाङ्गुरैस्तालकन्दैश्रक्तिकाचीरिकावचैः॥

सोचैः समोचैर्जकुचैस्तथा वै वीजपूरकैः।

सुद्धातकैः पद्मपर्वर्भव्यभोज्यैः सुसंख्नतैः॥

रागधाडवचोत्येश्र विजातकसमन्तिः।

दत्तेस्तु मासं प्रीयन्ते श्राद्धेषु पितरो नृणाम्"—दति॥

विदारी कृष्णवर्णश्चकुषाण्डफलम्। केचुकः कचूराख्यभाकम्। कन्दः ग्रूरणः। उर्व्वातुः खादुकर्कटी। चिभिटिस्तिककंटी। मर्धपिति दीर्घः कान्द्रमः। राजभाकं कृष्णमर्धपः। दङ्गदः तापमतहः। प्रियालेशराजादनम्। चिक्रका चिञ्चा। चीरिका फलाध्यचम्। रागषाडवाः पानविश्रेषाः। चिजातकं लवङ्गिलागन्धपत्राणि। मत्य-पुराणेऽपि,—

"श्रवन्तु षद्धिचीरं गोष्टतं प्रक्षंराऽन्वितम् । मासं प्रीणाति सर्वान् वै पित्हनित्याइ नेप्रवः"—इति.॥ मनुरपि,—

"तिलैबीहियवैभीषैरिक्समूलफलेन वा। दत्तेन मासं प्रीयन्ते विधिवत्पितरो नृणाम्॥ दौ मासौ मत्यमांसेन चीन्पासान् हारिणेन तु। श्रारश्रेणाथ चतुरः प्राकुनेनेह पत्र वै॥ षण्मासांश्वागमांसेन पार्षतेने इस् वे(१)।

श्रष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवेव तु॥

दश्य मासांस्तु व्यप्ति वराइमहिषामिषैः।

श्रश्वमध्योस्तु मांसेन मासानेकादश्व तु॥

संवत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन वा।

वाङ्गीणसस्य मांसेन व्यप्तिद्वादश्वार्षिकी॥

कालशाकं महाश्रस्कं खङ्गं लोहामिषं मधु।

श्रानन्यायेव कस्पन्ते सुन्यन्नानि च सर्वशः"—इति॥

वाङ्गीणसो रक्तवर्णवद्भस्त्वार्णः। तदुकं विष्णुधर्मात्तरे,—

"विपिवन्त्विन्द्रयचीणं<sup>(२)</sup> यूथस्याग्रसरं तथा।

रक्तवर्षन्तु राजेन्द्र, कागं वाङ्गीणसं विदुः"—इति॥

पिचविश्रेषो वा,—

"क्षण्यीवो रक्तिशाः येतपचो विदङ्गमः। म वै वार्थीणमः प्रोक्तः इत्येषा वैदिकी स्रुतिः"—इति

निगमवचनात्। कालगाकसुत्तरदेशे प्रिश्चिम्। महाशक्को मत्य-विशेषः। खङ्गः खङ्गस्याः। लोहो लोहितवर्षन्छागः। सुन्यन्नानि नीवा-राद्यन्नानि। श्राद्धे कोद्रवादिधान्यानि वर्जयेत्। तथाच व्यासः,—

> "त्रत्राद्धेयानि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्त्रयाः। हिङ्गुद्रव्येषु ग्राक्षेषु कालानलगुभास्त्रया"—दिति॥

<sup>(</sup>१) पार्षतादयो स्माजातिविश्रेषाः।

<sup>(</sup>२) जनपानकाले यस्यास्यं नासिकादयं च जले निमर्ज्ञात, सोऽयं चिपिव इत्युचते। चिभिनीसिकादयमुखैः पिवतीति युत्पत्तेः।

कोद्रवाः कोरदूषकाः। पुलकाः पुलाकाः छान्द्रभोऽत हुस्यः। संस्कारकद्रयोषु हिङ्गुद्रयमश्राद्धेयम्। कालः कृष्णुर्जुकः। श्रनल-श्चित्रकः। ग्रुभा ग्रुभाखाः श्राकविशेषः। एतानि श्राकान्यश्राद्धे-थानि। ननु,—

"मधूदं रामठच्चैव कर्पूरं मिरचं गुड़म्"—इति
श्रादिपुराणे हिङ्गुद्रव्यस्य श्राद्धेयलमुकं, तत्कथं तस्याश्राद्धेयलसुच्यते,—इति । सत्यं, "श्रातराचे षोडिश्यनं ग्रह्णित नातिराचे षोडिश्यनं ग्रह्णित"—इति वर्श्चापि विधिप्रतिषेधदर्श्वनादिकस्पोऽस्तु । एवमेवान्यचापि । भारद्वाजोऽपि । "सुद्राहकीमाषवर्जे विद्रलानि दद्यात्"—इति । सुद्रः कृष्णेतरः, श्राहकी तुवरी, माषो राजमाषः, एतैर्व्यिना विद्रलानि दद्यादित्यर्थः । मादग्रहणं कुलत्थादीनासुपलच्णार्थम् । श्रतएव चतुर्विश्रतिमतम्,—

"कोद्रवात्राजमाणंश्च कुलत्यान्वरकां लया। निष्पानां स्तु विशेषेण पद्मैतां स्तु विवर्जयेत्॥ यावनालानपि तथा वर्जयन्ति विपश्चितः"—इति।

वरकाः वनसुद्धाः । श्रन्यत्प्रसिद्धम् । श्रत्र निष्यावनिषेधः कृष्णः निष्यावनिषयः,

"कृष्णधान्यानि सर्वाणि वर्जयेत् शाद्धकर्माणि"—इति स्मरणात्। "निष्पावाञ्चात्र श्रोभनाः"—इति मार्क्कण्डेयपुराणं कृष्णेतरनिष्पावविषयतया व्यवस्थापितं भवति । मरीचिरणि,— "कुलत्याञ्चणकाः श्राद्धे न देथाञ्चैव कोद्रवाः।

कटुकानि च सर्वाणि विरमानि तधेवच"-इति॥

विष्णु पुराणेऽपि,—

"श्राद्धे न देशा पालङ्घा तथा निष्पावकोद्रवाः। मस्रचारवास्त्रककुलत्थभणभिग्रवः"—इति॥

पालङ्घा सुकुन्दः, मस्रो मङ्गल्यकः, चारो यवचारादिः। विष्णुरिष । "स्रत्णिश्रगुमर्षपस्रमार्जककुमाण्डालावुवार्त्ताकुपालङ्घान्तण्डुलीयककुसुम्भमहिषीचीरादि वर्जयेत्"—इति । स्रस्तृणो स्रत्णः कान्दमलात् सुडभावः । धर्षपोऽच राजमर्षपः । "कुसुमां राज- धर्षपम्"—इति स्मत्यन्तरे विश्लेषितलात् । स्रमा निर्णुण्डा । अर्जकः स्वेतार्जकः । जशना अपि,—

"ना लिका प्रणच्छत्राक सुमानम्नु विड्भवान् । सुमी कम्बुक द्वन्ताक को विदारां स्व वर्ण येत् ॥ वर्ज ये द्वृद्ध नं श्राद्धे का स्विकं पिण्डम् लकम् । करस्रं येऽपि चान्ये वै रमगन्योत्कटा स्वया"—इति ॥

नालिका दीर्घनालाग्रगताऽल्पपल्लवा। क्वाकं सिलिन्धुः। कुमी श्रीपर्णिका। कम्बुकं द्यत्तालावु। रुञ्जनो हरिद्रक्रवर्णः पलाण्डुविश्रेषः। काञ्चिकं श्रार्नालकम्। करञ्जञ्चिरविल्पणलम्। पुराणेऽपि,—

"वांग्रद्भरीरं सुरसं सर्जनं शृत्वणानि च। त्रवेदोकास निर्यासा लवणान्यौषराणि च॥ त्राद्धकर्मणि वर्ज्यानि यास नार्था रजस्वलाः"—इति॥ वांग्रद्भरीरं वंग्राद्धरः। सर्जनः पीतसारकः। त्रवेदोका वेदे निषिद्वा निर्यासाः त्रसनप्रभवादयः। त्रौषराणि लवणानि कतलव- णानि । रजखलाः दिनचयादूर्द्धमनिष्टत्तरजयः । भरदाजोऽपि,—

"नकोद्धृतन्तु यत्तोयं पव्यक्ताम् तथैवच ।

खन्याम् कुमाण्डफलं वज्रकन्दच पिप्पली ॥

तण्डूलीयकमाकच माहिषच्च पयोदिध ।

प्रिम्बिकानि करीराणि के।विदारगवेधुकम् ॥

कुलत्यमणजम्बीरकरम्भाणि तथैवच ।

प्रजादन्यद्रकपुष्यं मिगुः चारं तथैवच ॥

नीरमान्यपि मर्व्वाणि भद्धभोज्यानि यानि च ।

एतानि नैव देयानि मर्व्वस्मिन् श्राद्धकर्मणि॥

प्राविकं मार्गमौष्ट्रच्च मर्वमैकमफच्च यत्।

माहिषचामरच्चैव पयो वज्यं विजानता"—इति॥

श्राविकमवीनां पयः। मार्ग म्हगीणां पयः। श्रीष्ट्रमुष्टीनां पयः।

श्राविकमवीनां पयः। मार्गं स्रगीणां पयः। श्रीष्ट्रसुष्टीनां पयः। ऐकमफं वडवापयः। माहिषं महिषीपयः। चामरं चमरीपयः। ब्रह्माण्डपुराणेऽपि,—

> "दि: सिन्नं परिद्राघञ्च तथैवागावले हितम्। गर्कराकी टपाषाणैः के ग्रैर्यचा प्युपद्रुतम्॥ पिष्णाकं मियतचैव तथाति स्ववण्च यत्। दिध गाकं तथा भन्द्यमुष्णचोष विवर्क्तितम्॥ वर्क्तयेच तथा चान्यान् सर्वानिभमतानिष। सिद्धाः कतास्य ये भन्नाः प्रत्यच स्ववणीकताः॥ वाग्भावदृष्टाच्च तथा दुष्टै खोपहतास्तथा। वाससा चोपधूतानि वर्न्यानि श्राद्धकर्माणि"—इति॥

दि:स्वित्रं दि:पक्तम् (१)। परिद्राधमिवद्राधम्। श्रगावले हितं पूर्श्व-मेवान्येनास्वादितम्। मिथतं विलेखितं निर्जलं दिधि। सिद्धाः भन्ता श्रामलकादयः, प्रत्यन्तवणेन मिश्रिताः। शृङ्खोऽपि,—

> "क्षणाजाजीं विडच्चैत्र सीतपाकीं तथैत्र । वर्जयेद्मवणं सर्वे तथा जम्बूफलानि च॥ श्रवदुतावरुदितं तथा श्राद्धेषु वर्जयेत्"—इति।

कृष्णाजाजी कृष्णजीरकः। विडम्बिडाकाख्यम्। लवणं कृत-लवणम्। त्राद्धे कृषाण्डादिनिषिद्धद्रयोपादाने प्रत्यवायोऽस्ति। तथाच स्पृत्यन्तरम्,—

"लुगाण्डं महिषीचीरं त्राढक्योराजमर्घपाः। चणकाराजमाषास्य प्रन्ति त्राद्धममंग्रयः॥ पिण्डालुकस्य ग्रुण्डीं च करमर्दांस्य नालिकाम्। कुग्नाण्डं बद्धवीजानि त्राद्धे दला प्रयात्यधः"—इति॥

करमर्दः सुषेणः। बद्धवीजानि वीजपूरादीनि। नित्यभोजने प्रतिषिद्धमपि श्राद्धे न देयम्। त्रतएवोक्तं षड्विंगनाते,—

"चीरादि महिषीवचें त्रभच्यं यच कीर्त्तितम्"—इति । नित्यभोजने वर्च्यानि प्राकानि पैठीनिधनोक्तानि । "वन्ताक-नान्तिकापौतकुसुंभास्मन्तकाश्चेति प्राकानामभच्याश्च"—इति । पौतं पौतिका । वन्ताकनिषेधसु श्वेतवन्ताकविषयः । त्रतएव देवनः,—

<sup>(</sup>१) दिःपकां च तदेव, यत् स्प्रकारशास्त्रापोत्त्ततपाकनिष्यस्यमन्तरं श्रीत्यादिनिष्टत्तये पुनः पाकानारयुक्तम्। न त्वर्द्धपाकानन्तरं तत्शास्त्रोका-सम्भारणक्षपपाकान्तरसिद्धं यञ्जनादि। स्रतीतार्धनिस्तानिर्देशात्।

"कष्टूरं श्वेतहत्ताकं कुश्वाख्य विवर्जयेत्"—दित ।

कष्टूराष्याद्यायणी, तस्याः फलं कष्टूरम् । कुश्वबृधवदर्जुलं
दत्तालावुषदृषं कुश्वाख्यम् । भविष्यत्पुराणेऽपि,—

"लग्रुनं ग्रञ्जनञ्चैव पलाण्डुङ्कवकानि च।

खग्रुन ग्टञ्जनञ्चव पलाण्डुङ्गवकानि च।

हन्ताकनालिकालावु जानीयाज्ञातिदूषितम्"-इति ॥

लग्रुनं श्वेतकन्दः पलाण्डुविश्रेषः,-

"लगुनं दीर्घपत्रश्च पिक्कगन्थो महीवधम्। परण्यस्य पलाण्डुश्च लतार्कश्च परारिका॥ ग्रञ्जनं पवनेष्टश्च पलाण्डोर्दश जातयः"—इति

सुतृनोक्तलात् । कवकं छचाकम् । हारीतोऽपि । "न वटम्रचो-डुम्बरद्धित्यनीपमातुलङ्गानि वा भचयेत्"—इति । मनुर्पि,—

"जोहितान् वचिनिर्यासान् व्रश्चनप्रभवांस्तथा। शेलुं गव्यञ्च पीयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत्"—इति॥

लोहिता दचनिर्यां जाचादयः। लोहितग्रहणात् निर्यासलेऽपि पाटलश्वेतवर्षहिङ्गुकर्पूरादेरप्रतिषेधः। ग्रेलुः स्नेग्नातकः। पीयूषोऽभि-नवम्पयः। ब्रह्मपुराणे,—

> " हतात्फोनं हतात्मण्डं पीयूषमय चाईगोः। न गुडं मरिचाकन्तु तथा पर्युषितं दिधि॥ दीणं तक्रमपेयञ्च नष्टखादु च फोनवत्"—इति।

हतादुद्भृत्य तत्फेनमात्रं न पेथम्। हतादुद्भृत्य मण्डं तद्ग्रश्च न पेथम्। त्रार्र्गोः प्रसवप्रस्त्यनिहत्तरज्ञस्काथागोः पीयूषं न पेथम्। गुडं मरिचोपगतं पर्युषितं दिध च, दीर्षं स्फुटितं तक्रं दीर्घकालिखात्या नष्टखादु च फोनवच्च न पेयम्। याज्ञवलक्योऽपि,—
"मन्धिन्यनिर्द्शाऽवत्सगोः पयः परिवर्जयेत्।
श्रोद्रमैकश्रफं स्त्रेणमारस्थकमथाविकम्"—इति॥
या वर्षेण मन्धीयते सा सन्धिनी, श्रनिर्दशा श्रनिर्गतदश्रराचा,
श्रवत्सा वत्सरिहता। एतासां गवां पयः परिवर्जयेत्। श्रारस्थकपयोः
निषेधश्रारस्थकमहिषीय्यतिरिक्तविषयः। तदाद्द मनुः,—

"त्रिनिर्द्शाया गोः चीरमीद्रमैकशफं तथा। त्राविकं सन्धिनीचीरं विवत्सायास्य गोः पयः॥ त्रारण्यानास्य सर्वेषां स्वगाणां महिषीर्विना"—इति।

विमहोऽपि। "गोमिइध्यकानामिनईग्राहानां पयो न पेयम्"—
इति। गोतमोऽपि। "स्थन्दिनीयमस्मिनीनाञ्च"—इति। चीरं
न पेयमिति ग्रेषः। स्थन्दिनी स्वतएव स्वत्रपयःस्वनी। यमसूर्य-मलप्रसः। बोधायनोऽपि। "चीरमपेयं विवत्साया श्रन्यवत्सा-याञ्च"—इति। श्रापसम्बोऽपि,—

"चित्रयसैव वृत्तस्यो वैग्यः श्रूद्रोऽघवा पुनः। या पिवेत्कापिलं चीरं न ततोऽन्योऽस्यपुख्यकृत्"-दित ॥ जात्या विश्रुद्धमपि केशकीटादिसंसर्गदुष्टमाचं संवर्जयेत्। तथाच देवलः,—

"विद्युद्धमिप चाहारं मिचकाक्रमिजन्तुभिः। केशरोमनखेर्न्वाऽपि दूषितं परिवर्जयेत्"—इति॥ श्रव मिचकाक्रमिजन्तवो स्ताः विविचताः। एतैः केशरोमादि-भिस्र दूषितं सित सस्तवे वर्जयेत्, श्रसस्तवे तु केशादिकसुद्धृत्य मम्प्रोच्य हिरण्यभं क्रला भुद्धीत। तथाच सुमन्तुः। "नेशकीट-जुतवचोपहतं श्वभिराष्ट्रातं लेहितं वा त्रद्धि पर्युषितं पुनः सिद्धं चण्डालाद्यवेत्तितं त्रभोज्यं त्रन्यत्र हिरण्णोदकैः स्पृष्ट्वा"—इति। जुतवचः जुतवाग्जातो ध्वनिः। त्रापद्यपि श्वादिभिरवलीढं न भुद्धीत। तथाच देवलः,—

"त्रवलीहं यमार्जारध्वां चकुक्दुटमूषकैः। भोजने नोपभुद्धीत तदमेधं हि मर्खतः"—इति॥ भविष्यत्पुराणेऽपि,—

"स्रानग्रनसंस्पृष्टं पीयूषादिसमन्त्रितम्। संसर्गादुध्यते तद्धि ग्र्डोच्चिष्टवदाचरेत्" - इति ॥ त्रवादिशब्देन कवाकादिदुष्टद्रद्यं परिग्टह्यते । स्रत्यन्तरे वर्ज्या-न्तरमुक्तम्,—

"नापणीयं समस्रीयात्र दि:पकं न पर्युषितम्। हतं वा यदि वा तेलं विप्रो नाद्यात् नखन्युतम्। यमस्तरग्रुचि प्राह तुन्तं गोमांसभन्नणै:॥ हस्तदत्ताञ्च ये स्त्रेहा लवणयञ्जनानि च। दातारत्रोपतिष्ठन्ति भोका भुञ्जीत किन्विषम्॥ एकेन पाणिना दत्तं शुद्धादत्तं न भन्नयेत्"—इति। श्रापणस्थात्रप्रतिषेधोऽनापूपादिस्थितिरिक्तविषय:। तदाह श्रङ्खः;,— "त्रपूपाः सक्तवोधानास्त्रकं दिध हतं मधु। एतत् पण्येषु भोक्तस्यं भाण्डलेहि न चेद्भवेत्"—इति॥ पर्याषितिनिषेधोऽपि वटकादिस्थितिरिक्तविषय:। तदाह स्रमः,— "श्रपूपाश्च करसाश्च धानावटकसकतः। ग्राकं मांसमपकश्च स्वपं क्रसरमेतच॥ यवागूः पायसञ्चेत यचान्यत्त्रोद्दसंयुतम्। सञ्चें पर्युषितं भोज्यं ग्राकं चेत्परिवर्जयेत्"—इति॥

देवलोऽपि,-

"श्रभोज्यं प्राक्तराहारं ग्रुकं पर्युषितञ्च यत् । त्रपूपा यवगोधमविकारा वटकादयः"—इति ॥

वटका माषादिपिष्टमया प्रसिद्धाः। पुनरपूपग्रहणं बीह्यादिपिष्ट-विकारोपादानार्थम्। क्रसरं ष्टष्टतिलचूर्णमंयुतमोदनम्। श्रन्यदोदना-दिकं खेरसंयुतं ष्टतेन दश्चा वाऽभिष्ठारितम्। एतत्सर्वं पर्युषितमग्रुकं भोज्यम्। ग्रुक्तखक्ष्णं वृहस्पतिनोक्तम्,—

"श्रायमं ग्रांतमाखातं निन्दितं ब्रह्मवादिभिः"—दित ॥
श्रमम्मीषदम् वा यदम् कालान्तरेण वा द्रव्यान्तरमंभर्गेण
वाऽत्यमं भवति तन्कुतं, न तु स्वभावतोऽत्यम् । यदिमपकं मद्राश्रम्तितं, तत्पर्युषितम् । श्रमप्रतिषेधो दध्यादिव्यतिरिक्तविषयः ।
तदाइ ग्रह्मः,—

"द्धि भच्छश्च ग्रुकेषु सर्वश्च द्धिसभावम् । च्छीषपकं भच्छं खात् सर्पर्युक्तमिति खितिः"—इति ॥ श्रमग्निकउपा च्छीषं, तेन पकं ग्रुकं पर्युषितश्चापदि प्रचाखितं भोच्यम् । तदाइ यमः,—

<sup>\*</sup> मांसं मसूरञ्ज,—इति सु॰। † तुवीसपक्षं,—इति सो॰ ना॰। ‡ तुवीसं, — इति सो॰ ना॰।

"श्रकानि हि दिजोऽन्नानि न भुद्धीत कदाचन।
प्रचालितानि निर्देशिषाण्यापद्धमीऽण्यवा भवेत्॥
मस्रमाषमंथुकं तथा पर्युषितञ्च यत्।
तत्तु प्रचालितं कला भुद्धीत ह्यभिधारितम्"—दित।
श्राश्रयदृष्टमिप न भुद्धीत। तथाच याज्ञवल्काः,—
"कद्यंबद्धचोराणां क्रीवरङ्गावतारिणाम्।
वैणाभिश्रसाबाधुंय्यगणिकागणदीचिणाम्॥
चिकित्सकातुरकुद्धपुंश्वलीमत्तविदिषाम्।
श्रूरोग्रपतितत्रात्यदांभिकोच्छिष्टभोजिनाम्॥
श्रवीरास्त्रीखर्णकारस्त्रीजितग्रामयाजिनाम्।
श्रस्त्रविकयिकम्रीरतन्तुवायश्रवृत्तिनाम्॥
नृशंसराजरजकक्षतन्नवध्नविवास्।

एषामत्रं न भोक्तकं सोमविक्रियिणस्त्रथा"—इति। कदर्योजुञ्जकः। तथाच सात्यन्तरम्,— "त्रात्मानं धर्माकृत्यञ्च पुचदारां च पीड्येत्।

चेलधावसुराजीवसहोपपतिवेयानाम् ॥

लोभाद्यः पितरौ शृत्यान् स कर्य दित स्रतः",—दिति ॥ बद्धः ग्रह्युः लितः । रङ्गावतारी नटः । वैणो वीणावादनोपजीवी । दीची दीचासंस्कारवान् । तस्य चाभोज्यान्नलमग्नीषोभीयपग्र्यवपा- होमपर्यन्तम् । "श्रमंस्थितेऽग्नीषोभीय यजमानस्य ग्रहे नाणित- व्यम्"—दिति श्रुतेः । त्रातुरः पापरोगग्रसः । कुद्धो दृद्धतरान्तर- कोपः । मन्तो धनादिना गर्वतः । क्रूरो निष्कृपः । जग्रः परदुः-

खकारी। रजको वस्त्ररागकारी। चेलधावो वस्त्रप्रचालकः। एषां कदयादिमोमविकयिपर्यन्तानां चैवर्णिकानामन्नं न भोकस्मित्यर्थः। यमोऽपि,—

''चक्रोपजीवी गान्धर्वः कितवस्तस्वरस्त्या।
ध्वजी दारोपजीवी च शृद्धाध्यापक्रयाजकौ॥
कुलालश्चित्रकर्मा च वार्ध्वी चर्मविक्रयी '—दित ।
चक्रोपजीवी मकटोपजीवी। गान्धर्व्वी गायकः। ध्वजी मद्यविक्रयी। दतरे प्रसिद्धाः। एते अभोज्याना दत्यर्थः। आपस्तम्बोऽपि,—
''दावेवाश्रमिणौ भोज्यौ ब्रह्मचारी ग्रही तथा।
सुनेरन्नमभोज्यं स्थात् सर्व्वेषां लिङ्गिनां तथा"—दित॥
सुनिम्नब्देन यितवानप्रस्थौ ग्रह्मोते। लिङ्गिनः पाग्रपताद्यः।
श्रिङ्गात्रपि,—

"षण्तामान् यो दिजो भुक्के शृहस्थानं विगर्हितम्। म तु जीवन् भवेच्छूद्रो स्तः श्वा चाभिजायते" - दति॥ यनु सुमन्तुनोक्तम्,—

"गोरमञ्जेव मनूत्र तैलं पिष्णाकमेवच । श्रपूपान् भचयेच्छूद्राद्यचान्यत्पयमा कृतम्"—इति॥ यच विष्णुपुराणेऽभिहितम्,—

सम्प्रोच्य विप्रो ग्रह्मीयाच्छूद्रान्नं ग्रहमागतम्"—इति । तदापदिषयम् । त्रतएव याज्ञवस्क्यः,—

"श्रदत्तान्यग्रिहीनस्य नात्रमद्यादनापदि"—दति । श्रीग्रहीनः श्रद्रः । मांसेस्विप यद्यकीं तदाह मनुः,— "क्रवादान् प्रकृतीन्सर्वास्तया ग्रामनिवासिनः।
त्रितिर्देष्टांस्रेकप्रफांष्टिष्टिभस्नैव वर्जयेत्॥
कलस्विकं स्रवं इंसं चक्राझं ग्रामकुक्कुटम्।
सारसं रच्ज्रवालस्य दात्यूइं ग्राकसारिके॥
प्रतुदान् जालपादांस्र कोयप्टिनखिविष्किरान्।
निमच्चतस्य मत्यादान् श्रीनं वलूरसेवच॥
वकस्वेव वलाकास्र काकोलं खन्नरीटकान्।
सत्यादान् विद्वराहांस्र मत्यानेव च मर्च्याः"—इति॥

क्यादाः प्रकुनयो ग्रधादयः। ग्रामनिवासिनः प्रकुनयः पारा-वतादयः। श्रनिर्देष्टा श्रपरिज्ञातजातिविभेषा स्मप्त्तिणः। एकप्रफा श्रयादयः। टिष्टिभः निष्ठुरग्रन्दभाषी पित्तविभेषः। कलस्विकश्चटकः। प्रवो जलकुकुटः। चक्राक्षश्चकवाकः। सारमः पुष्कराद्धः। रज्जुवालको-रज्ज्वत्पुच्छकः\*। दात्यूष्टः कालकण्डकः। प्रतुदः ग्र्येनः। जालपादाः जालाकारपादाः। कोयष्टिः पत्तिविभेषः। नखविष्किराश्चकोरादयः। निमज्जनोमत्यादा निमज्ज्य मत्यभचकाः पत्तिविभेषाः। भौनं ग्रुनो-द्ववमासम् । वलूरं ग्रुष्कमांसम्। काकोलो गिरिकाकः। खन्नरीटः खन्ननः। मत्यादा श्रनिमज्जनो मत्यादा विविश्वताः। विद्वराद्या-ग्रास्थश्कराः। श्रव मत्यनिषेधो राजीवसंद्युण्डकादियतिरिक्त-विषयः। श्रतप्रवोक्तन्तेनेव,—

<sup>\*</sup> बच्चकुट्टकः, — इति मु॰।

<sup>ं</sup> श्रुनायां भवं मांसम्,-इति मुः।

"राजीवाः सिंइतुष्डाञ्च सज्ञस्काञ्चैव सर्व्वज्ञः"—इति। राजीवाः पद्मवर्षाः सत्याः। सिंइतुष्डाः सिंइसुखाः। ज्ञस्कौः ग्रुत्याकारावयवैः पृष्ठभागगतैः सद वर्त्तन्ते इति सज्ञस्काः। एते सर्वज्ञः श्राद्धे नित्यभोजने च भक्त्या दत्यर्थः। देवस्रोऽपि,—

> "उन्नुककुररखेनग्रश्नुकुटवायसः। चकोरः कोकिन्नो रच्जुदानकञ्चाषमहुकौ॥ पारावतकपोतौ च न भच्छाः पविणः स्वताः। श्रभच्छाः पद्भजातीनां गोखरोष्टाश्वकुञ्चराः॥ सिंद्याप्रचेश्वरभाः सर्पाजगरकास्त्रथा। श्राखुमूषकमार्जारनकुन्यामग्रूकराः॥ श्राखुमूषकमार्जारनकुन्यामग्रूकराः॥ श्राखुमूषकमार्जारनकुन्यामग्रूकराः॥

कुररः जल्लोशः । मङ्गुर्जनकातः । दीपिश्रव्दो व्यात्रविशेषपरः ।
गोनाङ्गुनो वानरविशेषः । मर्क्कटग्रहणं सर्व्वेषां पत्रनखानासुपन्नचणार्थम् ।
त्रतण्व मनुः । "सर्व्वान्पञ्चनखां स्वया"—दित । न भचयेदिति योजना ।
त्रत्र पञ्चनखानां भन्धलिनिषेधो गोधादिपञ्चकव्यतिरिक्तविषयः ।
तथाच देवनः,—

"पञ्च पञ्चनखा भच्छा धमंतः परिकीर्त्तिताः।
गोधा कूर्मः ग्रगः श्वाविट् ग्रन्थकश्चेति ते स्रताः"—इति॥
धर्मत इति हिंगामकला क्रयादिप्राप्ता भच्छा इत्यर्थः। न चायमपूर्वविधिः, रागप्राप्तलासञ्ज्ञचणस्य। नापि नियमः, पचप्राप्त्रभावात्।
श्रतो गोधादिपञ्चनखपञ्चकव्यतिरिका न भच्छा इति परिगञ्चीव
परिश्रिष्यते। एवच्च मित विश्वविनिषेधवन्तास्त्रभाम्णे प्रत्यवायो-

नेतरचेत्यवगम्यते । श्रतएवोक्तं मनुना,—

"न मांसभवणे दोषो न मद्ये न च मैथुने।
प्रवित्तरेषा भृतानां निवित्तम्तु महाफला"—इति॥
यनु तेनैवोक्तम्,—

"नाक्रला प्राणिनां हिंगां मांगमुत्पद्यते कचित्। न च प्राणिवधः खर्म्यस्तामामं विवर्जयेत्॥ ममुत्पित्तिः मांगस्य बधबन्धौ च देहिनाम्। प्रममीच्य निवर्त्तेत मर्ज्यमांगस्य भन्नणात्"—इति॥ यच याज्ञवस्कोनापि,—

"विषेत् नरके घोरे दिनानि पश्चलोमिनः। संमितानि दुराचारो यो इन्यविधिना पश्चन्"—दित॥ तिन्निषद्धप्राणिहिंसापूर्व्वकमांसभचणविषयं, न तु क्रयादिप्राप्त-मांसभचणविषयं, प्राणिवधनिन्दापूर्व्वकसेव मांसनिषेधसार्णात्। यच मनुनैवोक्तम्,—

"फलम्लामनैर्मीर्थेर्युन्यन्नानाञ्च भोजनैः।
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांषपरिवर्जनात्"—इति॥
तत्र मांषवर्जनस्य महाफलसाधनत्वं प्रोचितादिस्यतिरिक्तविषयम्।
त्रत्रत्योक्तन्तेनैव,—

"प्रोचितं भचयेनांसं ब्राह्मणस्य च काम्यया। यथाविधि नियुक्तस्य प्राणानामेव चात्यये"—इति॥ प्रोचितमिष्टिशिष्टं मांसं, ब्राह्मणस्य काम्यया ब्राह्मणकामनया च,\*

<sup>\*</sup> ब्राह्मणकामनायां च,-इति से। ना ।

यथाविधि नियुक्तः श्राद्धे निमन्त्रितस्, प्राणात्यये चुन्निमित्ते व्याधि-निमित्ते वा, मांसं भच्चयेदित्यसं प्रसत्यनुप्रसत्या।

निमन्तितेभ्यो त्राह्मणेभ्यो यद्देयं तदाह कात्यायनः,—
"तैलसुदर्सनं स्नानं दन्तधावनमेवच ।
कत्तरोमनखेभ्यम् दद्यात्तेभ्योऽपरेऽहनि"—इति ॥

स्नानं स्नानमाधनम्। दन्तधावनं दन्तधावनमाधनं काष्ठादि, दद्या-दित्यर्थः । एतत्त्रेलादिदानमनिषिद्गतिथिविषयम् । निषिद्गतिथिषु तिलतेलप्रतिनिधिलेनामलकोदकं दद्यात् । तथाच मार्कखेयः,—

"श्रक्तः षट्स सुहर्त्तेषु गतेषु च यतान् हिजान्। प्रत्येकं प्रेषयेत् प्रेष्टान् प्रदायामलकोदकम्"—इति ॥ श्रामलकोदकदानमण्यमावास्याच्यतिरिक्तविषयम् । "धाचीफले-रमावास्थायां न स्वायात्"—इति स्वत्यन्तरे निषेधात्। तैलादिदाने विभेषो देवलेन दिशेतः,—

तैलमुदर्त्तनं स्नानं स्नानीयञ्च प्रथाविधम् ।
पानैरौदुम्बरेर्द्यादैश्वदेविकपूर्वकम्"—दित ॥
श्रौदुम्बरं ताम्रपाचम् । यत्तु प्रचेतमोक्तम्,—
"श्राद्वभुग्यो नखग्मश्रुक्कंदनं न तु कारयेत्"—दित ।
तिनिधिद्वतिथिविषयम् । श्राद्वदेशे प्रकल्यानि द्रव्याणि पुराणेऽभिदितानि,—

"उपमूलं मक्रमूनान् कुशांस्त्रचोपकस्पर्यत् । यवांस्तिलान् बीदीः कांस्यमापः गुद्धी ममाहताः॥

<sup>\*</sup> गतेव्यथ च तान्,--इति मु॰।

पार्षराजततामाणि पाचाणि खात्मिममधु।
पुष्पधूपसुगन्धादि चौमस्च चोचणम्"—इति॥
तिला जिन्तिला याह्यास्तदसमावे याम्याः। जिन्तिलाचणसुनं सत्य-

"जित्तिं लास्तु तिलाः प्रोक्ता क्रव्णवर्णा वनेभवाः"—इति। तेषां प्रश्चलमापस्तम्बश्चारः,—

"त्रट्यां ये समुत्पन्ना त्रकष्टफिलतास्त्रया।
ते वै श्राद्धे पितनास्त तिलास्ते न तिलास्तिलाः"—इति॥
निमन्नितन्नाह्मणानामुपनेग्रनार्थमामनं रुषी। तन विशेषो मनुनोकः। "कुतपञ्चाग्रने द्यात्"—इति। कुतपो नेपालदेग्रप्रभवमेषादिरोमनिर्मितकम्बलः। तदुकं स्ट्रायन्तरे,—

"मधाक्तः खद्गपात्रञ्च तथा नेपालकम्बलः। रूषं दर्भास्तिला गावा दौ हित्रञ्चाष्टमः स्टतः॥ पापं कुत्सितमित्याक्तस्य मन्तापकारणम्। त्रष्टावेते यतस्तसात् कुतपा इति विश्रुताः"—इति॥ कांस्थपार्षराजतताम्रपात्राणि भोजनार्थमर्चार्थं चोपकस्यानि। त्रत्र भोजनार्थं पलाभपत्रपात्राण्वेवोपकस्यानि न लन्यपर्णपात्राणि। तथाचान्तः,—

> "न म्हण्मयानि कुर्वीत भोजने दैविपत्रयोः। पालाग्रेभ्यो विना न स्युः पर्णपात्राणि भोजने"—इति॥

<sup>\*</sup> ते वै श्राद्धेषु देयाः स्युक्तिनास्ते निर्तानाः स्राह्मताः, — इति सु॰।

त्रधीर्थं तत्यपर्णपात्राणिनिषद्धानि । त्रतएव वैजावापः,—
"खादिरौडुम्बराण्ध्यपात्राणि त्राद्धकर्माणि ।
त्रायसम्हण्मयानि स्तुरपि पर्णपुटास्त्रया"—इति ॥
त्रत्रोपकन्पनीयं पुत्र्यं ब्रह्माण्डपुराणे दर्शितम्,—
"शुक्ताः सुमनसः श्रेष्ठास्त्रया पद्मोत्पन्नानि च ।
गन्धक्ष्पोपपन्नानि यानि चान्यानि कत्स्त्रशः"—इति ॥
मार्कण्डेयपुराणेऽपि\*,—

"जात्यञ्च सर्वा दातव्या मिस्ताः श्वेतयूथिकाः।
जलोद्भवानि सर्वाणि कुसुमानि च चम्पकम्"—इति॥
यलिङ्गरमोकम्। "न जातीकुसुमानि न कदलीपत्रम्"—इति।
कतुरिप,—

"त्रमुराणां कुले जाता जाती पूर्वपरिग्रहे।
तस्या दर्भनमानेण निरागाः पितरो गताः"—इति॥
त्रच जातीकुसुमनिषेधो वैकस्पिकः। त्रच वर्ज्यानि कुसुमानि
मत्येनोकानिं,—

"पद्मविल्वार्कधुस्तूरपारिभद्राटहृषकाःः। न देयाः पित्रकार्थेषु पयश्चैत्राविकं तथा"—इति॥ पारिभद्रो मन्दारः, श्राटहृषो वामकः। श्रङ्खारेऽपि,—

<sup>\*</sup> नास्त्येतत् मु॰ पुस्तके।

<sup>†</sup> तेनैवोक्तानि, - इति सु॰।

<sup>†</sup> रूक्तरः, -इति सो॰ ना॰।

"उग्रम्भीन्यग्रभीन चैत्यवृचोद्भवान च्(१)।
प्रव्याणि वर्जनीयानि रत्नवर्णानि यानि च"—इति॥
त्रव रत्नवर्णनिषेधो जलोद्भवयातिरत्नविषयः। त्रत्नण्वोक्तन्नेनेव,—
"जलोद्भवानि देथानि रक्तान्यपि विश्रोषतः"—इति।
विष्णुरिष । "वर्जयेदुग्रगभीनि\* कष्टिकजातानि रक्तानि पुष्पाणि
च, सितानि सुगभीनि कष्टिकजातान्यपि दद्यात्"—इति।
धूपद्रयमपि विष्णुधर्मान्तरे दर्शितम्,—
"धूपो गुग्गुलको देयस्यया चन्द्रनसरजः।
त्रुगस्य सकर्पूरस्तुरुष्टसस्वक् तथैवच"—इति॥
तुरुष्टः सक्कीय्चः, तक् लवङ्गम्। मरीचिरिपः,—
"चन्द्रनागरुणी चोभे तमालोषीरपद्मकम्"—इति।
वर्जनीयधूपद्रयं विष्णुराह। "जीवजञ्च सर्वं न धूपार्थम्"—इति।
(जीवजं कस्त्र्यादि।) "चन्द्रनसुङ्गुमकर्पूरागरुपद्मकान्यनुलेपनार्थं"—इति।

दीपार्यसेहद्रवमाइ मरीचिः,-

"घतादा तिलतेलादा नान्यद्रव्यानु दीपकम्"-इति । त्रत्र चान्यद्रव्यनिषेधो वसामेदोरूपद्रव्यविषयो<sup>(२)</sup> न पुनः कौसु-स्नादितैलविषयः। त्रतएव,—

<sup>\*</sup> वर्जयेदुयगन्धीन्यगन्धीनि,—इति मु॰।

<sup>(</sup>१) चैत्रवृद्धः पूज्यत्वेन खातोवृद्धः।

<sup>(</sup>२) इन्मेदस्तु वर्षा वसा, - इत्यमरः।

"हतेन दीपो दातव्यस्वयवाऽन्योवधीरमैः।
वसामेदोद्भवं दीपं प्रयक्षेन विवर्जयेत्"—इति ॥
सीमस्रचोपकस्पनं वस्त्रासाभविषयं, सति सम्भवे सौमं वस्तमुपकस्पनीयम्। श्रतएव स्राह्यन्तरम्,—

"कौ भेयं चौमकार्पामं दुकूलमहतं तथा।
आद्धेयेतानि यो दद्यात्कामानाभोति पुष्कलान्"—इति॥
कौ भेयं क्रमिको भोत्यतन्तुजम्। चौममतसीलक्षकावतन्तुसम्भवम्। दुकूलमिति सूच्यवस्तम्। श्रहतम्,—

"दूषद्वौतं नवं श्वेतं सदग्रं यस धारितम्। श्रहतं तदिजानीयात् सर्वकर्मसु पावनम्"—दिति<sup>(१)</sup>॥ एवं दर्भादिमेचणान्तं द्रव्यमुपकस्य स्वाला शुक्कं वासः परि-

दधात्। तथाच सर्रतः,—

"स्नालाऽधिकारी भवति देवे पिद्ये च कर्माणि"—इति। "श्राद्धकच्छुक्कवासाः स्थात्"—इति। स्वानानन्तरं यत्कर्त्तव्यं तदाह यमः,—

> "ततः द्वाला निरुत्तेभ्यः प्रत्युत्याय कताञ्चिः। पाद्यमाचमनीयञ्च सम्ययच्हेद्यथाक्रमम्"—इति॥

कृताञ्चितः खागतिमत्युक्षा श्रध्वकृतोपहितग्रुह्यार्थं पादभवा-खनार्थमाचमनीयञ्चोदकं क्रमेण प्रयक्केदित्यर्थः। तदननारं ग्रहाङ्गणे मण्डलद्वयं कार्यम्। तथाच मत्यः,—

<sup>(</sup>१) को भ्रेयं क्रमी वाद्यारभ्य एतदनोयत्यो नास्ति सुदितातिरिक्त-पुक्तकेष्।

"भवनखायतोश्वमौ(१)

गोमयेनानु सिप्तायां गोमूत्रेण तु मण्डले''—इति। गोमयसहितेन गोमूत्रेण मण्डले कार्ये इति ग्रेषः। श्रत्र विश्रेषमाह ग्रम्भुः,—

"उदक्षवमुदीचं स्थाद्दिणं दिचिणा प्रवम्"—इति । उदीचं वैश्वदेविकं मण्डलमुदक्प्रवणं, दिचणं पित्रं मण्डलं दिचिणाप्रवणं कुर्यात्। तच मण्डलकरणप्रस्त्याश्राद्धपरिसमाप्तेवैश्व-देविकं कर्म प्रदिचणं यज्ञोपवीतिना कार्यं पित्र्यमपस्यं प्राचीना-वीतिना<sup>(१)</sup> कार्यम्। तथाच मनुः,—

"प्राचीनावीतिना सम्यगपसय्यमतिन्त्रणा।

पित्र्यमानिधनात्कार्थं विधिवद्रभेपाणिना"—इति ॥

प्राचैव विश्रेषान्तरमाह्र कात्सायनः,—

"द्विणं पातयेत् जानु देवान्यरिचरन् सदा।

पातयेदितरज्जानु पिद्वन्यरिचरन् सदा"—इति॥

ग्रातातपोऽपि,—

"उदझुबसु देवानां पितृणां दिचणासुखः"—इति। बोधायनोऽपि,—

<sup>\*</sup> उदङ्मुखमुदीचं - इति सी॰ मा॰।

<sup>(</sup>१) सर्वे व्यवादर्भपुक्तकेषु स्नोकस्यास्य दितीयपादी न दश्यते।

<sup>(</sup>२) यज्ञोपवीतिपाचीनावीतिनौ, "उपवीतं यज्ञसूत्रं प्राद्धृते दिल्यो करे प्राचीनावीतमन्यस्मिन्"—इत्यनेनोन्वेयौ । अपसर्थं पित्रतीय, "तर्ज्जन्यकुष्ठयोरन्तरा अपसर्थमवस्त्रवि तेन पित्रभ्यो दद्यात्"— इत्युक्तेः।

"प्रदिचणन्तु देवानां पित्वणामप्रदिचणम्। देवानाम्ब्जवो दर्भाः पित्वणां दिगुणाः स्तृताः"—इति॥ मण्डलकरणानन्तरकर्त्त्रयमाच्च प्रमुः,— "उत्तरेऽचतमं युक्तान्पूर्व्वापान् विन्यमेत् सुप्रान्। दचिणे दचिणायांस्य मितिलान्त्रिन्यमेद्वधः"—इति॥ मत्यपुराणेऽपि,—

"श्रचताभिः सपुष्पाभिस्तदभ्यर्चापस्यवत्।
विप्राणां चालयेत्पादानभिनन्द्य पुनः पुनः"—इति॥
श्रपस्यवत् पूर्वसुदौच्यमण्डलं पञ्चाइचिणमण्डलमभ्यर्चित्यर्थः।
देवपूर्वकं विप्राणां पादप्रचालनं कुर्य्यात्। श्रतएव ब्रह्मानिरुक्तम्,—
"पाद्यञ्चेव तथैवाधें दैवमादौ प्रयोजयेत्।
प्रजोदेवीति मन्त्रेण पाद्यञ्चेव प्रदापयेत्"—इति॥
पाद्यादिदानं नामगोचोच्चारणपूर्व्यकं कर्त्त्यम्। तदुकं मह्यपुराणे,—

"नामगोत्रं पितृणान्तु प्रापकं इश्यक्ययोः"—इति ।
पादप्रचालनानन्तरं यत् कर्त्तयं तदाः समन्तुः,—
"दर्भपाणिर्दिराचम्य लघुवासा जिवेन्द्रियः।
परित्रिते ग्रुचौ देशे गोमयेनोपनेपिते॥
दच्चिणाप्रवणे सम्यगाचान्तान् प्रयतान् ग्रुचौन्।
श्रासनेषु सदर्भेषु विविक्तेषूपवेग्रयेत्"—इति ॥
विविक्तेषु परस्परमसंस्पृष्टे व्यित्यर्थः। मनुरपि,—
"श्रासनेषु तु क्षृत्रेषु वर्षिश्रत्सु प्रथक् प्रथक्।

उपसृष्टोदकान् सम्यग्विप्रांस्तानुपवेश्ययेत्"—इति ॥ उपवेशनप्रकारो यमेन दर्शितः । "श्रासनं संस्पृशन् सब्येन पाणिना दिचिणेन ब्राह्मणसुपसंग्रह्म समाध्यमिति चोक्षोपवेशयेत्"—इति । धर्मेऽपि,—

"जान्वालभ्य ततो देवानुपवेश्य ततः पित्वन् । समस्ताभिर्वाहितिभिरासनेषूपवेशयेत्"—इति ॥ श्रादिपुराणेऽपि\*,—

"विष्रौ तु प्राङ्मुखौ तेभ्यो दौ तु पूर्वं निवेशयेत्। श्रन्नोदेवीतिमन्त्रेण पाद्यं चैव प्रदापयेत्। उत्तराभिमुखान्विप्रांस्त्रीन् पित्रभ्यश्च मर्व्वदा"—दति॥ याज्ञवल्क्योऽपि,—

"दौ दैवे प्राक् चयः पिश्च उदगेकैक मेव वा।

मातामहानामणेवं तन्त्रं वा वैश्वदेविक म्"—इति ॥

मातामहानामणेविमिति संख्यादिङ् नियमयोरित देशः। वैश्वदैविकं कर्म श्राद्धदयार्थमा द्रच्याऽनुष्ठेयं तन्त्रेण वेत्यभिप्रेत्य तन्त्रं वा वैश्वदैविक मित्युक्तम्। श्रतएव सरौचिः,—

"तथा मातामहत्राद्धं वैश्वदेवसमन्वितम्। कुर्वित भक्तिसम्पन्नस्तन्तं वा वैश्वदैविकम्"—इति॥ श्रव दयोरपि श्राद्धयोर्वेश्वदैविककर्मणः तन्त्रादृत्तिविधानादेक-

<sup>\*</sup> खादित्यपुरागेऽपि, - इति मु॰।

<sup>†</sup> नास्तीदमद्धं मुदितातिरिक्तपुस्तकेषु।

प्रयोगविधिप्रयोज्यलं भिन्नप्रयोगविधिप्रयोज्यलञ्च प्राप्तम् । ततश्चैका-धिकारपूर्वमाधनलं भिन्नाधिकारपूर्वमाधनलञ्चावगम्यते\*।

उपविष्टबाद्धाणनियमाः स्पृत्यनारे दर्शिताः,—

"पवित्रपाणयः सर्वे ते च मौनव्रतान्विताः। उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्भं वर्जयनः परस्परम्"—इति॥

मौनिलञ्च ब्रह्मोद्यकथाव्यतिरिक्तविषयम्। श्रतएव यमः,-

"ब्रह्मोद्यास कथाः कुर्युः पितृणासेतदी प्रितम्"—इति। उपविष्टेस्वपि ब्राह्मणेषु यतिर्बह्मचारी वा यद्यागच्छति, तदा सोऽपि श्राद्धे भोजयितसः। तदाह यमः,—

"भिचुको ब्रह्मचारी वा भोजनार्थमुपस्थितः। उपविष्टेष्यनुप्राप्तः कामन्तमपि भोजयेत्"—इति॥ कागलेयोऽपि,—

"पूजयेत् श्राद्धकालेऽपि यति च ब्रह्मचारिणम्। विप्रानुद्धरते पापात् पिलमालगणानपि"—इति॥

मनुरपि,—

"ब्राह्मणं भिचुकं वाऽपि भोजनार्थसुपस्थितम्। ब्राह्मणेरभ्यनुद्वातः ग्रातितः प्रतिपूजयेत्"—इति ॥ ब्राह्मणोपवेश्वनानन्तरं क्रत्यं पुराणेऽभिहितम्,— "श्राह्मसमौ गयां ध्याला ध्याला देवं गदाधरम्। ताभ्याच्चैव नमक्कत्य ततः श्राद्धं प्रवर्त्तयेत्"—इति॥

<sup>\*</sup> ततस्वेकाधिकारात् पूर्वंसाधकातं भिन्नाधिकारात् पूर्वंसाधकातस्वाव-ग्रम्यते,—इति सो॰ग्रा॰। ॰धिकारापूर्वंसाधनत्मिति तस्माकं प्रतिभाति।

श्राद्धं करिष्यद्रत्येवसुपविष्टान् ब्राह्मणान् प्रच्छेदित्यर्थः। श्रत-एवोक्तं तचैव,—

"उभौ हस्तौ समौ क्रला जानुभ्यामन्तरे स्थितौ।

सप्रश्रयश्चोपविष्टान् सर्व्यान् पृच्छेत् दिजोत्तमान्"—इति॥

कुरुष्येति तैः श्रनुज्ञातो देवताभ्यः पित्रभ्यश्चेति मन्त्रं चिः पठेत्।

तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे,—

"देवताभाः पित्रभ्यस्य महायोगिभ्यएवत्त । नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः ॥ श्रावेऽवसाने श्राद्धस्य चिरावन्तं जपेत्यदा"—इति । श्रानन्तरं सर्व्वतस्तिनान्विकिरेत् । तदुक्तं निगमे । "श्रपहता इति तिनान्विकिरेत्"—इति । तिनान्विकीर्य दर्भासनं द्यात् । तदुक्तं पुराणे,—

"कुरुष्वेति स तैरुक्तो दद्याद्र्भासनं ततः"—इति। दर्भासनदानञ्च ब्राह्मणहस्ते उदकदानपूर्व्वकं कार्य्यम्। त्रतएव याज्ञवस्त्रः,—

"पाणिप्रचालनं दत्ता विष्टरार्थान् कुशानिए"—इति॥
विष्टरार्थानासनार्थान् कुशानासनेषु दत्तेत्वर्थः। तदुक्तं पुराणे,—
"श्रासने चासनं दद्यादासे वा दिचिणेऽपि वा"—इति।
वासे वा दिचिणेऽपि वेत्ययं विकल्पः पित्रर्थदेवार्थन्नाद्याणासनदानविषयतया व्यवस्थितो द्रष्टव्यः। श्रतण्वोक्तं तत्तेव,—
"पित्वक्षंणि वासे वे देवे कर्षाणि दिचणे"—इति।
देवे कर्षाणासनदाने विशेषः काठकेऽभिष्टितः। "देवानां सयवा-

दर्भाः"—इति। श्रामनं दत्ता पुनर्निमन्त्रयौत। तदाइ मंग्रहकारः।
"ततः पुनर्पो दत्ता निमन्त्रयेत्। दैत्रे चणः क्रियतां, ततः श्रोम्
तथिति विश्रो ब्रूयात्। प्राप्नोतु भवानिति कर्त्ता पुनर्जूयात्,
प्राप्तवानिति विप्रः पुनर्जूयात्"—इति। निमन्त्रणञ्च निरङ्गुष्टं इस्तं
ग्रहौला कर्त्त्रथम्। तदुकं पुराणे,—

"निरङ्गुष्ठं ग्रहीला तु विश्वान् देवान् समाइयेत्"—इति । श्रङ्गुष्ठयतिरिक्तं हस्तं ग्रहीला निमन्य विश्वान् देवान् समाइये-दित्यर्थः। श्रावाहनेतिकर्त्तयतामाह यमः,—

"यवहस्तस्ततो देवान् विज्ञाणावाहनं प्रति । श्रावाहयेदनुज्ञातो विश्वदेवास दत्यृचा॥ विश्वदेवाः प्रद्रणुतेति मन्त्रं जप्ता ततोऽचतान् । श्रोषधयेति<sup>(१)</sup> मन्त्रेण विकिरेनु प्रदृष्णिस्"—इति॥ प्रदृष्णिणं द्षणिणादादिमस्तकान्तमचतान्विकिरेत् श्रारोपये-दित्यर्थः । विश्वदेवास्त दग्र वृहस्पतिना द्रिताः,—

> "कर्त्रदं चो वसुः सत्यः कालः कामस्तयेवच। धुनिस्व रोचनस्रेव \* तथा चैव पुरूरवाः॥ श्रार्द्रवास्व † दग्रेते तु विश्वेदेवाः प्रकीर्त्तिताः"—इति॥

<sup>\*</sup> धुरी विलोचनस्वैव, — इति सु॰। धुरिस लोचनस्वैव, — इत्यन्यन

<sup>†</sup> मादवास, - इत्यन्यत्र पाठः ।

<sup>(</sup>१) श्रोधधयेति,—इखच विसर्गनोपे सन्धिरार्धः। श्रोधधय इति,— इति कचित् पाठः।

तेषां मध्ये पुरूरवार्द्रवसंज्ञका विश्वदेवा श्रचावाह्याः, पार्वण-श्राद्धलात्। श्रतएव ग्रङ्खः,—

"दृष्टिश्राद्धे कतुर्द्चः मंकौत्यों वैश्वदैविके ।

नान्दीसुखे सत्यवस् काम्ये च धुनिरोचनौ ॥

पुरूरवार्द्रवौ चैव पार्वणे ससुदाइतौ ।

नेमित्तिके कालकामावेव सर्व्यच कौर्त्तयेत्"—दृति ॥

दृष्टिश्राद्धं कर्माङ्गश्राद्धम् । तच पारस्करेण दर्भितम्,—

"निषेककाले सोमे च सौमन्तोज्ञयने तथा ।

श्रेयं पुंसवने श्राद्धं कर्माङ्गं दृद्धिवत्कृतम्(१)"—दृति ॥

दृद्धिवदित्यनेन दृद्धिश्राद्धान्न कर्माङ्गश्राद्धमन्यदिति ज्ञायते ।

नान्दीसुखं दृद्धिश्राद्धम् । तत्ख्वरूपं दृद्धविष्ठ श्राइ,—

"पुचजन्मविवाहादौ दृद्धिश्राद्धसुदाह्तम्"—इति ।

श्रादिशब्देनास्त्रशाशनतूड़ाकरणादिसंस्कारा ग्रह्मन्ते न तु गर्भा-धानपुंसवनसीमन्तोस्त्रथनानि, तच क्रियमाणस्य कर्माङ्गश्राद्धलात् (१)। काम्यं फलकामनोपाधिकम् (१)। पार्वणममावास्त्राश्राद्धम् (४)। नैमि-त्तिकं सपिष्डीकरणम् । ननु,

<sup>(</sup>१) निषेककालोगर्भाधानकालः। सोमः सोमयागः। सीमन्तोव्रयन-प्रंसवने गर्भावस्थाकर्त्तस्थसंस्कारविश्रेषौ।

<sup>(</sup>२) एकमेव रुद्धिश्राद्धं तत्र तत्र तत्तिश्वदेवानां लामाधं कम्मीकृत्वेन रुद्धिश्राद्धत्वेन च परिभाषितिमित्त्वनुसन्धेयम्।

<sup>(</sup>३) "कामाय तु चितं काम्यमभिप्रेतार्थसिद्धये"—इति पुराग्येष सम्यते।

<sup>(8) &#</sup>x27;'खमावास्यां यत् ज्ञियते तत् पार्व्यासुदाह्यतम्"—इति स्मर्या-स्निति भावः।

"एको दिष्टनु यत् श्राद्धं तन्निमित्तकश्चाते"—
दित नैमित्तिकशब्द एको दिष्टे कृद्रलास्कथं सिपण्डीकरणे प्रयुव्यते दित। सत्यं, तथापि 'तद्रष्यदैवं कर्त्तव्यम्'—द्रत्येको दिष्टस्य
दैवहीनलेन कामकालसंज्ञकानां विश्वेषां देवानामन्वयानुपपर्ने 
एको दिष्टयुक्तं सिपण्डीकरणं नैमित्तिकशब्देन लचणयोच्यते। विश्वा
देवानावाद्यार्च्य पाचासादनादि सुर्यात्। तथाच याज्ञवस्क्यः,—

"यवैरन्वपकीर्याय भाजने सपविचके ।

प्रजो देखा पयः चिम्रा यवोऽसीति यवांसाया"—इति ॥ मत्यपुराणेऽपि,—

"विश्वान् देवान् यवैः पुष्पैरभ्यक्षांसनपूर्व्वकम् । पूरयेत्पाचयुग्मन्तु स्थाय दर्भपविचने"—दिति ॥ प्रचेता श्रिप,—

"एकैकस्य तु विप्रस्य प्रर्धं पाचे विनिचिपेत्। यवोऽभीति यवान् कीर्न्धां गन्धपुष्यैः सुपूजितम्"-इति॥ प्रर्धपाचाणि सौवर्णराजतादीनि। तदाइ कात्यायनः। "सौवर्ण-राजतौदुम्बरखद्गमणिमयानां पाचाणामन्यतमेषु, यानि वा विद्यन्ते, पचपुटकेषु वा"—इति। यानि वा तैजसानि कांस्यादीनि, तेषु वेत्यर्थः। राजतं पाचं पित्ये विनियुच्यते, न दैवे। तदाइ राजतं पाचमधिकत्य,—

<sup>(</sup>१) कीलां विच्चिया। "कृ विच्चेपे"—इति सारणात्।

"शिवनेचोद्भवं (१) यस्मादतस्तत् पित्वसभम् ।

श्रमङ्गलं तत् यत्नेन देवकार्येषु वर्जितम्"—इति ॥

श्रर्थपविचकं प्रतिपाचं भेदेन कार्यम् । तदुकं चतुर्विश्वितमते,—

"दे दे श्रलाके देवानां पाचे कला पयः चिपेत्" ।

पविचकरणेतिकर्त्त्रथतामाह याज्ञवल्क्यः,—

"पविचे स्थ इति मन्त्रेण दे पविचे च कार्येत् ।

श्रन्तर्दर्भे कुश्वच्छिने कौशे प्रादेशसमिते"—इति ॥

कुशक्विद्रति कुशमन्तरे कला किन्ने । श्रतएव यज्ञपार्थः,—

"श्रोषधीमन्तरे कला श्रङ्गुष्ठाङ्गुलिपर्व्यणोः ।

किन्द्यात् प्रादेशमाचन्तु पविचं विष्णुरव्यति ॥

न नखेन न काष्ठेन न लोच्चेन न म्हण्मयात्"—इति ।

श्रनन्तरं, खाहार्था इति मन्त्रेण देवतार्थं ब्राह्मणसमीपेऽर्थपाचं स्थापयेत् । तथाच गार्ग्यः,—

"खाइति चैव देवानां होमकर्माणुदाहरेत्"—इति । देवानां होमकर्मणुर्थदाने कर्मणुपस्थिते पाचं स्थापयितुं खाहार्था इति मन्त्रमुचारयेदिति प्रकरणादेव गम्यते । ऋर्थपाचं स्थापयिला विप्रहस्तेऽधं दद्यात् । तदाह याज्ञवस्त्र्यः,— •

"या दिया इति मन्त्रेण इस्तेष्वर्धं विनिचिपेत्।" त्रर्धदाने विशेषमाइ गार्ग्यः,—

"दत्ता इस्ते पविचन्तु संपूज्यार्थं विनिचिपेत्"-इति ।

<sup>(</sup>१) "सोऽरोदीत्, यदरे।दीत् तत् रहस्य रहतं तस्य यदश्र वाशीर्यत तहत्रतमभवत्"—इति ब्राह्मणवान्यमञ्चातुसन्धेयम्।

इस्रोबिति वज्जवचनसुपक्रमगतेकवचनानुरोधादविवचितम् । तदनन्तरसुद्दकपूर्वकं गन्धादि देयम्। तथा च याज्ञवक्कः,—

"दत्त्वोदनं गन्धमाखं धूपदानं प्रदीपनम्"—इति । गन्धादिदानमाच्छादनस्थाप्युपन्नचणं, तदन्तर्गतलात् । एवमासन-प्रस्त्वाच्छादनपर्यनं वैश्वदेविकार्चनं काण्डानुसमयेन<sup>(१)</sup> कला श्वास-नाद्याच्छादनपर्यनं पिचर्षनं प्राचीनावीत्यप्रदिषणं सुर्यात् । तदाद्य याज्ञवस्त्यः,—

"अपस्यान्ततः कला पितृणामप्रदिण्णम्"—इति ।
नतु दैवे पित्ये च श्रासनाद्याच्छादनपर्यन्तानां पदार्थानामपि
पदार्थानुसमयेनैवानुष्ठानं न्याय्यं न तु काण्डानुसमयेन । पदार्थानु—
समये हि तेषां प्रधानप्रत्यामिन्तर्भवित श्रवैषम्यं च, श्रन्यथां केषाञ्चित्
प्रधानप्रत्यामिन्तः केषाञ्चिन्नेति वैषम्यमापद्येत । सत्यम्, श्रासनादिपदार्थेषु वचनवज्ञात्काण्डानुसमयएव स्वीक्रियते । वाचनिकत्वञ्च,
'श्रपस्यं ततः क्रला'—इति वैश्वदैविकासनादिपदार्थकाण्डादृद्धं
पिचर्चनविधानात् । श्रासनादिदानप्रकारमाइ सएव,—

"दिगुणांस्त कुमान् दला ह्युमनन्द्लेत्यृचा सह । श्रावाद्ध तदनुज्ञातो जपेदायान्तु न स्ततः ॥ यवार्थास्त्र तिसीः कार्याः कुर्यादर्ध्यादि पूर्ववत् । दलाऽधैं संस्रवांस्त्रेषां पाचे कला विधानतः ॥

<sup>(</sup>१) देवे रक्षेकं कार्यं क्रत्या पिन्ये तत् कर्त्तं यमिति कार्यानुसमयः। देवे रक्षेकं पदार्थं क्रत्या पिन्ये स पदार्थः कर्त्तव्य इति पदार्थानुसमयः। पदार्थसमूद्यः कार्यसम्। तथाच देवे स्वासनप्रस्थान्त्राद्यानानात्रत्यः स्वर्भसभापनानन्तरं पिन्ये तत्कर्योपदेश्वादन कार्यानुसमयः।

पित्थः स्थानमधीति न्युकं पाचं करोत्यधः" दित ॥ दिगुणान् दिगुणभुग्नान् सतिकान् कुग्नानासनार्थं दरात्। तदुकं काठके। "पित्थणं दिगुणांसिकैः" इति ।

श्रासनदानात्पूर्वं पश्चाचोदकं दद्यात्। तथा चाश्वलायनः।
"श्रपः प्रदाय दर्भान् दिगुणभुग्नानासनं प्रदाय"। श्रपः प्रदायिति
श्राद्धे चणः क्रियतामिति पूर्ववत् जलं दत्ता। पितृनावाहियिथे इति
बाह्मणान् सृष्ट्वा श्रावाहयेति तैरनुज्ञातः उग्रन्तस्लेति मन्त्रेणावाह्य
नमो वः पितर इति तिलान् मस्तकादिद्चिणपादान्तमवकीर्यायान्तु नः पितर इति मन्त्रेणोपतिष्ठते। तथाच प्रचेताः.—

"शिरःप्रस्ति पादान्तं नमो व इति पेत्नने"-इति । उपस्थानानन्तरक्रत्यसुत्रं पुराणे,-

"जपेदायान्तु नः इति मन्त्रं मस्यगग्रेषतः। रचार्थं पित्रमचस्य चिःकतः सर्व्यतो दिश्रम् तिलांस्तु प्रचिपेनान्त्रसुचार्यापहता इति"॥

त्रर्थाद्याच्छादनानां पूर्व्वत् कुर्यात्। त्रत्राध्यपात्रामनादी विशेषोविष्णुना दर्भितः। "दिण्णिग्रेषु दिण्णिग्रेषु दमिष्णग्रेषु त्रमेषु विष्यपत्रासिचेच्छनोदेवीरिति"। त्रयमर्थः। दिण्णग्रेषु दर्भेषु दिण्णिग्रेषु दर्भिषु पवित्रान्ति हितेषु चमसेषु विष्यर्थपात्रेषु श्रामचेदिति। श्रामचेदिति। श्रीनकोऽपि। "पात्रेषु दर्भान्तिहितेष्यः प्रदाय श्रमोदेवीरिभष्टय-द्रायनुमन्त्रितासु तिलानावपति, तिलोऽसि सोमदेवयो गोसवो देवनिर्मितः। प्रवसिद्धः प्रवस्थया पित्वनिर्माह्योकाश्रीणयादि नः

खधानम इति"। श्रव च पित्रादीनां चयाणामेकेकस्थानेकब्राह्म-णनिमन्त्रणे सर्वेषामेकब्राह्मणनिमन्त्रणेऽपि चीखेवार्घपात्राणि न तु ब्राह्मणमञ्ज्ञया। श्रतएव वैजवापः,—

"सीर्ता पित्यणं नीखेव कुर्यात्यानाणि धर्मावित्। एकस्मिन्ता बद्धषु वा ब्राह्मणेषु यथाविधि"॥ स्तीर्ता तिलानर्घीदकेषु चित्रित्यर्थः। श्रर्थपवित्रञ्चायुगमञ्ज्या कर्त्त्रयम्। तदुकं चतुर्विंग्रतिमते,—

"तिस्रस्तिसः प्रसाकाः सुः पित्रपाचेषु पार्वणे"-इति। तिसप्रचेपानन्तरं गत्धपुष्पाणि प्रचिपेत् । तदुक्तं ब्रह्मपुराणे,-"त्रर्घाः पुर्वेश्व गन्धेश्व ताः प्रपूज्याश्व ग्रास्तवत्" – इति । या श्रष्टांची श्रापला गन्धादिभिः पूज्या इत्यर्थः। श्रनन्तर-कर्त्तव्यमाच ग्रौनकः,-"ताः प्रतिग्राच्यिखन् खधार्था दति"। ता-श्रपो ब्राह्मणैः प्रतियाहिययन् खधार्था इति मन्त्रेण खापयेदित्यर्थः। ततः पविचान्तर्हितेषूदकपूर्वकं या दिव्या इति मन्त्रेणार्थीदकं दद्यात् । तथाच पेठीनिसः। "ततो ब्राह्मणहस्तेषूदकपूर्वं दर्भाग्पदा-योदकपूर्वकमर्घीदकं ददाति या दिव्या दत्युक्षाऽसावेतत्ते ऋर्घी-दकमित्यप उपस्पृथीवमेवेतरयोः"—इति । श्रव विशेषमाच धर्मः । "या दिवा श्राप इति पात्रं पाणिभ्यामुद्भृत्य नाम गोत्रञ्च गरहीला मपविचहत्तेऽर्थं दद्यात्"—इति । यनु पैठीनसिवचने हस्तेष्विति वक्त-वचनम्, तत् चींस्त्रीनेकेकचेति विहितब्राह्मणसङ्खापचे। ब्राह्मण-इस्तेषूदकपूर्वं दर्भाग्यदायेति पित्रर्थब्राह्मणार्चनएव बद्धवचनप्रयो-गात्। श्रन्यथा, एवमितरयोरिति पितामहप्रपितामहार्थब्राह्मणा- र्चनख पृथि विधानं न खात्। (१) एवमधें दला तेषामधीं दलानां संख्वान् विष्रह्रखेभ्यः पाचेषु गिलतान् पिलपाचे संग्रह्म तत्पाचं न्युक्जमधोसुखं "पिलभ्यः खानमिश"—इत्यधः कुर्यात् भूमौ निद्धाः खात् इत्यर्थः । न्युक्जकरणानन्तरकर्त्तव्यमाह वैजावापः,—

"तस्रोपरि कुग्रान्दला प्रद्वाद्देवपूर्वकम् । गन्धपुष्पाणि धूपञ्च दीपवस्त्रोपवीतकम्"- इति ॥ दैवपूर्वकमित्ययं पदार्थानुसमयो याज्ञवक्क्योक्तकाण्डानुसमयेन पद विकल्पते दत्यविरोधः । एवं गन्धपुष्पादिभिर्जाह्मणानभ्यर्थाग्रौ करणाख्यं कर्म कुर्यात् । तदाह कात्यायनः,—

"गन्धान्त्राह्मणसात्कता पुष्पाण्यृतुभवानि च।
धूपं चैवानुपूर्वेण श्रमौ कुर्यादतः परम्"—इति ॥
श्रमौ करणप्रकारमाच याज्ञवक्यः,—

"त्रग्नौ करिष्यनादाय पृच्छत्यनं घतमुतम् । कुरुष्यत्यभ्यतुज्ञातो ज्ञलाऽग्नौ पित्यज्ञवत् ॥ ज्ञतग्रेषं प्रद्यान्तु भाजनेषु समाहितः । यथानाभोपपनेषु रौष्येषु तु विग्रेषतः"—इति ॥

श्रमौ करियन् एतमुतमन्त्रमादाय "श्रमौ करियो"—इति, ब्राह्म-णान् प्रच्छेत्। एतमञ्जेदेन भाकादेनिरामः। ततः कुरुखेति तैरनु-ज्ञातः, "मानिध्यमुपसमाधाय\* मेचणेनावदाय सोमाय पित्नमते स्वधा-

<sup>\*</sup> सन्धाव्यसमाधाय,-इति सु॰।

<sup>(</sup>१) दत्त्वार्र्ध्यं संखवां त्रेषां (७३४।६) इति याज्ञवक्यवचनं याच्छे एव-मध्यं दत्त्वेत्यादिना।

नमोऽग्रये कव्यवाहनाय खधानमः"—इति पिष्डपित्वयज्ञविधानेनाग्रौ जुड्डयात् । ततोमेचणं इत्वा इतग्रेषं यथानाभोपपनेषु पित्रादि-भाजनेषु दद्यात् न वैश्वदेवभाजनेषु । तदुकं पुराणे,—

"अग्रोकरण्येषन् न दद्यादैश्वदैविके"—इति।

त्रग्नीकरणञ्च प्राचीनावीत्युपवीती वा कुर्यात्। तत्रक्रतिभ्रतस्य पिण्डिपित्यज्ञस्य दैविकलपेत्रकलाभ्यासुभयविधलेन विकल्पितो-भयधर्मकलात्, तिद्वक्रतिभ्रताग्नीकरणहोनेऽपि प्राचीनावीतिलाप-वीतिलयोर्विकल्पोऽवगम्यते। श्रन च यथाग्राखं व्यवस्था द्रष्ट्या। श्रीकरणञ्च सार्त्तलेन विवाहाग्नी कर्त्तव्यम्। यदा तु सर्वाधाने-नौपासनाग्निनंस्ति, तदा द्विणाग्नी जुड्यात्, तदसिन्धाने लोकि-काग्नौ। तथा च वायुपुराणम्,—

"श्राहत्य द्विणाग्निन्तु होमाधं वै प्रयक्षतः। श्रम्यधं सौकिकं वाऽपि जुड्डयात्कर्मसिद्धये"-इति । श्रम्यधंमौपासनाग्निकार्व्यसिद्धार्थम्। द्विणाम्यसिव्धाने पाणौ होमः कर्त्तवः। तथा च सात्यन्तरम्,-

"इस्तेऽग्नौकरणं कुर्यादग्नौ वा साग्निको दिजः" - दति । साग्निकः सर्वाधानेनाहिताग्निर्दे चिणाम्यसन्निधाने हस्ते सौकि-केऽग्नौ वाऽग्नौकरणं कुर्यादित्यर्थः । यदा लर्धाधानेनाहिताग्नि-रयग्निमान् तदौपासनाग्नावग्नौकरणं कुर्यात्, तदभावे दिजपाणा-

वयु वा। तथाच मार्कछ्डेयः,। "त्रनाहिताग्निस्लौपासनाम्यभावे

<sup>\*</sup> पित्रादिभोजनपात्रेषु.-इति सु॰।

<sup>†</sup> यदा त्वर्ज्ञाधानेनाहितासिरनाहितासिर्व्वाऽसिमान्, - इति मु॰।

दिनेऽपु वा" - दति । त्रनाहिताग्नित्रश्चेनार्धाभानेनाहिताग्निर्दे-द्वाते । त्रस्वग्नौकरणं जलसमीपे श्राद्धकरणे वेदितव्यम् । तदाह कात्यायनः,—

"विष्णुधर्मात्तरे वाऽषु मार्कण्डेयनयः स्रतः । स यदाऽपां समीपे साष्ट्राद्धं ज्ञेयो विधिसादा"—इति । यत्तु मनुनोक्तम्,—

"श्रम्यभावे तु विष्रस्य पाणावेवोपपाद्येत्"—इति ।
तद्वाचारिविषयम्। तदाः जात्वकर्षः;—
"श्रम्यभावे तु विष्रस्य पाणौ दद्यानु दक्षिणे।
श्रम्यभावः स्रतस्तावद्यावद्वार्थां न विन्दिति"—इति ।
विद्यमानेऽप्यग्नौ काम्यादिषु चतुर्षु श्राद्धेषु बाह्मणपाणावेव
होमः । तदाद्धर्यह्यकाराः;—

"अन्वष्टकां च पूर्वेद्युर्मीसमासि च पार्वणम् । काम्यमभ्युद्येऽष्टम्यामेको हिष्टमधाष्टमम् ॥ चतुर्व्वाद्येषु साग्रीनामग्री होमो विधीयते । पित्रव्वाद्योणहस्ते सादुत्तरेषु चतुर्व्विप"—इति ।

"हेमनाशिशिरयोश्चतुर्णामपरपञ्चाणामष्टम्योऽष्टकाः" – दति वि-हितान्यष्टकाश्राद्धानि । तत्राष्टकाश्राद्धानामुत्तरदिने नवस्यां क्रिय-माणं श्राद्धमन्वष्टक्यम् । पूर्विद्युः सप्तम्यां क्रियमाणं श्राद्धं 'पूर्विद्युः' — दति पदेन खञ्चणयोक्तम् । प्रतिमासं क्रियमाणमापरपचिकं श्राद्धं 'मासिमासि' — दत्यनेनोक्तम् । पार्वणं सर्वश्राद्धप्रकृतीस्त्रतममावस्था-श्राद्धम् । काम्यं पुत्रादिष्णकृतामनया क्रियमाणं श्राद्धम् । श्रास्थु- दियिकश्राद्धमभ्युदय इति पदेनोक्तम् । श्रष्टकाख्यश्राद्धमष्टम्यामिति पदेनोक्तम् । एको दिष्टपदेन सपिण्डीकरणं लचणयोक्तं, सपिण्डीकरणे एको दिष्टस्थापि सङ्गावात् । एषां मध्ये श्राचेषु चतुर्षु साग्निकानामग्रावेवाग्नौकरणहोमः, उत्तरेषु साग्नीनां पित्रव्वाञ्चणहस्तपवेति\* ।
पाणौ होसे तु विशेषः कात्यायनेन दिर्शितः,—

"पिश्चे यः पिक्कमूर्क्रन्यस्य पाणावनश्चितः। ज्ञला मन्त्रवदन्येषां द्वणीं पानेषु निचिपेत्" - इति। यनु यमेनोक्तम्, -

"दैविषप्रकरेऽनिधः कलाऽग्रीकरणं दिजः"—दित।
तत्र विकल्पेन व्यवस्था द्रष्टव्या। दैविकज्ञाद्धाणपाणा होमपचेऽपि पित्रावाद्धाणपानेस्वेव ग्रेषं नििषपत्। त्रतएव वायुपुराणम्,—

"क्रला दैवकरेऽनियः ग्रेषं पिश्चे निवेदयेत्।
न हि स्टताः ग्रेषभाजो विश्वेदेवाः पुराणगैः"—इति।
पाणा होमे यत्कर्त्तयं तदाह ग्रोनकः। "श्रनियश्चेदायं ग्रहीला
भवत्खेवाग्नोकरणम्—इति पूर्ववत्त्तथाऽस्त्विति"। श्रयमर्थः। श्रायं
प्रतिपुर्ववत्त्तथाऽस्त्विति"। श्रयमर्थः। श्रायं
प्रतिपुर्ववत्त्तथाऽस्त्विति"। श्रयमर्थः। श्रायं
प्रतिपुर्ववत्त्त्रभवत् स्वेताग्नोकरणहोमं करियो"—इति पूर्ववत्
पृद्वा तथाऽस्त्विति तरनुज्ञातोजुद्धयात्,—इति। यमोऽपि,—

"त्रग्नोकरणवत्तव होमोदैवकरे भवेत्। पर्यासदर्भानास्तीर्य्य यतो ह्यग्निसमो हि सः"-दति। पर्यासदर्भाः परिसारणयोग्यदर्भाः। दैवकरग्रहणेन पित्रवाह्मण-

<sup>\*</sup> इमनाशिशिरयोरियारभ्य रतदन्तोग्रयो नास्ति ना॰ प्रस्ति ।

करोऽणुपलच्छते । उभयचापि विकल्पेनाग्नौकरणस्य विधानात् । पाणितले ज्ञतस्यानस्य विनियोगमाच ग्रह्मपरिभ्रष्टकारः,—

> "यच पाणितले दत्तं यचान्यदुपक लिपतम्। एकौभावेन भोक्तयं प्रथमावो न विद्यते॥ श्रन्नं पाणितले दत्तं पूर्वमञ्जन्यबुद्धयः। पितरस्तेन त्थपन्ति ग्रेषान्नं न सभिन्त ते"—इति।

यदा दैवविप्रकरे होमस्तदा पित्रमातामहत्राद्धद्वयार्थं मक्षदेवा-नुष्ठेयः। वैश्वदेवभेदेऽपि तचाधिकरणकारकस्य संप्रतिपन्नलात्। यदा पित्र्यत्राह्मणकरे होमस्तदा मातामहत्राह्मणकरेऽपि पृथगनुष्ठेयः, वैश्व-देविकतन्त्रलेऽपि तचाधिकरणकारकस्यासंप्रतिपन्नलात्<sup>(१)</sup>।

तथा च कात्यायनः,-

(१) दैवन्न स्वयन्त होमविधानपचे दैवन्नास्वयन्तरवामीकरणनामस्वाधारहित सरव तस्याधिकरणकारकं, आधारस्वेवाधिकरणकारकतया स्वरणात्। वैश्वदेवभेदेऽिष रकस्मिन् वैश्वदेवन्नास्वणहक्ते
असोकरणहोमे क्रतेऽिष प्रास्त्रोक्तरवाधारे स क्रतोभवतीति नास्य
पुनरावितः। पित्रन्नास्वणहक्ते होमपचे हि पित्रन्नास्वणहक्तरव होमस्याधिकरणकारकं भवति। मातामहपच्ते तु न पित्रन्नास्वणोः
वर्त्तते किन्वन्यरव। पित्रन्नास्वणहक्ते होमविधिक्त पित्रपच्चरव प्रवर्त्तते। तस्य च भातामहानामप्येवं — इत्याद्यतिदेशवनान्नातामहपचे प्राप्तिः। रवस्र पित्रन्नास्वण्यने मातामहन्नास्वणवत् पित्रनास्वणहक्तस्याने मातामहनास्वणहक्तोऽिष तत्पचीयामीकरणहोमाधारतया खितदेशेन प्राप्यते हित वक्तमधिकरणकारकस्य भिन्नसम्। तथाचाधिकरणकारकभेदात् होमोऽिष भेदेनैव कर्त्तव्यइति भावः। "मातामइख भेदेऽपि कुर्यात्तन्त्रे च साग्निकः"—इति । वैश्वदेविकस्य भेदे तन्त्रे च मातामइस्य मातामइार्थन्नाद्वाण-स्थापि पाणौ होमं साग्निकः कुर्यादित्यर्थः । पाचाणि दिः प्रचा-स्थोत् । तथा च ब्रह्माण्डपुराणम्,—

> "प्रचात्य इस्तपाचादि पञ्चादद्विर्दिधाभवत्। प्रचात्ननं जतं दर्भेसिलमिश्रं चिपेच्छुचौ"—दति।

इस्तेन निर्म्षष्टं पाचादीति मध्यमपदकोपी समासः । श्रादि-शब्देन धतादिधारणाधं ग्रह्मते । एवं प्रधाक्तिषु प्राचेषु इतशेषं प्राचीनावीती पिल्पाचेषु निधाय सम्पादितान् पदार्थान् परिवेषयेत् । तथा च श्रीनकः,—

"इत्याऽग्रौ परिणिष्टन्तु पित्याचेव्यनन्तरम्। निवेद्यैवापम्योन परिवेषणमाचरेत्"—इति । अपमयोनेति इतग्रेषनिवेदनेनान्वेति न परिवेषणेन । अतएव कार्ष्णाजिनिः,—

"श्रपस्थिन कर्त्त्रयं पिश्यं क्रत्यं विभेषतः।
श्रम्भदानादृते सर्वमेवं मातामहेष्विपि"-दित ।
पित्रविषणप्रकारो मनुना दर्भितः,—
"पाणिभ्यासुपसंग्रह्य ख्यमत्रस्य बर्द्धितम्।
विप्रान्तिके पितृन् धायन् भनकेरूपनिचिपेत्"—दित ।
श्रमस्य वर्द्धितमन्नेन पूणें परिवेषणपात्रं विप्रान्तिके भोजनार्थ-

<sup>#</sup> कुर्थात्तत्रेव,-इति गा॰ ग्रा॰।

पाचे । खयमिति वचनात् खयं परिवेषणं सुख्यम् । त्रतएव वायु-पुराणम्,—

"पाजस्थानन्ता प्रोक्ता खयं तु परिवेषणात्" — इति । यनु तत्रैवोक्तम्, —

"परिवेषणं प्रमसं हि भार्यया पित्तत्वप्रये।
पित्देवमनुष्याणां स्त्रीयहायोयतः स्टतः"—इति।
तदितरापेचया वेदितव्यम्। भार्ययाऽपि सवर्णयेव परिवेषणं
कार्यम्। तथा च नारायणः,—

"यद्र्यं यत्पवित्रञ्च यत्प्रियं यत्पुखावहम् । दिजातिभ्यः सवर्णाया हस्तेनैव तु दीयते"—इति । हस्तेन हस्तद्वयेनेत्प्रर्थः । इस्तेनापि न साचाद् देयं, श्रिपि तु दर्शादिदारा । श्रतएव दृद्गातातपः,—

"उभाभामपि इस्ताभामा इत्य परिवेषयेत्"—इति । मत्येनोक्तम्\*,—

"हस्तद्त्तासु ये स्नेहा स्वयणयञ्जनादयः। दातारत्नोपतिष्ठन्ति भोका भुज्जीत किस्तिषम्"—इति। विष्णुपुराणेऽपि,—

"नापवित्रेण इस्तेन नैकेन न विना कुश्रम् । नायसेनैव पात्रेण श्राद्धेषु परिवेषयेत्"—इति । श्रायसेन श्रयोमयपात्रेण नैव परिवेषयेत् । परिवेषणे कानि

<sup>\*</sup> इस्तन, - इत्यादिः एतदन्तीयत्र्यो नास्ति ना॰ पुस्तके ।

पात्राणि प्रमस्तानीत्यपेचिते विष्णुः। "द्यादिदाने तैजसानि पात्राणि वा फरगुपात्राणि वा प्रमस्तानि। त्रत्र च पित्रगाया भवति,— सौवर्णराजताभ्याञ्च खड्गेनौदुम्बरेण च। दत्तमचयतां यान्ति फरगुपात्रेण वाऽप्यथ"—दति। खड्गेन खड्गस्रगग्रहङ्गकतदर्थादिना। फरगुपात्रेण काकौदुम्बरि-

काख्यद्वदार्कतद्वादिना\*। श्रन्थान्यपि प्रिविषणीयान्याह मनुः,—

"भन्त्यं भोज्यञ्च विविधं मूलानि च फलानि च। ह्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च॥ उपनीयं तु तत्सवें ग्रनकें: सुसमाहितः। परिवेषयेनु प्रयतः गुणान् सर्वान् प्रचोदयन्"—इति। ग्रीनकोऽपि,—

"प्राकं सर्वसुपानीय निवेद्य च पृथक् पृथक्।

विधिना दैवपूर्व्वं तु परिवेषणमारभेत्"—इति ।

सम्पादितं सर्व्वपानेषु प्रचिष्य पानाभिमन्त्रणं कुर्य्यात् । तदाइ

प्रचेताः । "सर्वे प्रकृतं दला पानमालभ्य जपेत्"—इति । अन

विशेषमाइ याज्ञवल्काः,—

" "दलाऽत्रं पृथिवीपाचिमिति पाचाभिमन्त्रणम् । क्रेलेदं विष्णुरित्यन्ते दिजांगुष्ठं निवेशयेत्"—इति । श्रनन्तरकर्त्त्रथमाद्याचिः,—

"इस्तेन मुक्तमन्नाद्यमिद्मन्नमितीरयेत्। स्वाहेति च ततः कुर्यात् स्वमत्तादि निवर्त्तयेत्॥

<sup>\*</sup> खड़ेन,-इत्यादि एतदनां नास्ति ना॰ ग्रा॰ स॰ प्रस्तकेष् ।

गांत्रसंबन्धनामानि ददमत्रं ततः खधा । पित्वन् क्रमाद्दीर्येति खमत्तां विनिवर्त्तयेत्"—दति ।

त्रयमर्थः। विश्वेभ्यो देवेभ्य इति देवतोह्येन ग्रब्दोचारणानन्तर-मिद्रमन्नमित्युचारयेत्, ततः खाहिति मन्त्रमुचारयेत्, ततो न ममेति खलपरित्यागं कुर्य्यात्। ततः पित्रादिक्रमात् संबन्धगोत्रनामोद्यारण-पूर्वकं\* देवतोह्या कलेदमन्नमिति प्रदेयं द्रयं निर्दिग्य, खधेति कथ-दानप्रकाणकं मन्त्रमुचार्यं, न ममेति खलपरित्यागं कुर्यात्। त्रन-न्तरक्रत्यमाह खघ्यमः,—

"श्रवहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनश्च यद्भवेत्। सर्व्यमच्चिद्रमित्युक्का ततो यक्षेन भोजयेत्"—इति। श्रच्चिद्रं जायतामित्युक्का। श्रवन्तरकर्त्त्रथमाह प्रचेताः,— "श्रपोग्रानं प्रदायाय सावित्रीं चिर्जपेद्य। मधुवाता दति त्रचं (१) मध्यत्येतिच्चितं तथा"—इति। मधु दत्येतत् विरावर्त्तनीयमिति चतुर्थपादस्थार्थः। सावित्रीं स्याहितकां जपेत्। तथा च याज्ञवल्काः,—

"सवाह्रतिकां गायत्रीं मधुवाता इति व्रचम्। ज्ञा यथासुखं वाच्यं भुद्धीरंस्तेऽपि वाग्यताः"—इति। यथासुखमित्यत्र जुषध्वमित्यधाहारः। श्रतएव व्यासः,—

<sup>\*</sup> सम्बन्धनामगोत्रीचारगापूर्व्वतं, - इति सु॰।

<sup>(</sup>१) त्वं,—इत्यार्षाऽयं प्रयोगः। "ऋचि चेरत्तरपदादिने। पश्च हन्द-सि"—इति पाणिनिस्मरणात्।

"ज्वध्वमिति ते चोक्ताः सम्यग्विधतभाजनाः। क्रतमौनाः समन्नीयुरपोशानादनन्तरम्"-इति । श्राद्धभोक्ता बिलं न दद्यात्। श्रतएवाचिः,-"दत्ते वाऽष्यथवाऽद्त्ते भूमौ यो निचिपेदि सम्। तद्त्रं निष्पालं याति निराग्नेः पित्रभिर्गतम्"—इति ॥ भोजनोपक्रमानन्तर्कर्त्तव्यमाच् कात्यायनः। "श्रश्रस् जपेद्वाच्-तिपूर्वां गायत्रीं सप्रणवां सक्तन्तिर्वा रचोन्नीः पित्रमन्तान् पुरुष-स्क्रमप्रतिर्थमन्यानि च पविचाणि(१)"-दति । मनुर्पि,-"खाधायं त्रावयेत्पित्रे धर्मग्रास्ताणि चैव हि। त्राखानानीतिहासां सुराणानि खिलानि च<sup>(१)</sup>"—दति। श्रव सुक्रजपो यज्ञोपवीतिना कर्त्तवः । श्रतएव यसद्ग्रिः,-"म्रपस्योन कर्त्त्रयं सर्वे श्राद्धं यथाविधि। सूत्रास्तो नजपं मुक्ता विप्राणाञ्च विमर्क्जनम्"-इति॥ दाहभोक् नियमाना इ दृह्यातापत:,-"श्रोपेचितं योन दद्यात् श्राद्वार्थमुपकस्पितम् । क्रपणो मन्दवृद्धिस् न स श्राद्धमलं सभेत्।

<sup>(</sup>१) ऋंग्वेदीय ४।४।१० पश्चमस्त्रागता ऋचः रचीत्राः।

<sup>(</sup>२) खाध्यायावेदः । धर्म्भग्रास्त्राणि मानवादीनि । खाखानानि सौपर्णमैनाववणादीनि । इतिहासामहाभारतादयः । प्राणानि "सर्गस्य
प्रतिसर्गस्य वंश्रामन्वन्तराणि च । वंशानु वरितस्वैव प्राणं पञ्चलचण्डम्"—इत्युक्तलच्चणानि ब्रह्मप्राणादीनि । खिलानि स्रीस्काश्रिवसङ्गस्यादीनि ।

श्रपेचितं याचितव्यं श्राद्धार्थसुपकस्पितम् । न याचते दिजोमूदः स भवेत् पित्वघातकः"—इति । नतु,

> "याचते यदि दातारं ब्राह्मणे ज्ञानदुर्वकः । पितरस्तस्य दुय्यन्ति दातुर्भीकुर्न संग्रयः"—इति । "क्षच्क्रदादग्रराचेण सुच्यतेऽकर्मणस्ततः । तस्मादिदान्नेव दद्यान्त याचेन्न च दापयेत्"—इति

वायुपुराणस्ति विक्थियातामिति चेत्। मैवम्। तयोरतुपकाल्पितविषयलेनाप्युपपत्तेः। उपकल्पितवस्तुनोऽप्यत्यन्ताधिकस्य दानप्रतिग्रही ग्रङ्खालिखिताभ्यां निषिद्धौ। "नात्यन्ताधिकं दद्यास्र
प्रतिग्रहीयात्"—इति। श्रनपेचितवस्तुनो निवारणप्रकारमास्र
निगमः,—

"नाझपानादिकं श्राद्धे वारयेन्सुखतः कित्। श्रनिष्टलाद्वज्ञलादा वारणं इस्तसंज्ञया"—इति। वारणं याचनखाप्युपलचणार्थम्। सुखतोयाचने मौनभङ्गा-विश्रेषात्। श्रपेचितवस्त ददामीत्युक्ता न देयम्। तथाच यमः,— "यावद्विष्यं भवति यावदिष्टं प्रदीयते। तावदश्रन्ति पितरो यावन्नाच्च ददाम्यच्चम्"—इति। भोजनकाले दाव्यनियमाः ब्रह्माण्डपुराणे दर्शिताः,— "न चाश्रु पातयेत् कर्त्तां नाग्रद्धां गिरमीरयेत्।

<sup>\*</sup> जातु,-इति सु॰।

न चोदीचेत शुझानान् न च कुर्वीत महारम्। न दीनोनापि वा कुद्धो न चैवान्यमना नरः। एकायमाधाय मनः श्राद्धं कुर्यासदा बुधः"—इति।

भोकृनियममाच सुमन्तुः,—

"श्रक्षोधनो रखान् सम्यगद्याद्यद्यश्व रोचते । श्रा त्रिभीजनन्तेषां कामतो । नावग्रेषणस्"—इति । निगमेऽपि । "त्रूष्णीं भुच्चीरन् न विस्नोक्षयमाना श्रनुद्भृत्य । पाचम्"—इति । बोधायनोऽपि,—

"पादेन पादमाक्रम्य योभुक्ते ऽनापदि दिकः। नैवासौ भुच्यते प्राद्धे निराप्ताः पितरागताः"—इति। प्रचेता श्रापि.—

"पीलाऽऽपोधानमश्रीयात् पाचे दत्तमगर्हितम् । सर्वेन्द्रियाणां चापख्यं न सुर्यात्याणिपादयोः"—इति । मनुरपि,—

"श्रत्युष्णं सर्वमत्रं स्थादश्रीरंश्वेव वाग्यताः।

न च दिजातयोत्रृयुर्दाचा पृष्टा इविगुणान्"—इति।
श्रश्नीरंश्वेवेत्येवकारः प्रमादात्परसर्वसर्गेऽपि भोजनानिवृत्त्यर्थः।

श्रतएव ग्रह्वः,—

<sup>\*</sup> सम्बगाददाद्यदि, -इति सु॰।

<sup>†</sup> जमतो,--इति ना॰।

<sup>🛊</sup> खिवनोवयन्तोनाड्ग्य,—इति मु॰।

"श्राद्धपंक्तौ तु भुज्जानो ब्राह्मणो ब्राह्मणं स्पृग्नेत्। तद्वमत्यजन् भुक्ता गायत्र्यष्टग्रतं जपेत्"—इति। पुनः भएव,—

"ह्रद्वारेणापि योब्र्याद्वस्तादाऽपि गुणान्वदेत्।

श्वताचोद्वरेत्पानं सुचेद्वस्तेन वाऽपि तत्।

प्रौढ़पादोविहःकचोविह्यर्जानुकरोऽथवा।

प्रङ्गुष्ठेन विनाऽस्त्राति सुखग्रब्देन वा पुनः।

पौताविग्रिष्टन्नोयादि पुनरुद्वत्य वा पिवेत्।

खादिताद्वं पुनः खादेन्रोदिकानि फलानि वा।

सुखेन वा धमेदन्नं निष्ठीवेद्वाजनेऽपि वा।

दत्यमस्रन् दिजः स्राद्धं हला गच्छत्यधोगतिम्"-दति।

पौढ़पादः श्रासनाद्यारूढ्यादः। विहःकचलत्तर्वासोविहर्भतकचिद्वतयः । दादिनयममाह ग्रङ्कः,—

"श्राद्धे नियुक्तान् भुद्धानात्र पृच्छे स्वणादिषु।

उच्छिष्टाः पितरोयान्ति पृच्छतो नात्र संग्रयः।

दातुः पति वाड्ये जिक्वा भोकुश्च भिद्यते"—दित।
श्रन्यानिप भोकृनियमानाह प्रचेताः,—

"न स्पृत्रोदामहस्तेन भुद्धानोऽत्रं कदाचन। न पादौ न त्रिरोवस्तिं न पदा भाजनं स्पृत्रीत्। भोजनन्तु न निःग्रेषं कुर्यात् प्राज्ञः कथञ्चन।

<sup>\*</sup> प्रौष्पादः, - इत्यादिरेतदन्त्रास्त्रश्लोगास्ति गा॰ प्रस्तने।

श्रन्यच दक्षः चीरादा चौद्रात् सक्तुभ्यएवच"—दित । न च, "न निन्देयुनीवश्रेषयेयुः"—दित जमदिश्विचनविरोधः,— दिति वाच्यं, तस्याधिकावश्रेषणविषयलात् । श्रतएवोक्तन्तेनेव । "श्रन्यं पुनद्रसृष्ट्यन्तस्यासंक्रतप्रमीतानां भागधेयलात्"—दित । प्रस्किष्टस्यासंक्रतप्रमीतादिभागधेयलञ्च मनुराह्,

"त्रमंक्षतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम् । उच्छिष्टभागधेयं खाद् दर्भेषु विकिरस् यः"-इति । एवं नियमेन भुक्तवसु विप्रेषु यत् कर्त्तव्यन्तदान्त प्रचेताः,— "त्वप्तान् बुद्धाऽत्रमादाय मितलं पूर्ववळ्णपेत्"—इति । पूर्ववस्थवान्दितिकाङ्गायत्रीं मधुमतीस्च जपेत्,—इति । तदान्त् कात्यायनः । "गायत्रीं मधुमतीं मधुमध्यिति च जप्ताः खेति पृच्छिति"—इति । प्रश्नानन्तरं व्यासः,—

"हप्ताः खेति च प्रष्टासे ब्र्युसृप्ताः सा इत्यय" - इति । त्रनन्तरकर्त्तव्यमाच मतुः,-

"सार्ववर्षिकमञ्चाद्यं संनीयाञ्चात्य वारिणा। ससुत्सुजेड्कृत्रवतामग्रतो विकिरन्धृवि"—इति ।

सर्ववर्णा यञ्चनविश्रेषा यसिंस्तसार्ववर्णिकम्। अत्र विश्रेषमार प्रचेताः। "ये अग्नीति श्विव चिपेत्"—इति । श्विव दर्भासृताया-मिति । अतएव मनुना, "दर्भेषु विकिरस्य यः"- इत्युक्तम् । विकिरं दला आचामेत्। अतएव मरीचिः,—

> "श्राद्धेषु विकिरं दला योगाचामेनातिभ्रमात्। पितरसास्य षासासभावन्युक्तिष्टभोजिनः"—इति।

श्रननरं गण्डूषार्थमुदकं दद्यात् । तथाच मदासमावाक्यम्,-"ततस्वाचमनार्थाय दद्याचापः मझस्मक्रत्"--दिति ।

पिश्वनाद्वाणपूर्वकं इस्तप्रचालनाचमनार्थमुदकं दद्यात् । तदाइ-विष्णुः । "उदङ्ग्षेख्याचमनमादौ दद्यात् ततः प्राङ्मखेषु ततसु प्रोचणम्"—इति । श्राद्धदेशं मन्प्रोच्य दर्भपाणिः मर्वं कुर्यात्\* । ततः पिण्डनिर्वपणं कुर्यात् । तदाइ याज्ञवन्कः,—

"मर्वमन्त्रमुपादाय मतिलं दिचणामुखः।

उच्छिष्टसनिधौ पिण्डान् दद्यानु पित्यज्ञवत्"—इति । श्रयमर्थः । ब्रह्मणार्थपकिन्तिलिमश्रं सर्वमन्नसुपादाय पिण्डान् कृत्वोच्छिष्टसंनिधौ पित्यज्ञकल्पेन पिण्डान् द्यात् । एतच्च चरुश्रप-णाभावे वेदितव्यम् । यदा तु चरुश्रपणसङ्गावस्तदाऽग्नौकरणिश्रष्ट-चरुशेषेण सह सर्वमन्नमादाय श्रिग्नमन्निधौ पिण्डान् द्यात् । तदाह मनु:,—

"नौंस्त तसाद्धविः श्रेषात् पिण्डान् काला समाहितः। श्रोदनेनेव विधिना निर्व्वपेद्द चिणासुखः"—दति। उच्छिष्टमनिधिस्तरूपमाहाचिः,—

"पितृणामामनस्थानाद्यतस्त्रिस्वरत्तिषु।

<sup>\*</sup> रतत्परं, 'पैतक ब्राह्मगोषु प्रथमं इस प्रचालन पूर्वक माचनार्थमुद्रकं दत्त्वा पश्चाद्देश्वदेविक ब्राह्मगोषु दत्त्वा प्रनारं प्रोच्चितमिति मन्त्रेण श्राद्ध-देशं संप्रोच्च दर्भपाणिः सर्वमुपरिकर्मा नातं कुर्यादिवर्धः'—इत्यधिकः पाठः मु॰।

उच्छिष्टमिधानन्तु नोच्छिष्टासनसिधौ"—दित । चिव्यरितिव्यिति उच्छिष्टमंसर्गरिहतासन्नदेशोपलचणार्थम् । श्रतएव व्यासः,—

"त्ररिव्याचमुत्मृच्य पिण्डांस्तच प्रदापयेत्। यचोपस्पृत्रतां वाऽपि प्राप्नुवन्ति न विन्दवः"-इति। पिण्डदाने कालमाइ मनुः,—

"पिण्डिनिर्वपणं केचित् पुरस्तादेव कुर्वते"—इति । भोजनात् पुरस्तादर्चनानन्तरमग्नौकरणानन्तरं वा पिण्डिनिर्वपणं केचिदिच्छिन्ति । ऋपरे तु भोजनानन्तरमाचमनादर्वागूई वा

ब्राह्मणविसर्जनात् पश्चादा पिण्डनिर्व्यपणं क्वचिदिच्छन्तीति, केचिदि-त्यनेनावगस्यते । भोजनात् पुरस्तात् पिण्डनिर्वपणं सपिण्डीकरणात्

प्राम्विहितेष्वप्रशस्तेषु श्राद्धेषु, सपिण्डीकरणादिप्रशस्तश्राद्धेषु पश्चादेव

पिण्डनिर्वपणम् । तदा ह लोकाचिः,—

"श्रप्रशस्तेषु यागेषु पूर्वं पिण्डावनेजनम् ।

भोजनस्य, प्रशस्ते तु पञ्चादेवोपकस्पयेत्"—इति ।

श्राचमनात् प्रागूर्ध्वं वा ब्राह्मणविषर्जनादूर्ध्वं वा पिण्डिनिर्वपण
मिति प्रजाः शाखाभेदेन व्यवस्थिताः । तथाच स्वत्यन्तरम्,—

"सुनिभिभिन्नकालेषु पिण्डदानन्तु यत् स्वतम् ।

तत् खप्राखामतं यत्र तत्र कुर्यादिचचणः"—इति ।
तत्रायकायनप्राखिनामाचमनात् प्रागूध्वें वेति पचयोः समलेन
विकल्पः । तथाचायकायनः । "शुक्तवत्वनाचान्तेषु पिण्डान् निदधादाचान्तेषु वा"—इति । यस्यां प्राखायां कालविभेषोन स्रुतः, तन

प्रयोगभौकर्यार्थमाचमनादूध्वं पिण्डनिर्वपणपचएव ग्रहीतयः। पिण्ड-निर्वपणितिकर्त्तयता ब्रह्माण्डपुराणेऽभिहिता,—

> "सयोत्तराभां पाणिभां कुर्यादु सेखनं दिजः। प्रघर्षणं ततः कुर्यात् श्राद्धकर्मण्यतन्द्रितः। खण्डनं पेषणं चैव तथैवोस्नेखनिकया।

वज्रेणाय कुग्रैर्वाऽपि उक्षिखेत् तु महीं दिजः"—इति ।
खण्डनं कुग्रादेश्केदनं, पेषणं श्रूष्ट्रषणं, वज्रग्रब्देन सृग्र उच्यते (१) ।
उक्षेखनमन्त्रश्च कात्यायनेन दर्गितः । "उक्षिख्यापहताइति" ।
श्रमन्तरं प्रोचयेत् । "तामभ्युच्य"—इति श्राश्वलायनस्मरणात् ।
तत्र कुग्रानासृणुयात् । तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे । "चिपेत् कुग्रांस्तव च दिचणाग्रान्"—इति । ततोऽवनेजनं कुर्यात् । तदाह सुमन्तुः—

"श्रमाववनेनिखेति पुरुषं पुरुषं प्रति । चिस्तिरेकेन इस्तेन विद्धीतावनेजनम्"—इति ।

श्रमाविति पित्रादीन् नामगोत्राभ्यां सम्बोध्य एकेन दिखण-हसोन प्रतिपुरुषं त्रिस्तिरवनेजनसुदक्तिर्वपणं कुर्यादित्यर्थः। श्रमाश्व-स्त्रायनेनावनेजने मन्त्रान्तरसुक्तम् । "प्राचीनावीती लेखां त्रिर्-दक्षेनोपनयेच्कुन्धन्तां पितरः"—दत्यादि । तद्विरुद्धं, ग्रास्ताभेदेन व्यवस्थोपपत्तेः। पिण्डदानमन्त्राः कात्यायनेन दर्गिताः । "श्रमावे-तत्तद्दति ये च लामन्तित्येके"—दति । श्रमावित्यसुक्रगोत्रासुक-ग्रामीनिति संनाध्य एतत्ते द्दित मन्त्रेण पिण्डदानं कुर्यात् । एके

<sup>(</sup>१) इत्यमेव पाठः सर्वेषु प्रक्तकेषु ।

ये च लामन्विति मन्तेण पिण्डदानं कुर्यादित्या इः । पिण्डदानं च सयं जान्वाय कर्त्त्रयम् । तदुक्तं वायुपुराणे,—

"मधुमर्पिस्तिलयुतांस्तीन् पिष्डान्तिर्वपेद्बुधः। जानु क्रता तथा सर्थं भ्रमी पित्रपरायणः"—इति ॥ पिष्डदानानन्तरकर्त्त्रथमाच मनुः,—

"न्युष्य पिष्डान् पित्रभ्यस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् । तेषु दर्भेषु तं इसं निम्हन्याक्षेपभागिनाम्"— इति ॥

तच मन्त्रो विष्णुना दिर्णातः। "श्रच पितरो माद्यध्वमिति दर्भमृतेषु करावघर्षणम्"—दित । श्रमन्तरकर्त्त्रथमा कात्यायनः। "श्रच पितर दत्युक्षोदङ्मुख श्रातमनादाद्यामीमदन्त पितर-दित जपित"—दित । श्रातमनात् प्राणायामोत्यवायुपीडाविध उदङ्मुख श्रामीत, ततोऽतु स्क्रूमुक्षेव पर्याद्यामीमदन्तेति मनसा जपिलो स्क्रूमेत्। श्रच विशेषः कर्मप्रदीपे दर्णितः,—

"वामेनावर्त्तनं केचिदुद्गन्तं प्रचचते । त्रावृत्य प्राणमायम्य पितृन्ध्यायन्यथाईतः ॥ जपंसोनेव चावृत्य ततः प्राणान् प्रमोचयेत्"—इति ।

त्रमी मदनेत्वतुमन्त्रणानन्तरं विष्णुः। "त्रमी मदनेत्वतुमन्त्र्य ग्रेषावन्नाणं क्रला ग्रुन्थन्तां पितर इति पूर्ववदुद्किनिनयनं पिण्डो-परि, ततोऽमावभ्यंकेत्वभ्यञ्चनं द्याद्शवंच्छेत्यञ्चनं, त्रथ वस्त्रमभावे

अान्वाच,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> तत्तांनु,—इति मु॰ पुन्तके पाठः।

दशामूर्षां वा एतदः पितरो वासो मानोत् प्रेत्य\* पितरो युङ्च्बम्"-इति। तदनन्तरं वाघः,—

"गन्धपुष्पाणि धूपञ्च दीपञ्च विनिवेदयेत् । एतदः पितरो वामो दणान्दला पृथक् पृथक्"—दति ॥ श्रर्चनानन्तरं मत्यः,—

"यत् किञ्चित्पचिते गेहे भच्छं भोज्यमगर्हितम्। श्रनिवेद्य न भोक्तयं पिष्डमूखे कथञ्चन"-इति॥ तदनन्तरं दृहस्पतिः,—

"त्रनभ्यचींद्रपात्रं तु तेषासुपरि निचिपेत्"—इति । त्रनन्तरं विष्णुः । "त्रथेतातुपतिष्ठेत नमो वः पितर इत्यादिना मनोन्वाज्ञवामच इति त्रचान्तेनाथेतान् पिण्डांञ्चाचयेत् परेतन पितर इति" । त्रनन्तरक्रत्यमाचाञ्चलायनः । "त्रग्निं प्रत्येयादग्ने तमधाञ्चन स्तोमेरिति त्रग्निमग्नौकरणाग्निं गार्चपत्यं यदन्तरिचं पृथिवीम्"—इति । त्रनन्तरक्रत्यमाच मत्यः,—

"त्रथाचान्नेषु चाचम्य वारि दद्यात् सक्तत् सक्तत्"—इति । ब्राह्मणहस्तेषु सक्तसक्तद्यो दद्यादित्यर्थः । एतदाचमनात् प्राक् पिण्डदानपचे वेदितव्यम् । त्राचान्नेषु तु पिण्डदानपचे त्राचम्य पिण्डदानं कता ब्राह्मणहस्तेषूदकं सक्तत् सक्तद्यात्, कुग्रास्य देयाः । पद्मपुराण्डिपि,—

"त्रचान्तेषूदकं दद्यात् पुत्र्याणि सयवानि च"—इति । त्रच यवग्रहणं तिलोपलचणार्थं, च ग्रब्दः पुनर्णुदकदानससुच-

<sup>\*</sup> हामानुगतान्यत्,—इति मु॰ प्रस्तने पाठः।

यार्थः । क्रतकार्यलेन तेषु च यवादिषु कुचचित् ग्रुचौ देगे विस्ष्टेषु पुनरुदकादिकं दद्यात् । तथा च मत्यः,—

"श्राचान्तेषु पुनर्दद्यात् जलपुष्पाचतोदकम्"—इति । श्रनन्तरकर्त्तव्यमाह सएव,—

"दल्लाऽऽभीः प्रतिग्रह्णीयात् दिजेभ्यः प्राङ्मुखो बुधः।
श्रिवाराः पितरः सन्तु सन्त्वित्युक्ते पुनर्दिजैः ॥
गोत्रं तथा वर्द्धतां नस्त्रथेत्युक्तस्र तैः पुनः ।
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेवच ॥
श्रद्धा च नो मा व्यगमदङ देयस्र नोऽस्विति ।
एताः सत्याभिषः सन्तु सन्त्वित्युक्तस्र तैः पुनः"—दिति ॥
श्रन्ततरं पात्रचालनं कवा खिस्तिवाचनं कुर्यात् । श्रतएव
नारायणः,—

"श्रचालियला तत्पाचं खिस्त कुर्विन्त ये दिजाः। निराग्नाः पितरस्तेषां ग्रश्चा यान्ति यथागतम्"—इति॥ पाचचालने विशेषमाइ जात्नुकर्षः,—

"पाचाणि चालयेत् श्राद्धे खयं शिखोऽयवा सुतः।
, न स्तीभिर्न च बालेन नामज्जात्या कथञ्चन"—इति॥

खिश्वाचनप्रकारमाह पारस्करः। "खस्तीति भगवन् ब्रूहीति वाचनम्"—इति। यज्ञोपवीती वैश्वदैविकहस्ते उदकं दत्ता पुरूर-वार्द्रवसंज्ञकेभ्योविश्वेभ्योदेवेभ्यः खस्तीति भगवन् प्रूहीति कर्त्ता ब्रूयात्। विप्रेण च खस्तीति वक्तव्यम्। पिटबाह्मणहस्तेव्ययेवमेव\*।

<sup>\*</sup> यज्ञोपवीती,-इत्यारभ्य एतदन्तीग्रश्चो नास्ति गा॰ प्रस्तने ।

त्रनन्तरक्रत्यमा च याज्ञवस्काः । "ततः कुर्यादचय्योदकमेवच"— दति । श्रचय्यमस्त्रिति ब्राह्मणहस्ते जलं दद्यादित्यर्थः । मार्कण्डेयोऽपि,—

"पितृणां नामगोत्रेण जलं देयमनन्तरम्। बाह्यणानां दिजेवांच्यमचय्यमिद्मस्विति"—दिति॥ इस्रिवित्यधाइत्य योजना। श्रननारं दिचणां दद्यात्। मनुः,— "स्विस्तिवाचनकं कुर्यात् श्रचय्योदकसेवच । सतिलं नामगोत्रेण दद्याच्छत्या च दचिणाम्॥ गोभूहिर्ख्यवासांसि भवानि प्रयनानि च। द्याद्यदिष्टं विप्राणामात्मनः पितुरेवच । वित्तग्राखेन रहितः पिल्भ्यः प्रीतिमाचरन्"-इति ॥ श्रव विशेषमाइ पारस्करः। "हिरखं विश्वेभ्यो देवेभ्यो रजतं पित्थः श्रन्यच गोक्षणाजिनं यावच्छकां दद्यात् !। एकपंत्र्पविष्टानां विप्राणां श्राद्धकर्माण। भच्चं भोज्यं समं देयं दिचणा लनुसारतः"-इति॥ अनुसारत इति, निमन्त्रितब्राह्मणविद्यागुणतारतस्येनेत्यर्थः। पिश्च-द्ग्रेन दिचणादानं प्राचीनावीतिना कार्यम्। श्रतएव जमद्ग्रिः। "त्रपस्थन् तत्रापि मत्थो भगवान् हि मे मनः" - इति । तत्रापि दिचिणादानेऽपीति। यनु तेनैवोक्तम्,-

<sup>\*</sup> सिवलं, - इति ना॰ स॰ पुत्तकयाः

<sup>†</sup> नव्यानि, -इति मु॰ पुक्तके।

<sup>‡</sup> यावच्हनुयात्,—इति ना॰ प्रक्तके।

"सर्वें कर्मापसव्येन दिचिणादानवर्जितम्"—इति । तद्बाह्मणोद्देशेन दिचिणादानपचे द्रष्टव्यम् । स च पची देवलेन दर्शितः,—

"त्राचान्तेभ्यो दिजेभ्यसु प्रयच्छेचैव दिचणाम्"—इति॥ ब्राह्मणोद्देशेन दिचणादाने क्रममाह सएव,—

"दिचिणां पित्विप्रेभ्या दद्यात् पूर्व ततो दयोः"—इति। वैश्वदेविकत्राद्वाणयोरित्यर्थः। ऋच पित्विप्रेभ्य इति समिभ-याहाराचतुर्थ्ये षष्ठी (१)। श्रनन्तरं याज्ञवल्काः,—

"दला तु दिचिणां प्रक्रां खधाकारसुदाहरन्।
वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रक्रतेभ्यः खधीच्यताम्॥
ब्रूयुरसु खधेत्युके भूमौ िषञ्चेक्ततो जलम्।
विश्वेदेवाञ्च प्रीयक्तां विप्रेञ्चोक्त दृदं जपेत्॥
दातारो नोऽभिवर्धक्तां वेदाः सक्तिरिवच।
श्रद्धा च नो मा व्यगमदङ्घ देवञ्च नोऽस्तिति॥
दत्युक्तोक्ता प्रिया वाचः प्रणिपत्य प्रसादयेत्।
वाजे वाजे दति प्रीतः पित्रपूर्वं विसर्जयेत्"—दति॥
श्रन्तरं पुचार्थौ मध्यमपिण्डं पत्र्ये द्यात्। तथा च वायु-पुराणे,—

"पत्ये प्रजार्थो दद्यानु मध्यमं मन्त्रपूर्वकम्"-इति । मध्यमं पिर्डिमित्यर्थः । तत्रकारः । तत्र प्राचीनावीती, "त्रपां

<sup>(</sup>१) पिटविप्रेश्वहत्वच चतुर्थी निर्देशात् तत्समिनिया हारात् इयोरि-त्वच मधापि चतुर्थ्यरेवेति भावः। पिटविप्रेश्वहत्वच पिटश्वहित पाठस्तु प्रामादिकरव।

लौषधीनागुं रसं प्राण्यामि स्तकतं गर्भं धत्स्व"—इति पत्या-श्रञ्जलौ मध्यमपिण्डं प्रयच्छेत्। तत्प्राण्यनः मन्त्रस्तु मत्येन दर्णितः,—

"त्राधत्त पितरो गर्भमनाः सन्तानवर्द्धनम्" - इति ।

मनुर्पि,-

"पितत्रता धर्मपत्नी पित्रपूजनतत्परा । मध्यमन्तु ततः पिष्डमद्यात्मयक् सुतार्थिनी । श्रायुश्यन्तं सुतं विन्देत् यशोमेधासमन्त्रतम् ॥ धनवन्तं प्रजावन्तं धार्मिकं सात्रिकं तथा"—इति ।

पिण्डप्रदानसायोग्यलमाह सएव,-

"अप्राप्तयौवने दक्के सगर्भे रोगसभवे। वालपुत्रकलनेऽपि न दद्यात् पिष्डमञ्जलौ"—इति!। पत्या असन्तिधानादौ पिष्डानां प्रतिपत्त्यन्तरमाह वृहस्पति:,— "अन्यदेग्रगता पत्नी गर्भिणी रेशिणी तथा। तदा तं जीर्णद्यभः कागो वा भोकुमर्हति"—इति॥ आपस्तम्बोऽपि प्रतिपत्त्यन्तरमाह,—

"यदि पत्नी विदेशसा उच्छिष्टा यदि वा स्ता। दुरातमा नानुकूला च तस्य पिण्डस्य का गतिः॥ त्राकाशं गमयेत्यिण्डं जलस्यो दिचणामुखः। पितृणां स्थानमाकाशं दिचणा दिक् तथैवच"—इति॥ यत्तु देवलेनोक्तमः,—

<sup>\*</sup> तस्त्रकार इत्यादिः एतदन्तीयन्थी नास्ति मुदितातिरिक्तप्रस्तिनेषु।

प्राह्म प्रवानस्थे वारम्य एतदन्तीयन्यो नास्ति सुदितातिरिक्तप्रस्तकेषु।

"ततः कर्मणि निर्देने तान् पिष्डांस्तदनन्तरम् ।

बाह्मणोऽग्निरजो गौर्वा भचयेदपु वा चिपेन्" - इति ॥

तत्पुचार्थिलाभावविषयम् । तीर्थश्राद्धे पिष्डानामस्वेव प्रचेपः ।

तदुक्तं विष्णुधर्मीन्तरे,—

"तीर्थश्राद्धे सदा पिष्डान् चिपेत्तीर्थं समाहितः। दचिषाभिसुखो स्रता पित्र्या दिक् सा प्रकीर्त्तिता"—इति॥ श्रनन्तरसुच्छिष्टं समार्जयेत्। श्रतएव याज्ञवल्क्यः,—

"तचैव बत्स विषेषु दिजोच्छिष्टं न मार्जयेत्" — इति । श्रयमर्थः । विषविधर्जनात् प्रागुच्छिष्टं न मार्जयेदपि तु तेषु विधर्जितेषु पिण्डप्रतिपत्तौ च कृतायामिति । यनु व्यासेनोक्तम्,—

"उच्छिष्टं न प्रमृज्यान् यावन्नास्तमितो रविः"—इति । यच् वसिष्ठेनोक्तम्,—

"श्राद्धे नोदासनीयानि उच्छिष्टान्यादिनचयात्\*। च्योतन्ते वै खधाकारास्ताः पिवन्तः क्रतोदकाः"—दति॥ तद्गृहान्तरसभवविषयम्। श्रतएव प्रचेताः,—

"स्त्यवर्गवती भुङ्को कव्यभेषं खगोचनैः । प्राप्तायां श्राद्धभानायां दिजोच्चिष्टं न मार्जयेत्"—इति ॥ उच्चिष्टमार्जनानन्तरं वैश्वदैवं कृता भेषमन्नं ब्राह्मणैः सह भुद्भीत । तथा च मत्यपुराणम्,—

<sup>\*</sup> उच्छिष्टाद्वानि तत्क्रमात्,—इति ना॰ प्रस्तके । चासायं श्राद्धकाले। उयं, —इति सु॰ प्रस्तके ।

"तत्रस वैश्वदेवान्ते सस्त्यस्तवान्धवः। भुज्जीतातिथिसंयुक्तः सर्वे पित्रनिषेवितम्"-इति ॥ थदा आद्धं निर्वर्त्धं वैश्वदेवादिकं क्रियते, तदा तच्छेषादेव तत्कार्यम् । तदा ह पैठीनि सः,-

"श्राद्धं निर्वर्त्धं विधिवदेश्वदेवादिकं ततः। कुर्याद्भिचां ततो दद्याद्भनकारादिकं तथा"-इति। त्राद्मिञ्देन नित्यश्राद्धं परिग्टह्यते । तत इति पिल्पाक्मेषा-दित्यर्थः । नित्यश्राद्धं पृथक्पाकेन कार्यम् । त्रतएव तदधिकत्य मार्क एडेयः। "पृथक्पाकेन नेत्यन्ये"-इति। श्रन नित्यश्राद्धमण-नियतम् । तदा इ सएव,-

"नित्यिक्रियां पितृणाञ्च केदिच्छन्ति मानवाः। न पितृणां तथैवान्ये भ्रेषं पूर्ववदाचरेत्"—इति ॥ यत् लौगाचिणोक्तम्,-

"पित्रधं निवंपेत्पाकं वैश्वदेवार्थमेवच । वैयदेवं न पित्रर्थे न दाग्नें वैयदैविकम्"—इति॥ तदाहिताग्रिकर्वकशाद्धविषयं, श्राहिताग्रेः श्राद्धात्रागेव वैश्व-देवस्य तेनैव विहितलात्।

'पेचानां कर्म निर्वत्य वैश्वदेवं च साम्रिकः । पिण्डयज्ञं ततः कुर्यात्तते।ऽत्वाहार्यकं बुधः"-इति ॥ पचान्तं कर्माम्याधानमन्वाहार्यकं दर्पत्राद्धम्(१) । यनु पुराण-वचनम्,-

<sup>(</sup>१) "पूर्वेद्युरिमं ग्रह्माति उत्तरमङ्यंजित"—इति श्रुखा, दर्शपौर्धा-96

"प्रातिवासिरिको होमः<sup>(२)</sup> आद्वादौ क्रियते यदि ।
देवा हयं न रुइन्ति कयञ्च पितरस्वया"—इति ॥
तत् पित्रपाकादैश्वदेवकरणे वेदितय्यम् । श्रतएव पैठीनसिः,—
"पित्रपाकात् मसुद्भृत्य वैश्वदेवं करोति थः ।
श्रासुरन्तद्ववेच्छाद्धं पित्रणां नोपतिष्ठते"—इति ॥
यदाऽग्नौकरणानन्तरं विकिरणानन्तरं वा वैश्वदेविकं कर्म
क्रियते, तदाऽपि प्रथक्पाकादेव तत्कार्थं, तच्चेषादैश्वदेवकरणे
दोषखाचापि समानत्वात् । श्रग्नौकरणानन्तरं वैश्वदेवकरणं च

"वैश्वदेवाङतीरग्नावर्वाग्\* ब्राह्मणभोजनात्।

मासाङ्गर्याग्राधानस्यामावस्यायां विधानात् पचानां कम्माग्राधान्तिति भावः। एवं पिण्डपिटयज्ञादनु पश्चादाङ्गियते इति खुत्पच्या खन्याचार्यपदेन दर्शेश्राद्धमुखते। तथाचोक्तम्। "पिट्टयज्ञन्तु निर्व्वच्यं विप्रश्चन्द्वच्येऽग्निमान्। पिण्डान्याचार्यकं स्राद्धं कुर्व्यान्मासानुनासिकम्"—इति। "खमावास्यां दितीयं यदन्याचार्ये तदुच्यते" —इति च।

- (१) प्रातिवासिरको हो मो वैश्वदेव हो मः।
- (२) तच्छेषात् खग्नौकरणग्रेषादिकिरणग्रेषाच । तच्छेषादैश्वदेवकरणेऽपि पिद्धपाकात् ससुद्भृत्वेव तत्करणं भवति, तदानीमपि खन्नोत्सर्गखा- क्षतत्वात् । एवश्व पिद्धपाकात् ससुद्भृत्व इति, प्रातिवासरिकोश्चोम- इति वचनद्वयोक्षदोषोऽत्रापि समानएव भवतीति भावः।

<sup>\*</sup> वैश्वदेवाज्जतीः सर्वा खर्वाग् ,-इति सु॰।

जुज्ञयाद्भृतयज्ञादि श्राद्धं क्षला ततः स्रातम्"—इति ॥ यदि पित्रपाकभ्रेषादैश्वदेवं यदि वा पाकान्तरादुभयथाऽपि पित्रपाकभ्रेषादेव भोजनम् । तदाइ याज्ञवक्काः,—

"प्रदिचणमनुष्रच्य भुद्धीत पित्रसेवितम्"—इति । श्रमति तु पित्रग्रेषे पाकान्तरं क्षवाऽपि भोक्रयमेव । श्रभोजनस्य निषिद्भवात् । तथाच देवलः,—

"श्राद्धं क्वला तु यो विप्रो न भुङक्तेऽय कदाचन।
देवा इयं न ग्रह्णन्त कयानि पितरस्तथा"—इति॥
यतः पित्रप्रेषभोजनं नित्यं, श्रतएवैकाद्य्यादौ नित्योपवासपचे
भोजनप्रत्यास्त्रायः सार्यते,—

"उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैसिन्तिकं भवेत्। उपवासं तदा कुर्यादाघाय पित्रसेवितम्"—इति॥ पित्रसेवितभोजननियमोऽनुज्ञापचएव। श्रतएव ग्रातातपः,— "ग्रेषमन्त्रमनुज्ञातं भुज्जीत तदनन्तरम्। दष्टैः सार्धन्तु विधिवदुद्धिमान् सुसमाहितः"—इति॥ भोजनानन्तरं दात्रभोक्षोर्नियममाह तहस्यतिः,— "तान्त्रिगां ब्रह्मचारी स्थाच्छाद्धकच्छाद्धिकैः सह। श्रम्या वर्त्तमानौ तो स्थातां निरम्गास्तिनौ"—इति।

त्रन्यथा वर्त्तमानौ तौ स्थातां निरयगामिनौ"-इति । सत्यपुराणेऽपि,-

"पुनर्भीजनमध्यानं यानमायाममैथ्नम्।

<sup>\*</sup> भुष्टकं तु,-इति सुः।

श्राद्धक्काद्धभुक्षेव सर्वमेतद्विवर्जयेत्\*॥
खाध्यायं कलहर्श्चेव दिवाखप्रश्च खेळ्या"—इति।
श्राद्धभोजिनो विग्रेषमाह यमः,—
"पुनर्भाजनमध्यानं भारमायासमैथुनम्।
सन्ध्यां प्रतिग्रहं होमं श्राद्धभुक्षष्ट वर्जयेत्"—इति॥
सन्ध्याहोमयोः प्रतिषेधस्तकतप्रायश्चित्तस्य। क्रते तु प्रायश्चित्ते
कुर्यादेव। श्रतएव भविष्यत्पुराणम्,—

"दम्रक्ततः पिवेचापो गायत्या श्राद्धभुग्दिनः। ततः संध्यामुपासीत जपेच जुज्ञयादिप"—इति॥ एवमुक्तरीत्या पार्वणं कर्त्तुमसमर्थः संकल्पविधिना श्राद्धं कुर्यात्। तदुकं स्रत्यन्तरे,—

"त्रद्गानि पित्यज्ञस्य यदा कर्त्तुं न ग्रक्तुयात्। मंकन्पत्राद्धमेवामौ कुर्यादर्घादिवर्जितम्"—॥ यामोऽपि,—

"त्यकाग्नेः पार्वणक्षेव नैकोहिष्टं सिपाइनम्। श्रत्यकाग्नेसु पिष्डोक्तिस्तसात् संकस्य भोजयेत्!"—इति॥ श्रयमर्थः। श्रासखेन योऽग्निं त्यजित स त्यकाग्निः, न तस्य श्राद्धे-ऽधिकारः, किंतु त्यकाग्नियितिरिक्तस्य साग्निकस्य। विधुरादेस्र्व(१)

<sup>\*</sup> सर्वमेव विवर्जयेत्, - इति ना॰।

<sup>†</sup> भाराध्ययनमैथुनम्, — इति सु॰।

र्मे वायजेत्, — इत्यादर्मपुक्तकेषु पाठः। परन्त भोजयेदिति पाठस्यान्यच दर्मनात् सङ्गततया च सरव मूले निवेश्नितः।

<sup>(</sup>१) विध्रोस्तमार्थः।

पिण्डोपल्चितत्राद्धेऽधिकार् उत्तः । यसादत्यत्राग्निनाऽधिकारिणा त्राद्धमवद्यं कर्त्त्रयं, तसादिस्रते पार्वणविधावद्यतः संकल्पविधानेन कुर्यादिति । संकल्पविधानलचणं सएवा ह,—

"मंकल्पं तु यदा कुर्यात्, न कुर्यात् पात्रपूरणम्। नावाद्यनाग्रीकरणं पिण्डांस्वेव न दापयेत्"—दिति॥ उच्छिष्टपिण्डोन दातयः,

"संकल्पंतु यदा श्राद्धं न कुर्यात् पाचपूरणम्। विकिरस्य न दातयः ————"

इति स्प्रत्यन्तरात्। एवं दर्भे कर्नेखं पार्वक्षश्राद्धसुकं, श्रय तिद्वितिभूतं प्रत्याव्दिकं निरूष्यते। तत्र सौगाचिः,—

"श्राद्धं तुर्यादवय्यन्तु प्रमीतिपित्वतः खयम् । दन्दुचये मासि मासि दृद्धौ प्रत्यब्दमेवच"—इति ॥ तचेतिकर्त्तव्यतामाद जात्वकर्ष्यः,—

"पितः पित्रगणस्यस्य कुर्यात् पार्वणवत्युतः।
प्रत्यब्दं प्रतिमासञ्च विधिर्ज्ञयः सनातनः"—इति।
पित्रगणस्यः सपिण्डीकृतः। तस्य प्रतिसांवत्सरिकमनुमासिकञ्च
श्राद्धं पार्वणविधिना कुर्यात्। यमदग्निरिप,—

"श्रामाद्यं महिपण्डलमौरमो विधिवत् सुतः। कुर्वीत दर्भवच्छाद्धं मातापिचोर्म्हतेऽहिन"—इति॥

<sup>\*</sup> तसादिक्तुते, — इति पाठी उच भवितुं युक्तः ।

<sup>†</sup> खापाद्य,-इति पाठीमम प्रतिभाति ।

<sup>(</sup>१) दर्भे मातामज्ञानामपि श्राद्धसत्त्वादिति भावः।

<sup>(</sup>२) कर्षूर्नाम पिराइदानार्थमवटिविश्वेषोऽन्वरुक्तश्राद्धे प्रस्ते विद्यतः। श्राद्धं पिद्रत्वप्राप्तेरादिभूतं, मरगोत्तरं कर्त्वेषु श्राद्धेषु मध्ये प्रथम-कर्तव्यं वा श्राद्धषोड्णं, "द्वादण्रप्रतिमास्यानि खाद्यं वाग्मासिके तथा। सिपराहीकरणञ्चेव इत्येतत् श्राद्धषोड्णम्"—इति कात्या-यनेनैव विद्यतम्।

<sup>(</sup>३) कात्वायनीये कल्णे सिपिग्डीकरणे कर्मूविधानानुपक्तमात् सिपिग्डी-करणस्य घोडमञ्जाद्धान्तर्गतत्वाच कर्मूसमन्वितपदेनान्वस्रकाञ्चाद्ध-ग्रहणमेव युक्तमुत्पास्थामः।

<sup>(</sup>४) प्रेतपचीऽश्वयुक्तव्यपचाः।

"श्रमायां तु चयो यख प्रेतपचेऽयवा पुनः।
पार्वणं तस्य कर्त्तयं नैकोहिष्टं कदाचन"—इति॥
यतेस्तु न काण्येकोहिष्टं, किं तु सर्वच पार्वणमेव। तथाच
प्रचेताः,—

"दण्डग्रहणमाचेण नैव प्रेतो भवेद्यतिः।

श्रतः स्रतेन कर्त्तव्यं पार्वणं तस्त्र सर्वदा"—इति॥

श्रव केचित्पार्वणैकोद्दिष्टयोर्न्यथा व्यवस्थामाज्ञः,—

"प्रत्यब्दं पार्वणेनैव विधिना चेचजौरसौ।

कुर्यातामितरे कुर्युरेकोद्दिष्टं स्रताद्ग्र"—इति

जाद्यकर्णवचनात्<sup>(१)</sup>। तद्युक्तम्,

"एकोद्दिष्टं तु कर्त्तव्यमौरसेन स्रतेऽहिन।

स्रिण्डीकरणादूष्टें मातापिचोस्तु पार्वणम्"—इति

पैठीनसिवचनविरोधात्<sup>(१)</sup>। जाद्यकर्णवचनं तु चयाह्यतिरिक्त
प्रत्यब्दकर्त्तव्याचयद्यतीयादिविषयत्वेनाष्युपपद्यते। यनु सुमन्तुनो
क्रम्,—

"कुर्याच विधिवच्छाद्धं पार्वणं योऽग्निमान् दिजः। पिचोरनग्निमान्धीर एकोहिष्टं स्टतेऽहनि"—इति॥ तद्युक्तम्,

<sup>(</sup>१) तथा चौरसचीचनथोः पार्क्यमनथेषामेकोहिस्सिति केषांचित्रते व्यवस्था पर्यवस्थति ।

<sup>(</sup>२) पैठीनसिवचने बीरसखायोकोहिङविधानात्तद्विरोधः।

'वक्रमयस्तु ये विपा ये चैकामय एवच् । तेषां सपिण्डनादूर्ध्वमेकोद्दिष्टं न पार्वणम्"-इति स्रत्यनारे साग्निकसाणेको दिष्टविधानात्(१)। एकोद्दिष्टलचणमाह याज्ञवल्काः,-

"एकोह्छं दैवहीनमेकाचैकपविचकम्। श्रावाहनाग्नौकरणरहितं ह्यपमयवत्। उपतिष्ठतामित्यचयस्थाने विप्रविसर्जनम्। श्रभिरम्यतामिति वदेद्ब्र्युस्तेऽभिरतास ह"-दति।

कात्यायनोऽपि। "श्रयकोहिष्टमेकं पानमेकोऽर्थ एकं पिण्डं \* नावाइनं नाग्नौकरणं नाच विश्वदेवाः खदितमिति विप्तिप्रश्नः सुखदितमित्यनुज्ञानसुपतिष्ठतामित्यच्यस्थाने श्रभिरम्यतामिति विसर्गे ऋभिरतास्रोत्यपरे"—इति । तचैकोहिष्टं चिविधं, नवं नविमश्रं पुराणं चेति। श्रव प्रथमाहाद्येकादग्राहान्तविहितं नव-श्राद्धम्। तथा चाङ्गिराः,—

"प्रथमेऽकि हतीये च पश्चमे सप्तमेऽपिवा। नवमैकाद्गे चैव तन्नवश्राद्भसुच्यते"-इति॥ विषष्ठोऽपि,—

<sup>\*</sup> एकः पिख इति ना०।

<sup>. (</sup>१) वङ्गयः श्रोतासिमनाः। एकामयः सार्त्तासिमनाः।

<sup>(</sup>२) तथाच पार्व्याकोद्स्योर्व्विकल्पयवस्यैव साधीयसीति भावः।

"सप्तमेऽकि हतीयेऽकि प्रथमे नवसे तथा\*।

एकाद्गे पञ्चमे खुर्नवश्राद्धानि षट् तथा॥

केचित्पञ्चेव, नवमं भवेदन्तरितं यदि।

एकाद्गेऽकि तत् कुर्यादिति स्रितिकतो विदुः(१)"—इति॥

श्रम पचदयस्य यवस्या ग्रिवस्व मिना दर्गिता,—

"नवश्राद्धानि पञ्चाक्चराश्वकायनग्रास्तिनः।

श्रापस्तम्बाः षडित्याक्चविभाषामैतरेयिणाम्।"—इति।

वैग्यादीनां विग्रेषो भविस्यत्पुराणे दर्गितः,—

"नव सप्त विग्रां राज्ञां नवश्राद्धान्यनुक्रमात्।

श्राचन्तयोर्वर्णयोस्त्र(१) षडित्याक्चर्मक्षयः"—इति॥

षषां नवत्राद्वानासुपरि कर्त्तवं मासिकं नविमत्रम्। तथा षाय-खायनः। "नविमत्रं षडुत्तरम्<sup>(२)</sup>"—इति। मासिकानासुपरि कर्त्तवं प्रत्याब्दिकादि पुराणम्। त्रतएव हारीतेन प्रायश्चित्तकार्यंडे क्रसेण्

<sup>\*</sup> प्रथमेऽकि हतीयेऽकि सप्तमे नवमे तथा, - इति ना॰।

<sup>†</sup> विभाषा तैत्तिरीयिकाम्, — हति सु ।

<sup>‡</sup> प्रायस्वित्तकाराङ्क्रमेगा, — इति ना॰ सु॰।

<sup>(</sup>१) नवमदिनविच्चितं आदं यदि दैवात्तदानीं न क्रतं, तदैकादधेऽक्रि तत् कर्त्तव्यमित्वर्थः।

<sup>(</sup>२) बाद्यन्तयोर्वर्भयोत्रीद्मासम्बद्धाः।

<sup>(</sup>३) वसामुत्तरं वडुत्तरम् । नवश्राद्धानामुपरि कर्त्तव्यमिल्यर्थः ।

नवसासिकयोः प्रायश्चित्तमिधायोत्तरकालीनं श्राद्धं पुराणग्रब्देन व्यवद्वत्य प्रायश्चित्तं विहितम्,—

"चान्द्रायणं नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु मासिके।

एकाइस्तु पुराणेषु प्रायिश्वत्तं विधीयते"—दित ॥

दत्यं पार्वणैकोहिष्टे श्रभिहिते, श्रथोभयात्मकं मिपण्डीकरणमुच्यते। तत्र जौगाचिः,—

"श्राद्धानि षोड्गापाद्य विद्धीत सपिण्डनम्"—इति ।

षोड्ग श्राद्धानि जात्कर्ण्यन दर्भितानि,—

"द्वादग प्रतिमाखानि श्राद्यषाण्मासिके तथा ।

वैपचिकाब्दिके चेति श्राद्धान्येतानि षोड्ग"—इति ॥

श्रवाद्यषाण्मासिकाब्दिकग्रब्दाः जनमासिकोनषाण्मासिको-

"स्तेऽहिन तु कर्त्त्र प्रतिमासं तु वत्सरम्। प्रतिसम्बत्सरञ्चेवमाद्यमेकाद्येऽहिन"—इति॥

नाब्दिकपराः। दादशमासिकानां कालो याज्ञवस्क्येन दर्शितः,-

वसरं वसरपर्यन्तं मासि मासि स्तेऽहिन श्राद्धं कर्त्त्रयं, सिपण्डी-करणादूर्धं प्रतिसम्बसरं स्तेऽहिन कर्त्त्रयं, श्राद्यं तु मासिकमेका-दशेऽहिन कर्त्त्रयम् (१)। जनवाएसासिकादीनां कालमाह गालवः,—

> "जनषाएमाधिकं षष्ठे मासाई स्नूनमाधिकम्। वैपचिकं विपचे स्वादूनाव्दं दाद्गे तथा \*" – इति॥

<sup>\*</sup> दादशेऽहिन,-इति मु॰।

<sup>(</sup>१) खाद्यं मासिकमूनमासिकमित्वर्थः। तथाच खाद्यमेकादशेऽइनीत्वस्य खाद्यं दादशमासिकानामादिमूतं तेभ्यः पूर्व्वं कर्त्तव्यमित्वर्था वोधाः।

स्रोकगौतमोऽपि,-

"एकदिचिदिनेह्ने चिभागनोनएव\* वा। श्राद्धान्यूनाब्दिकादौनि कुर्यादित्याच गौतमः"-इति॥ जनमासिकस्य कालविकस्पमाइ गोभिसः,-

"मरणाद्दादशाहे खानाखूने वोनमासिकम्"-इति। जनानां वर्ज्यं कालमाइ गार्ग्यः,—

"नन्दायां भागविदिने चतुर्द्ग्यां चिपुष्करे। जनश्राद्धं न कुर्वीत रही पुचधनचयात्"-इति॥ मरीचिरपि,-

"दिपुष्करे च नन्दासु सिनीवाच्यां(१) स्गोर्दिने। चतुर्याञ्च नोनानि क्रत्तिकासु चिपुष्करे"-इति॥ तिथिवारनचनविग्रेषाणां नयाणां मेलनं निपुष्करम्। द्वयोर्म-लनं दिपुष्करम्। के ते विशेषाः? दितीयामप्रमीदाद्य्यो अद्रा-तिथयः, भानुभौमग्रनेश्वर्वाराः, पुनर्वसूत्तरप्रस्गुनीविग्राखोत्तरा-षाढ़ापूर्वभाद्रपदानचचाणि(२)।

<sup>\*</sup> जिभागन्यून एव, — इति सु॰।

<sup>(</sup>१) नन्दास प्रतिपत्षष्ठे आदशीष ! "सा दृष्टेन्दुः सिनीवासी"-इति कोषात् चतुर्दशीयुक्तामावस्या सिनीवालीशब्देनोचते।

<sup>(</sup>२) तदुत्तं च्योतिषे,—

<sup>&#</sup>x27;'विषमचरणिधछां भदा तिथिर्यदि जायते। दिनकर्प्रानिद्यापुत्रायां कथञ्चन वासरे। मुनिभिक्दितः सोऽयं योगिस्त्रिपुळ्करसंचितः"—इति।

(श्वमेतानि घोड़ प्रश्नाद्धानि हाला ततः सिपिण्डनं विद्धीत।
तस्य कालमाहातिः। "श्रथ सिपण्डीकरणं सम्बत्धरे पूर्णं त्रिपचे वा
यद्द्वतं द्वद्धिरापद्यते (१)" - दति। बोधायनो (पि। "श्रथ सम्बत्धरे
पूर्णं सिपण्डीकरणं त्रिपचे वा द्वतीये मासि षष्ठे वैकादंगे वा
दादग्राहे वा" - दति। एकादग्राह-दादग्राह-द्वतीयपच-द्वतीयमास-षष्ठमासेकादग्रमास-सम्बत्धरान्त-ग्रुभागमाः, - दत्यष्टौ कालाः
प्रकीर्त्तिताः। तच व्यवस्थामाह हारीतः, -

"या तु पूर्वममावास्या स्ताहाइशमी भवेत्। सपिण्डीकरणं तस्यां कुर्यादेव सुतोऽग्निमान्"—इति। स्ताहादूर्द्धदिनमारभेत्यर्थः। कार्ष्णाजिनिरपि,— "सपिण्डीकरणं कुर्यात् पूर्ववचाग्निमान् सुतः। परतोदशरावाचेत् कुझरब्दोपरीतरः"—इति।

त्राहिताग्निना त्रमावास्थायां पिष्डपित्यज्ञस्थावस्थकर्त्त्रथलात् मिप्षडीकरणमन्तरेण तद्यभवाचेकाद्येऽक्रि दर्शागमे मिप्षडीकरणं

यस्य नच्च च्योकः पाद एकराशिष्ठितः खपरूपादचयं चापरराशि । घटकं, तबच्चं विषमचरणधिष्ठ्यमित्युच्यते । तच क्रक्तिकापुनर्व्यस्य प्रभटित । परमच क्रक्तिकायाः एचगुपादानात् तिहृहाय पुनर्व्यस्य-प्रभटितकमेव दर्शितम्।

<sup>(</sup>१) श्राद्धानि बोड्ग्रापीय,—इति लोगाचित्रचनं व्याकरोति स्त-मिलादिना।

<sup>(</sup>२) त्रयागां पूरणः पचस्तिपचः, तस्मिन्, मरणात् हतीयपचे इति यावत्। रुद्धिः सुभागमः।

कार्यम् । पिण्डपित्वज्ञकर्त्तवातः तु श्रूवते । "श्रमावास्थामपराइः पिण्डपित्वज्ञेन चरन्ति"—इति । सपिण्डीकरणात् पूर्वं पिण्डपि-त्यज्ञस्यासमावो गास्रवेन दर्शितः,—

"सपिण्डीकरणात्रीते पैत्वकं पदमास्थिते । श्राहिताग्नेः सिनीबास्थां पित्वयज्ञः प्रवर्त्तते"—इति । दर्शानागमे तु साग्निर्दादशेऽक्ति सपिण्डनं कुर्यात् । तदुकं भविखत्पुराणे,—

"यजमानोऽग्निमान् राजन्, प्रेतश्चानग्निमान् भवेत् । दादणाचे भवेत्कार्यं सपिण्डीकरणं सुतैः"—इति । गोभिन्नोऽपि,—

"साग्निक यदा कर्त्ता प्रेतञ्चानग्निमान् भवेत्। द्वादणाचे तदा कार्य्यं सपिण्डीकरणं सुतैः"—दिति। प्रेतस्य साग्निले हतीयपचे सपिण्डीकरणं कार्य्यम्। तदाइ समनुः,—

"प्रेतस्वेदाहिताग्निः स्थात् कर्त्तां अविश्वंदा भवेत्। सपिण्डीकरणं तस्य कुर्थात्पचे वतीयके"—दिति। जभयोः साग्निकले दादणाहे सपिण्डीकरणं कार्य्यम्। "साग्निकस्त यदा कर्त्ता प्रेतो वाऽप्याग्निमान् भवेत्। दादणाहे तदा कार्यं सपिण्डीकरणं पितः"—दिति। जभयोरनग्निले दादणाहादयः सप्त काला दक्क्या विक-। स्थाने। तदुकं भविष्यत्पुराणे,—

"सपिण्डीकरणं कुर्यात् यजमानस्वनग्रिमान्।

श्रनाहिताग्नेः प्रेतस्य पूर्णेऽब्दे भरतर्षभ॥
दादग्नेऽहिन षष्ठे वा चिपचे वा चिमासिने\*।
एकादग्नेऽपि वा मासि मङ्गलं स्वादुपस्थितम्"—दित ।
एतेषु मप्तसु कालेषु दादग्नाहः प्रग्नस्तः। तदाह व्याद्वः !,—
"श्रानन्यात्नुलधर्माणां पुंसाञ्चेवायुषः चयात्।
श्रस्थितेश्च गरीरस्य दादग्नाहः प्रग्नस्यते(१)"—दित ।
एतस्ववे चेवर्णिकविषयं, श्रद्रस्य तु दादग्नाहएव प्रतिनियतः(१)।
श्रतप्य सपिण्डीकरणं कर्त्तव्यमित्यनुवृक्तो विष्णुः,—
"मन्त्रवर्जं हि श्रद्राणां दादग्नेऽहिन कीर्त्तितम्?"—दित ।

<sup>\*</sup> जिमासि वा,—इति पाठान्तरम्।

र् याच्चवल्काः,—इति सु॰।

<sup>‡</sup> खस्थिरतात्,—इति मु॰।

<sup>§</sup> दादशाहे सविगडनम्,—इति मृ०।

<sup>(</sup>१) कुलधर्माणामानन्यादित्यनेन येषां दादणाई सिपाडीकरणं कुला-चारः, तेषां दादणाइः प्रश्नन्तः इत्यभिद्धितम्। पंसाञ्चेवायुषः च्या-दित्यनेन यदा ज्योतिरागमादिना संवत्यराद्व्यांगिधिकारिण च्यायः -च्योऽवधार्थते, तदाऽपि दादणाइः प्रश्नन्त इत्युक्तम्। च्यस्थितेच्य प्रशेरस्य इत्यनेन यदा चानुपेच्चणीयकार्थ्यानुरोधेन विदेश्यगमनमा-वश्यकं सम्भायते, तदाऽपि दादणाइः प्रशन्त इति प्रतिपादितम्।

<sup>(</sup>२) एकादणाद्याद्यदिधकालमध्ये दादणाद्यमण्हाय सप्तविधकालिक धानं ब्राह्मणादिवर्णचयविषयं, श्रृतस्य तु दादणाद्यम् सिप्रही-क्रमाकाल इत्यर्थः।

यदा संवत्धरपूर्तीः प्रागेवैकादशाहादिषु षोड्शश्राद्धानि कला सपिण्डीकरणं क्रियते<sup>(१)</sup>, तदा पुनरपि खखकाले मासिकादीन्था-वर्त्तनीयानि । तदाह गोभिषाः,—

"यस्य मंत्रसरादर्वा स्विहिता तु सपिण्डता। विधिवत्तानि कुर्वीत पुनः श्राद्धानि घोड़श्र"—इति। विधिवदिति यथायोगसेको दिष्टेन पार्वणेन वा विधिनेत्यर्थः। तदाह पैठीनसिः,—

"भिषिण्डीकरणादर्शकुर्याच्छाद्वानि घोड्ण । एको द्दिष्टविधानेन कुर्यात्मर्वाणि तानि तु॥ भिषण्डीकरणादू द्वें यदा कुर्यात्तदा पुनः । प्रत्यब्दं यो यथा कुर्यात् तथा कुर्यात्मदा पुनः"—इति । श्रावर्त्तनं चोर्द्धभाविनाभेव नाधोभाविनाम्(१) । तदाह कार्या-जिनिः,—

<sup>(</sup>१) यद्यपि रकादशाहादयः सिपाछीकरणकालतयैनोता न तु घोड़ग्र-श्राद्धकालतया, तथापि घोड़ग्रश्राद्धानन्तरं सिपाछीकरणस्य कर्त-थालात् घोड़ग्रश्राद्धान्यकाला सिपाछीकरणासम्भवात् क्रमानुरोधन तदन्तापकर्षन्यायात् घोड़ग्रश्राद्धान्यपि तेषु कर्त्तव्यानीति भावः'। तदन्तापकर्षन्यायस्य मीमांसापस्रमाध्यायप्रथमपादीय द्वादश्रमधि-करणम्।

<sup>(</sup>२) तथाच यदा सिष्यहीकर्या क्रियते, तदूर्द्धकालभाविनामेव श्राद्धानां स्वस्तकाले प्रनराष्ट्रिः कार्या, न तु तत्यूर्वभाविनां स्वकालक्षताना-मित्यर्थः।

"त्रवीगव्दाद्यत्र यत्र सिपाडीकरणं कृतम् ।
तदूर्द्धमासिकानां स्थाद्यथाकालमनुष्ठितिः"—इति ।
सिपाडीकरणादूर्द्धमावर्त्तनीयानामनुमासिकादीनां दृद्धिपाप्तौ
पुनरपकर्षः । तदाइ ग्राङ्खायिनः,—

"सपिण्डीकरणाद्वीगपक्षय क्रतान्यपि। पुनर्णपक्षयन्ते दृद्धुत्तरनिषेधनात्"—इति। निषेधय कात्यायनेनोक्तः,—

"निर्वर्त्य रिद्धतन्त्रन्तु मासिकानि न तन्त्रयेत्"-इति । सिपण्डीकरणस्य गौणकासमाह स्थाप्रदृष्टः,-

"धिपिष्डीकर्णश्राद्धसुक्रकाले न चेत् क्रतम्"।

रौद्रे इस्ते च रोहिष्यां मैचभे वा समाचरेत्"—इति।

सिपिष्डीकरणेतिकर्त्तव्यतामाइ याज्ञवस्काः,—

"गन्धोदकति बैर्युकं कुर्यात्पाचचतुष्टयम् । श्रर्थार्थं, पित्याचेषु प्रेतपाचं प्रवेचयेत्॥ ये समाना दति दाभ्यां ग्रेषं पूर्ववदाचरेत्"—दति ।

कात्यायनोऽपि। "ततः संवत्सरे पूर्णं चलारि पात्राणि सितज्ञगन्थोदकः पूरियता त्रीणि पितृणामेकं प्रेतस्थ प्रेतपात्रं पित्यपित्र्याचित्राति ये समाना दित दाभ्यामेतेन पिण्डोव्यास्थातः" —दित । यदा पिता स्रियते पितामहस्तिष्ठति, तदा प्रपिताम-हादिभिः सह पितः सापिण्डाम्। तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे,—

<sup>\*</sup> कथम्, -इति ना०।

"स्ते पितरि यखाय विद्यते च पितामहः। तेन देयाख्वयः पिष्डाः प्रपितामहपूर्वकाः"—इति। केचित्तच सापिण्डामेव<sup>(१)</sup> नाभ्युपगच्छन्ति,

"युक्तमास प्रमीतानां(१) नैव कार्या सपिएउता"—इति वसनात् । श्रपरे पुनरस्य वसनस्य माद्यपिद्यमर्द्यातिरिक्तविष-यतं मन्यन्ते । उदाहरन्ति च स्कन्दपुराणवसनम्,—

"शुक्तमेण स्तानाञ्च सिपण्डीक्रतिरिखते। यदि माता यदि पिता मर्त्ता नैष विधिः स्रतः\*"—इति। श्रव दृद्धाचाराञ्चवस्था द्रष्ट्या<sup>(२)</sup>। मातुः सापिण्डां पिताम-द्यादिभिः सह कर्त्तंचम्। तदाह ग्रङ्खः,—

<sup>\*</sup> चैव विधिः स्तृतः, — इति सु॰। सस तु, भर्ता चैंष विधिः स्तृतः, — इति पाठः प्रतिभाति। सूलोक्तपाठे तु, एष इत्यनेन बुद्धिस्यस्य सिष्यते करणनिषेधस्य परासर्णः। तथाच, मात्रादिषु सिष्यते करण-मिस्यते, तत्र नैष विधिनं सिष्यहीकरणनिषेधविधिरित्यर्थः।

<sup>(</sup>१) सापियदां सपियडीकर सम्।

<sup>(</sup>२) पितामचे जीवति पितुर्मरणे पिता खुत्कमात् प्रमीत इत्सुच्यते।

<sup>(</sup>१) युत्कमस्तानां सिपाडीकरणं न कार्यमिखेकं मतम्। युत्कम-स्तानामिष माटिपिटमहूँणां सिपाडनं कार्यमिखपरमतम्। तत्र राज्ञासराद्यवस्था। येषां पूर्वजैः युत्कमस्तानां सिपाडनं न इतं, तेन न कार्यमेव तथाविधस्थते सिपाडनम्। येषान्त पूर्वजैः युत्क-मस्तानामिष मात्रादीनां सिपाडनं इतं, तैर्युत्कमस्तमात्रादीनां सिपाडनं कार्यमेवित भावः।

"मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्यं भवेत्सुतैः । पितामच्चादिभिः सार्ड्डं सपिण्डीकरणं स्थतम"—इति प्रमीतपिष्टकस्य विकल्पमाइ यमः,—

"श्रीवित्पता पितामञ्चा मातः कुर्यात् सपिष्डताम्।
प्रमीतिपद्धकः पित्रा पितामञ्चाऽथवा स्तः"—इति ।
पुत्रिकास्त्रतो माद्यसपिष्डनं मातामहादिभिः सह कुर्यात् ।
तथाच बोधायनः,—

"श्रादिशेत् प्रथमे पिण्डे मातरं पुलिकास्तः। दितीये पितरक्तस्यास्तृतीये च पितामहम्"—इति। चितारोहणे तु भर्नीव सापिण्डां नियतम्(१)। तदाह श्रातातपः,—

> "स्ता याऽतुगता नाघं सा तेन सहिपाडताम्\*। अर्हति खर्गवासेऽपि यावदास्त्रसंभवस्(१)"—इति।

<sup>\*</sup> सम्पिखनम्, — इति सु ।।

<sup>(</sup>१) तथाच प्रत्निक गाऽपि चितारोच्यो क्वते तस्या चपि सपियडीकरणं भक्ति कर्त्त्वं, व तु तत्यित्रादिभिरित्यर्थः । यवमनुमरणपच्छे, 'भ्रमीविषद्धकः पित्रा पितामच्चाऽचवा स्तः'—इत्युक्त विकल्पोऽपि व भवति इति द्रष्ट्यम्।

<sup>(</sup>२) खनुस्तायाः भूतसंञ्जवपर्यन्तं प्रनयकानपर्यनं खर्गवासे सर्वाप, सा भक्तां सद्द सपिखनमहंतीत्वर्धः । यद्यप्यनुमर्गानेव तस्याः सर्गवास-एव भवति न तु प्रेतत्वमुत्पद्यते, तथापि भक्तां सद्द तस्याः सपिखनं धर्मेश्वमिति तात्पर्यम् ।

यमोऽपि,-

"पत्या \* चैनेन कर्त्तवां सपिण्डीकरणं स्तियाः । साऽस्तताऽपि हि तेनेकां गता सन्ताक्ततिव्रतेः (१)"—इति । अवैक्रमञ्दः पितासद्धादि विकल्पनिष्टच्चर्यः, न चिपुल्पव्याष्टच्चर्यः। सपिण्डीकरणस्य पार्वणेकोद्दिष्टक्पत्वात् (१) । एतस्वै ब्राह्मादिविवाहेषु द्रष्ट्यम् । श्रासुरादिविवाहे चतुर्धा विकल्पाः (१) । तत्र पचनयभाष्ट्र प्रातातपः,—

"तस्राचा तत्पितामच्या तच्छ्या वा सपिण्डनम्।

- (१) सा स्त्री स्रम्यताऽपि जीवस्यपि मन्त्रास्तित्रतैः तेन भर्जा सङ् एक्यं गता, स्रतो म्टतायास्तस्याः पत्या सङ् सिषस्तिक्रयां मुस्तामित्यर्थः । स्रज्ञ, मन्त्राः पाणिग्रहणादिमन्त्राः, सास्त्रतयो विवाहादिश्वोमाः, व्रतानि विवाहाद्गतया विहितानि ब्रह्मचर्यादीनि । स्रभः कर्णाः सा पत्था सङ्क्यं गता, साङ्गविवाहेन तस्याः तवृष्णरीरार्ज्ञल-निष्णत्तेरिति भावः ।
- (२) पत्या चैकेन, इत्येक प्रब्देन पिताम हादयोन व्यावक्तंने। सिपाडी-कर गस्य व्याव्याविक्ततितया पार्व्यावत् नैप्रसिक लस्य पिट्रपचे न्याय्यलात्। किन्वेक प्रब्देन पिताम ह्यादिभिः सिपाडीकर ग्रिम त्ययं कल्पोयविक्ट्यते इति भावः।
- (३) खासरादिविवाष्ट्रोजां खीयां सिष्यहीकर्यं तस्या मात्रा पिता-मह्मा तत् श्रश्चा वा कार्यमित्यादिविग्रेषविधिवजात् पत्या स्विपता-मह्मादिभिनी सिप्यहनिति सामान्यविधिन्नीस्मादिविवाष्ट्रीज्ञासी-विषये व्यवतिस्तते। खपवादिवस्यपरित्याग्रेनोत्सर्गस्य क्तेरिति भावः।

<sup>\*</sup> पित्रा,-इति ना॰।

त्रासुरादिविवाहेषु वर्णानां योषितां भवेत्"—रित । चतुर्थं पद्यमाह सुमन्तुः,—

"पिता पितामहे योज्यः पूर्णे संवत्तरे सुतैः ।

माता मातामहे तद्दित्याह भगवन् भिवः"—दित ।

मातः सापिएछो गोचनियममाह मार्कएडेयः,—

"ब्राह्मादिषु विवाहेषु या द्धढ़ा कन्यका भवेत् ।

भर्वगोचेण कर्त्त्र वा तस्याः पिण्डोदकिष्ठया ॥

श्रासुरादिविवाहेषु पित्रगोचेण धर्मवित्"—दित ।

गोलाचिर्पि,-

"मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकिकयाः। कुर्वीत पुल्लिकापुत्र एवमाह प्रजापितः(१)"—दित। पत्याः सपिण्डां दर्भयति पैठीनिसः,—

"त्रपुत्रायां स्तायान्तु पतिः कुर्यात् सपिष्डताम् । श्रत्रादिभिः सहैवास्याः सपिष्डीकरणं भवेत्<sup>(२)</sup>"—इति । पत्युः सापिष्ड्यमाह गोलाचिः,—

- \* विद्वानां,—इति पुक्तकान्तरीयः पाठः समीचीनः। विद्वानामिति विवाहितानामित्यर्थः।
- ी शीचनिर्यायमाच्,-इति ना॰ स॰।
- (१) प्रिक्ताया ब्राह्मादिविवाहेनोढ़ाया खिप पिग्डादिकं तत्पिहमोचेग प्रस्नोदद्यादित्वर्थः।
- (२) यदा प्रतिः सपिग्छनं करोति, तदा श्वश्वादिभिः संहैव स्त्रियाः सपि-ग्रहनं कुर्यादित्वर्थः।

"मर्वाभावे खयं पत्यः खभर्तृणाममन्त्रकम् । मपिण्डीकरणं कुर्युः ततः पार्वणमेवच"-इति ।

सुमनुरपि,—

"श्रपुचे प्रस्थिते" कर्चा नास्ति वेच्छ्राद्धकर्मणि । तत्र पत्थिप कुर्वीत सापिण्डां पार्व्वणं तथा"—इति । यत्त् स्प्रत्यन्तरम्,—

"त्रपुत्तस्य परेतस्य नैव कुर्यात्मिपिष्डताम् । त्रप्रौचमुदकं पिष्डमेकोद्दिष्टं न पार्वणम् ॥ त्रपुत्ता ये स्ताः केचित्पुरुषा वा तथा स्त्रियः\*। तेषां मिपिष्डनाभावादेकोद्दिष्टं न पार्वणम् (२)"—दिति । तत्पुत्त्रोत्पादनविधिप्रग्रंमापरतया व्याख्येयम् (२) । यतीनां मा-पिण्डां निषेधत्युग्रना,—

भावः।

<sup>\*</sup> स्त्रियोऽपिवा,—इति सु॰।

<sup>(</sup>१) प्रस्थिते सते। संस्थिते,—इति तु युक्तः पाठः।

<sup>(</sup>२) सिपाडनामावात् पार्व्यां नेति, "सिपाडीकरणादूर्द्धं प्रेतः पार्व्या-माम्भवेत्"—इत्यनेन क्रतसिपाडनस्थैव पार्व्यामामित्वोक्तेरिति भावः।

<sup>(</sup>३) चपुत्रस्यापि सिपाइनं पार्व्याच्यास्येव, पुर्व्वोक्तवचनात्। खत्र तद-भावोक्तिस्तु पुत्रोत्पादनिविधिप्रशंसार्था। इत्यमभ्यिक्तः पुत्रोय-त्तदभावे सिपाइनं पार्व्याच्यास्य न भवति, खतस्तदुत्पादने सर्व्या यतितव्यमिति तिद्धिः प्रशस्यते। तथाच खपुत्रस्य सिपाइनं पार्व्याच्य नास्तीति सतोऽप्यभाववचनं खनुदरा कन्येत्यादिवदिति

"सिपिष्डीकरणं तेषां न कर्त्तवां सुतादिभिः। चिद्रष्डयहणादेव प्रेतलं नैव जायते<sup>(१)</sup>॥ एकोद्दिष्टं न कुर्वीत यतीनाञ्चैव सर्वदा। श्रहत्वेकादग्रे तेषां पार्वणना विधीयते"—इति। दत्युभयात्मकं सिपष्डीकरणं निरूपितम्।

## श्रय पार्वणविक्रतिरूपं रुडिश्राइनिरूधते।

तत्र याज्ञवल्काः—

"एवं प्रदिचणादृत्तो दृद्धौ (२) नान्दीसुखान पितृ ।
यजेत दिधकर्कन्धुमिश्राः पिण्डाः\* यवैः क्रिया"—इति ।
एवं, पार्वणविद्यार्थः । तथात्त विष्णुधर्मीत्तरे,—
"दृद्धौ समर्चयेदिद्दान् नित्यं नान्दीसुखान् पितृ ।
सम्पादितो विभेषस्त भेषं पार्वणवद्भवेत्"—इति ।
पार्वणविद्यानेनावाह्वनिपुरुषोद्देभाद्योऽतिदिम्बन्ते । श्रयं तु
विभेषः सम्पाद्तिः, नान्दीसुखसंज्ञकाः पितरः,—इति । एतच्च प्रद्चिणादृद्वद्रद्धादीनां याज्ञवल्क्योक्तानामितरेषां च विभेषाणा-

<sup>\*</sup> प्राप्ते,-इति मु॰।

<sup>†</sup> मिश्रान् पिखान्,—इति ना॰ सु॰।

<sup>(</sup>१) "वाग्दाडोऽय मनोदाडः कायदाडस्तथैवच। यसीमा नियता बृद्धि-स्त्रिदाडीति स उचाते"—इत्यक्तं दाडचयं बोध्यम् ।

<sup>(</sup>२) रिद्धराष्ट्रास्यमानं कम्म विवाहादिकम्।

सुपलचणम्। ते च विश्वेषाः कात्यायनेन दर्शिताः। "त्राभ्युद्यिके त्राद्धे प्रद्विणसुपचारः, पित्रमन्त्रवर्जनस्वजो दर्भाः, यवैस्तिलाधें, सुसम्पन्नमित्रा ति तिप्रत्रः, सुसम्पन्नमित्यनुज्ञा, द्धिवद्राचतिमत्राः पिण्डाः, नान्दीसुखान् पितृनावहियय्ये दति पृच्छति, नान्दीसुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यचय्यस्थाने, नान्दीसुखान् पितृनर्चिय्ये दति पृच्छति, नान्दीसुखाः पितरः पितामहाः प्रपितामहास् प्रीयन्ता- पित्यनेन स्वधां सुर्यात्, युग्मानाभयेत्"—दति । अचेता त्रपि,—

"मात्रश्राद्धन्तु पूर्वं स्थात् पित्रणां तदनक्तरम् ।
ततो मातामहानाञ्च दृद्धौ श्राद्धचयं स्थतम् ॥
न अपेत् पैत्वकं जषं(१) न मांमं तच दापयेत् ।
प्राङ्मुखा, देवतीर्थेन चिप्रं देशविमार्जनम्"—इति ।
प्राङ्मुखा, पिष्डदानादिकं कुर्य्यादित्यध्याहारः । त्रतपव प्रचेताः,—
"श्रपमयं न कुर्वीत न कुर्य्यादप्रदच्चिणम्\*(१) ।
यथा चोपचरेद् देवान् तथा दृद्धौ पित्वनिष ।
प्रद्यात्राङ्मुखः पिष्डान् दृद्धौ मयोन(१) वाग्यतः"—इति ।
पिष्डदाने विश्रेषमाह विसष्ठः,—

<sup>\*</sup> न कुर्यात्तु प्रदिचाम्, - इति नाः।

<sup>(</sup>१) अनेन पार्व्वगातिदेशपाप्तिपत्नगाथादिनपाउन निविध्यते।

<sup>(</sup>२) खत्र पार्व्यावत् वामावर्त्तनोपचारो न कर्त्तवाः, किन्तु दिव्यावर्तेने विवर्धः।

<sup>(</sup>३) सचीन उपवीतिना । प्राचीनावीतित्वस्यापसचन योह्नोलान् ।

"प्राद्मुखो देवतीर्थन प्राक्कृलेषु (१) कुग्रेषु च । दला पिष्डान् न कुर्वीत पिष्डपाचमधोसुखम्"—इति । पिष्डदानं न चोक्किष्टसन्निधौ,

"प्रद्धात् प्राङ्मुखः पिष्डान् रही नामा न वाह्यतः"—इति ग्रातातपस्मर्णात् । नामोचार्णं च प्रथमपिष्डएव न दितीये । तदुक्तं चतुर्विग्रतिमते,—

"एकं नाम्ना परं द्वाग् पिण्डान् प्रथक् प्रथक्"—दित । एकेकसी दी दी पिण्डी, तचाद्यं नाम्ना दितीयं द्वणीं दद्यादित्यर्थः । वृद्धित्राहे पिण्डदानं वैकस्पिकम् । तथा च भविष्यत्पुराणम्,—

"पिष्डिनर्वपणं कुर्यात् न वा कुर्यात्रराधिप । विद्वित्राद्धे महावाहो, कुलधर्मानवेच्य तु"—इति ॥ विद्वित्राद्धिनिमत्तान्याह लोगाचिः,— "नवाल्योलगोदाने सोमोपायनपुंसवे । द्वानाधानिववाहेषु नान्दीत्राद्धं विधीयते<sup>(२)</sup>"—इति ।

(१) प्राक्षुलेषु प्रागयेषु ।

<sup>(</sup>२) गावः केशाः दीयन्ते खाद्धान्ते खात्रेति खुत्पच्या गोदानं नाम केशान्तापरनामधेयग्रद्धोक्तसंस्कारिवश्रेषः। सोमः सोमयागः। उपायनं प्रतिष्ठा। पुंसवः पुंसवनापरनामधेयोगर्भसंस्कारिवश्रेषः। स्नानं, खध्ययनानन्तरं स्टइस्थात्रमप्रवेशात् पूर्वे कर्त्त्वं समावर्ते-नापरनामधेयमाञ्चवनं ग्रद्धादौ विच्तिम्। खाधानमग्राधानम्। गर्भाधानं वा।

कार्चाजिनिर्पि,-

"कन्यापुत्तविवाहेषु प्रवेशे नववेश्वनः । नामकर्षाणि वालानां चूडाकर्षादिके तथा॥ सीमन्तोन्नयने चैव पुत्तादिसुखदर्शने । नान्दीसुखान् पित्रगणान् पूजयेत् प्रयतो ग्रही"—इति ॥ दृद्धगार्गीऽपि,—

"त्रम्याधानाभिषेकादाविष्टापूर्ते स्वियास्तौ (१)। वृद्धित्राद्धं प्रकुर्वीत त्रात्रमग्रहणे तथा"—इति ॥ इत्यं त्राद्धानि निरूपितानि । त्रधुना तत्कर्ता निरूपते। तत्र वृहस्यति:,—

"प्रमीतस्य पितुः पुत्रैः श्राद्धं देयं प्रयत्नतः । ज्ञातिवन्युमुद्धिस्थिर्चेर्चित्रग्धत्यपुरोहितैः (२)"—इति ॥ विष्णुपुराणेऽपि,—

"पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा तददा भ्राव्यक्तिः।

(१) खिभिषेकोराजाभिषेकः। इष्टं "खिमिहोत्रं तपः सत्यं वेदानाञ्चानु-पालनम्। खातिष्यं वैश्वदेवश्व इष्टिमित्यभिधीयते"—इत्युक्तलच्चग्रम्। पूर्तं, "वापीकूपतड़ागादि देवतायतनानि च। खन्नप्रदानमारामाः पूर्तिमत्यभिधीयते"—इत्युक्तखरूपम्। ख्वियात्रस्तौ गर्भाधाने।

(२) "प्रोहितच कुर्वीत रण्यादेव चर्तिम्। तेऽस्य ग्रह्माणि कर्माणि कुर्युवतानिकानि च"—इति स्मरणात् ग्रह्मकर्माकर्ता प्रराहितः, वैतानिककर्मकर्ता चरितक्। वैतानिकं श्रीतम्। चत्रव सार्थते। "चम्प्राधेयं पाक्रयचानिमस्रोमादिकान् मखान्। यः करोति रतो यस्य स तस्यर्तिग्रहोचते"—इति।

सपिष्डसन्तिर्वाऽपि क्रियार्चा नृप, जायते"—इति । तत्र सुख्यानुकन्पी<sup>(१)</sup> विविनक्ति प्रङ्काः,—

"पितुः पुत्रेण कर्त्तव्या पिष्डदानोदकिकिया। पुत्राभावे तु पत्नी स्थात् पत्र्यभावे तु सोदरः"—इति॥ स्पतिसङ्गहेऽपि,—

"पुत्तः कुर्यात् पितुः श्राद्धं पत्नी तु तदमित्तधी।
धनहार्यय दौहिनस्ततो श्राता च तत्सुतः॥
श्रातः सहोदरो श्राता कुर्याद्दाहादि तत्सुतः।
तत्तस्त्वसोदरो श्राता तदभावे तु तत्सुतः"—दृति॥
पुत्तग्रव्देन सुख्या गौणाञ्च पुत्रा ग्रह्मन्ते(१)। तेषां सर्वेषामभावे
पौत्रः कुर्यात्। तस्थाभावे तु पत्नी। श्रतएव वृहस्यतिना पौत्तस्य
पुत्तिकापुत्तसाम्यसुकं,—

"पौत्नोऽय पुलिकापुत्तः खर्गप्राप्तिकरावुभौ । रिक्ये च पिण्डदाने च समौ तौ परिकीर्त्तितौ"—दिति। न चैतावता तथोः समविकल्पः ग्रङ्कनीयः,

<sup>(</sup>१) मुख्यक्तसः प्रथमकल्यः। खनुकल्यः प्रतिनिधिकल्यः खामलल्यः,— इति यावत्।

<sup>(</sup>२) मुख्यो प्रिकारसो इतरे चेत्रजादयो गोगाः। "खाच्याभावे यथा तेलं सिद्धः प्रतिनिधीक्षतम्। तथैकादम् प्रस्नाः खुः प्रिक्रतौरस-योविना"—इति स्नरणात्। प्रिक्रतौरसयोरप्यौरसस्य श्रेष्यम्। "संस्कृतायां सवर्णायां खयमुत्पादयेन् यम्। तभौरसं विजानीयात पुष्टं प्रथमक स्थितम्"—इति स्नरणात्।

"नैव\* पौत्रेण कर्त्तवां पुत्रवांश्चेत् पितामहः"—इति
कात्यायनस्परणात् । पत्र्यभावे तु मोदर दत्ययं क्रमः, पत्र्यादायहरणे द्रष्ट्यः । श्रन्यथा यो दायहरः, मएव कुर्यात् । श्रतः
एव विष्णवापसम्बौ । "यञ्चार्थहरः म पिण्डदायी"—इति । पुत्रः
पित्रवित्ताभावेऽपि पिण्डं दद्यात्त्दभावे मपिण्डोद्यात्, मपिण्डाभावे समानोदकादयः कुर्यः । तथा च मार्कण्डेयपुराणम्,—

"पुत्राभावे सपिण्डासु तदभावे सहोदकाः"।
मातुः सपिण्डा ये वा स्पूर्णे वा मातुः सहोदकाः॥
कुर्युरेनं विधिं सम्यक् अपुत्रस्य अताः ।
कुर्यान्मातामहायेव पुत्रिकातनयस्त्रथा ॥
सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्त्रभर्वृणाममन्त्रकम् ।
तदभावे च नृपतिः कारयेत्तस्य रिक्यतः।
तत्स्थानीयैर्वरैः अस्यक् दाहाद्याः सकलाः कियाः ।
सर्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नृपतिर्थतः"—इति॥

<sup>\*</sup> नैतत्,-इति मु॰।

<sup>†</sup> सताः,-इति ना॰।

I नास्तीदमद्धं ना॰ स॰ पुस्तक्योः।

<sup>§</sup> तज्जातीयैर्नरैः,—इति मु॰।

<sup>(</sup>१) "सहीदकाः समानीदकाः। "सिपाछता तु प्रकृषे सप्तमे विनिवर्त्तते। समानीदकभावस्तु जन्मनाझीरवेदने"—इत्यनेन सिपाछसमानीदक-योर्भेद्उन्नेयः।

सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युरित्यासुरादिविवाहोटस्तीविषयम्। अतः पुत्राभावे तु पत्नीत्यनेन सहाविरोधः। तस्याः पत्नीत्वाभावात् अतएव प्रातातपः तस्याः पत्नीतं निषेधति,—

"क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्यभिधीयते। न सा दैवे न सा पिद्ये दासीं तां कवयो विदुः(१)"—इति। पूर्वमध्यमोत्तरासु पुत्रादीनां व्यवस्थितमधिकारं दर्भयति पराग्ररो विष्णुपुराणे,—

> "पूर्वा किया मध्यमा च तथैवोत्तरसंज्ञिताः। चित्रकाराः किया ह्येतास्तासां भेदं ग्रहणुष्ट्य से॥ श्रा दाहादा दशाहाच\* मध्ये याः खुः किया मताः।

<sup>\*</sup> बादाहाद्वादशाहा च, -- इति मु॰।

<sup>(</sup>१) "बासरोद्रविणादानात्"—इत्यादिना धनदानपूर्व्यक्षक्रन्याग्रहण-स्यासरिविवाह्मलात् धनेन ग्रहीतायास्य क्रयक्षीतत्वात् न तस्याः पत्नी-त्वम्। स्वतस्वासरादिविवाह्माण्याः पत्नीत्वाभावात् सर्वाभावे तस्याः स्विकारः, ब्राह्मग्रदिविवाह्मोण्यास्तु पत्नीत्वात् प्रत्नाभावे स्विधः कार इति सर्वाभावे स्वियः कुर्स्थुरिति प्रत्नाभावे तु पत्नी स्यादिय-न्योवंचनयोनं विरोधः। यद्यपि स्वासरिववाहमाने द्रविग्रदानोने केस्विद्वाहेनोण्यास्य क्रयक्षीतत्वया पत्नीत्वाभावो न गान्धवादि विवाह्मोण्या स्त्वासरादिविवाह्मोण्याः सर्वाभावे द्राह्मात् तद्यस्त्रतं प्रतिभाति, तथापि स्वासरिववाहेनोण्याः सर्वाभावे स्वधिकार दर्भनात् तदपेद्यया प्रतो निर्दिष्टेन गान्धवीदिविवाहेनोण्याः स्विवाहेनोण्याः सर्वामिति भावः।

ताः पूर्वाः, मध्यमा मासि मास्येकोहिष्टसंजिताः॥
प्रेते पित्वलमापने सपिण्डीकरणादन् ।
क्रियन्ते याः क्रियाः पित्र्याः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तराः॥
पित्रमात्वसपिण्डेस्त समानसिल्लेस्तथा ।
तसङ्घातगतैस्रेव राज्ञा वा धनहारिणा ॥
पूर्वाः क्रियास्र कर्त्त्रयाः पुत्राद्येरेव चोत्तराः।
दौहिन्देर्वा नरश्रेष्ठ\*, कार्य्यास्त्रत्तनयैस्तथा"-इति॥

सिपाडा चैरवनिपत्यनीः पूर्वाः क्रिया मध्यमाञ्च कर्त्तव्याः। पुत्राचैरेव श्राहमन्तत्यनीः दौहित्राचैञ्चोत्तराः क्रियाः कर्त्तव्याः, न सिपाडा चैरवनिपत्यनीरित्यर्थः। श्रीरसः सुतोऽनुपनीतोऽपि दाहा-दिकाः क्रियाः कुर्यात्। तदाह सुमन्तुः,—

"श्राद्धं कुर्याद्वय्यन्तु प्रमीतिपित्वको हि यः। वतस्यो वाऽवतस्यो वा एकएव भवेद्यदि"—इति॥ त्रवतस्योऽनुपनीतः। तदाह तृद्धमनुः,—

"कुर्यादनुपनीतोऽपि श्राद्धमेको हि यः सुतः। पित्यज्ञाङ्गतिं पाणौ जुङ्गयाङ्काह्मणस्य सः<sup>(१)</sup>"- दति॥ श्रव विशेषः प्रचेतसा दर्शितः,—

<sup>\*</sup> दौचिनेर्भागनेयेख,—इति सु॰।
† व्याभ्रेण,—इति सु॰।

<sup>(</sup>१) अनुपनीतस्याहितामिलाभावात्, "न पेत्रयिष्योहोमो जीकिकामी विधीयते"—इति मनुना पित्रयिष्यिश्चमस्य जीकिकामी निषेधाच अनुपनीतेन ब्राह्मगापागावमीकर्णहोमः कर्त्तस्य इति भावः।

"कृतचूडसु सुर्वीत उदकं पिएडसेव च।

खधाकारं प्रयुच्चीत वेदोचारं न कारयेत्"—दित ॥

मातापिचोक्भयोरिष कुर्वीतित्यर्थः। तथा च स्वत्यन्तरम्,—

"कृतचूडोऽनुपेतस्तु पिचोः श्राद्धं समाचरेत्।

उदाहरेत् खधाकारं न तु वेदाचराष्यसी"—दित॥

यनु मनुनोक्तम्,—

"न ह्यस्मिन् युच्यते कर्म किञ्चिदामौ झिबन्धनात्।

नाभियाहारयेद्वद्धा खधानिनयनादृते(१)"—दित॥

तत् चिवर्षकृतचूड़ाविषयम्। तथा च सुमन्तुः,—

"श्रनुपेतोऽिष कुर्वीत मन्त्रवत् पेटमेधिकम्।

यद्यसौ कृतचूड़ः स्थाद् यदि स्थाच चिवत्सरः"—दित॥

श्रथ मातामहादिश्राद्वाधिकारिनर्णयः। तत्र व्यासः,—

श्रनृणं स्थात् पितृणान्तु ब्रह्मसोकं च गच्छति"—इति ॥ मातामहानामि।ते बद्धवचनं मातुः पितामहप्रपितामहयो-रिप<sup>(२)</sup> सङ्ग्रहार्थम् । तथा च पुसस्यः,—

"पितृसातामहांश्वेव दिजः श्राद्धेन तर्पयेत्।

"मातुः पितरमार्भ्य त्रयो मातामहाः स्थताः। तेषानु पित्वक्ताद्धं कुर्युर्दृहित्स्सनवः"—इति॥

<sup>(</sup>१) मौज्ञिबन्धनसुपनयनम् । स्वधानिनशनं श्राज्ञसम्पादकमन्त्रजातम् । स्वधा श्राद्धं निनीयते सम्पाद्यते स्वनेनेति युत्पत्तेः ।

<sup>(</sup>२) वितास इप्रवितास इयोशियत्र मातुरिति पूरवायम्। तेन, स्राद्ध-कर्तुः प्रमातास इ-रुद्धप्रमाताम इयेशियर्थः।

पित्रश्राद्धवन्त्रातामस्त्रश्राद्धमपि नित्यं, श्रकरणे प्रत्यवायस्त्रर-णात्। तदुक्तं स्कन्दपुराणे,—

"पार्वणं कुरुते यस्तु नेवलं पित्रहेतुतः। मातामद्यन कुरुते पित्रहा स प्रजायते"—इति॥ स्वयाद्यक्षोऽपि,—

"पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवम्।
श्रविभेषेण कर्त्त्रं विभेषास्तरकं व्रजेत्"—इति॥
मातामहश्राद्धं कचिद्यवद्ति कात्यायनः,—
"कर्षूममन्त्रितं मुद्धा तथा श्राद्धञ्च षोड्शम्।
प्रत्याब्दिकञ्च भेषेषु पिष्डाः स्थः षिति स्थितिः"—इति॥
कर्षूममन्त्रितं मिप्ष्डीकरणश्राद्धम्। षोड्शग्रहणमेकोद्दिष्टोपखचणार्थम्। सङ्घातमर्णे श्राद्धक्रममाह स्थ्यप्रदृङ्गः,—

"भवेद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणं तथा।
सम्बन्धासत्तिमालोच्य तत्कमाच्छाद्धमाचरेत्"—इति॥
श्रव पत्थादिसपिण्डेषु सम्बन्धासत्तिरेवं द्रष्ट्या। पतिपत्थोः
सम्बन्धः प्रत्यासन्नः, एकप्रतियोगिकलाद्यवधानाच्च(१)। पुत्रस्य तु
मातापित्द्वयनिक्ष्यत्वेन विलम्बितप्रतिपत्तेर्विप्रक्षष्टः सम्बन्धः। भातुस्तु पित्रजलयवधानेन ततोऽपि विप्रक्रष्टः। एवमन्यवादनीयम्।
पत्थादीनां पित्रोश्च सङ्गतमरणे च्रथाप्रङ्गः,—

<sup>(</sup>१) पतिलं पत्नीमात्रनिरूषं, पत्नीलगपि पतिमात्रनिरूपमिलेकपति-योगिकलमतरवास्त्रविद्वतल्य तत्नंबन्धस्य।

"पत्थाः पुत्रस्य तत्पुत्रश्चात्रीस्तत्तनयस्य च।
स्वायश्चीश्च पित्रोश्च सङ्घातमरणं यदि ॥
श्वर्वागब्दान्माद्यपित्रपूर्वं सापिण्ड्यमात्ररेत्"—इति।
तत्पुत्रः पुत्रपुत्रः। तत्तनयो श्चाद्यतनयः। यत्तु देवलेनोक्तम्,—
"पितरौ प्रस्तौ यस्य देइस्तस्याग्रुत्तिर्भवेत्।
न देवस्वापि पित्रश्च यावत् पूर्णा न वसरः"—इति ॥
तत्पूर्वीक्तपत्थादिव्यतिरिक्तसपिण्डविषयम्। श्वतप्य स्रोगास्तिः,—
"श्वन्येषां प्रेतकार्याणि महागुक्तिपातने।
स्रान्येषां प्रेतकार्याणि महागुक्तिपातने।
प्रेतकार्याणि दहनादीन्याद्यश्चाद्वान्तानि विविचतानि,
"श्वाद्यं श्चाद्वमग्रद्भद्वोऽपि सुर्यादेकाद्ग्रेऽहिनि"—इति
विश्रेषस्मरणात्। एकमित्यन्यदित्यर्थः\*(१)। पित्रोः सङ्घातमर्णे देवसः,—

"पिचोरूपरमे पुचाः क्रियां कुर्युर्दयोरिप। श्रनुदृत्तौ च नान्येषां मङ्गातमर्णेऽपि वा"—इति॥

<sup>\*</sup> रकमित्रेकस्य वर्ज्जयेदित्यर्थः, — इति गा॰। वान्येषां, — इति गा॰।

<sup>(</sup>१) तथाच पिटमाटमर्गे वत्सरमध्ये पत्नादीनां दाहादि प्रेतकार्थे आद्भव कर्त्तव्यमेव। पत्नादिभिन्नसिप्रानान्तु दाहादादाश्राद्धः पर्यन्तमेव कार्थे, न तेषां प्रेतमाद्धमि,—इति व्यवस्थानिव्यार्थः।

त्रनुगमनेन पित्रोः सङ्घातमरणे मात्रनुगमनेन दिनान्तर-मरणेऽपि तत्तद्दादणाहे क्रियां कुर्युः, अन्येषां पित्रोश्च सङ्घात-मरणे यथाकालं न कुर्युः, किन्तु\* विपचएव। तदाह लौगाचिः,—

"पत्नी पुत्रस्तथा पौत्रो माता तत्पुत्रका ऋषि। पितरौ च यदैकस्मिन् स्रियेरन् वासरे तदा॥ त्राद्यमेकादग्रे कुर्यात् त्रिपचे तु सपिण्डनम्"—इति। पित्रोरन्गमनं विना सङ्घातमर्णे मातुरन्गमनं विना दिनान्त-मर्णेऽपि मातुस्त्रिपचे सपिण्डनं कुर्यात्। तथा च देवलः,—

"एकाइमरणे पित्रोरन्यस्थान्यदिने मृतौ। सपिण्डनं त्रिपचे स्थादनुयानमृतिं विना"—इति॥ मात्वपित्रशाद्धदयस्य दैवात्काचैक्येऽपि पित्रशाद्धं पूर्वे कुर्यात्। तदाह कार्ष्णाजिनिः,—

"पित्रोः श्राद्धे समं प्राप्ते नवे पर्युषितेऽपि वा। पित्रपूर्व्वं सुतः कुर्यादन्यत्रासत्तियोगतः"—इति॥ श्रन्यत्र मात्रपित्वयितिरिक्तविषये सम्बन्धासत्तियोगतः कुर्या-दित्यर्थः। यनु प्रचेतसोक्तम्,—

"नैकः श्राद्धदयं कुर्यात् समानेऽहिन कुवित्"—द्गितः॥ तदैकिसान् श्राद्धे कियमाणे दैवतैक्यात् यद्यन्यस्य प्रसङ्गात् सिद्धि-

<sup>\*</sup> यथाकालं कुर्युः किञ्च, - इति नाः।

<sup>ं</sup> पत्नी एकः सुषा पौली साहतत्तनया चिप, - इति मु॰।

सिंदिषयम्(१) । यथा नित्यश्राद्वामावास्वाश्राद्वयोरमावास्वाश्राद्वेन नित्यश्राद्विसिद्धः प्रामिक्किती । यथा वा, दार्धिकयुगादिश्राद्ध-योर्थुगादिश्राद्वेनेव दार्धिकिसिद्धः(१) । पित्रोर्म्टताहैको सत्यन्वारो-हणविषये लोगाचिणा विशेष उक्तः,—

"स्तेऽहिन समासेन पिण्डिनिर्व्वपणं पृथक्।
नवश्राद्धन्तु दम्पत्योरन्वारोहणएव तु"—इति॥
पिण्डिनिर्व्वपणं श्राद्धं समासेन पाकाद्यैक्येन पृथगसपत्नीकं(र)
कुर्यात्। नवश्राद्धमपि तथा कुर्यात्। स्रत्यन्तरमपि,—
"एकित्तत्यां समारूढौ दम्पती निधनं गतौ।
पृथक् श्राद्धं तथा कुर्यादोदनं न पृथक् पृथक्"—इति॥
श्रमेकमात्रिभरेकित्तित्यामन्वारोहणे कृते पाकाद्यैक्येन प्रथमं पितुसत्दनन्तरं साचान्यातस्ततो ज्येष्ठादिक्रमेण कुर्यात्। तदाह सृगुः,—

<sup>\*</sup> च,-इति मु॰।

<sup>(</sup>१) अन्योदेशेन प्रत्तावन्यस्यापि सिद्धिः प्रसङ्गः।

<sup>(</sup>२) तथा च समावस्थेतरच नित्यश्राद्धविधेः, युगारीतरच च दर्भश्राद्ध-विधेरनुष्ठानप्रयोजकातात् तत्ति दिधीगां प्रामाण्यमुपपद्यते । नित्यश्रा-द्विनामावस्थाश्राद्धसिद्धौ दर्भश्राद्धेन युगादिश्राद्धसिद्धौ चामावस्थादि-श्राद्धविधीगां कुचाप्यनुष्ठानप्रयोजकात्यामावात् स्वप्रामाण्यं स्थादिति भावः । स्वश्च विभोषेण सामन्यसिद्धिनं तु सामान्येन विभोषसिद्धिन रिति तात्पर्थम् ।

<sup>(</sup>३) तथाच पित्रोः श्राद्धं एघगेव कुर्यात्, न तु पितुः श्राद्धं सपत्नीक तया कला तावतेव माह श्राद्धं कतं मन्येतेत्यर्थः।

"एककाले गतासूनां बह्ननामय वा द्योः।
तन्त्रेण अपणं कुर्यात् आद्धं कुर्यात् प्रथक् ष्रथक् ॥
पूर्वकस्य मृतस्यादौ दितीयस्य जघन्यतः।
तिरीयस्य ततः कुर्यात् सिन्नपातेष्ययं क्रमः"—इति ॥
पूर्वकस्य सुख्यस्य पितुः, दितीयस्य ततो जघन्याया जनन्याः,
तिरीयस्य ततोऽपि जघन्यया मातुरित्यर्थः(१)। पार्वणैकोद्दिष्टयोः
सिन्नपाते जावास्तिः,—

"यद्येकच भवेताच्चेदेको दिष्टं च पार्वणम्।
पार्वणं तच निर्वत्य एको दिष्टं धमाचरेत्\*"—इति॥
त्रनेकनिमित्तसन्त्रिपाते निमित्तानुक्रसेण श्राद्धं कुर्यात्। तथा
च कात्यायनः,—

"दे बह्ननि निमित्तानि जायेरचेकवासरे। नैमित्तिकानि कार्याणि निमित्तोत्पत्यनुक्रसात्"—इति॥ यद्यपेकदेवताकश्राद्धदयमेकस्मिच्नहनि न युक्तं, एकानुष्ठानेने-तर्प्रयोजनस्थापि प्रसङ्गात् सिद्धेः; तथापि नैमित्तिकानि वचन-वलादनेकान्यपनुष्ठेयानि। तथा च जाबालिः,—

> "श्राद्धं क्रवा तु तसीव पुनः श्राद्धन ति । नैमित्तिकन्तु कर्त्तयं निमित्तानुक्रमोदयम्"—इति ॥

<sup>\*</sup> एकोहिस्टन्तु निर्वर्त्ते पार्वमां विनिवर्त्तयेत्, - इत्यन्यत्र पाठः ।

<sup>(</sup>१) माटपदमत्र सपतीमाटपरं बोध्यम्।

नित्यकाम्ययोरेकदेवताकयोः सम्मिपाते काम्येनैव नित्यसिद्धिः।
तदुक्तं स्पृतिसंग्रहे,—

"काम्यतन्त्रेण नित्यस्य तन्त्रं श्राद्धस्य सिध्यति"—इ ति॥ यचाग्रीचिवधानजातमजहत्त्वार्थप्रयुक्ता दृशा प्रोक्तं यच च संग्रहीतवपुषां श्राद्धं समृद्धी पदम् । श्रधायं तदवाद्यनिर्णयविदां तार्त्तीयमार्त्तिन्द्धदं सोऽयं बाह्यस्ते स्वतन्त्रमिहमा मन्त्रीश्वरोमाधवः॥

इति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्त्तक-श्रीवीर-वृक्कश्चपालमात्राज्यधुरन्थरस्य माधवामात्यस्य इतौ पराग्ररस्यति-व्याख्यायां माधवीयायां हतीयोऽध्यायः समाप्तः॥०॥

॥०॥ समाप्तञ्चाचारकाण्डम् ॥०॥

## मुहिपचम्। —

| SB          | पन्नी     | चग्रहम्             | ग्रहम्।              |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------|
| 2           | 17        | <b>क</b> ता         | <b>र</b> ती          |
| ¥           | २५        | स्रितिष             | स्रितिषु             |
| 4           | 90        | <b>युत्पत्</b>      | <b>यु</b> त्पित्म्   |
| 39          | 12        | लेखे                | <u>च्येष</u> ्ठे     |
| "           | 96        | <b>निर्व्वि</b> श्म | <b>नि</b> व्विशन्    |
| २३          | ₹8        | पूर्वपचा            | पूर्वपची             |
| ₹8          | 38        | तथा                 | तथा च                |
| 25          | •         | मुरि                | मुनि                 |
| 30          | रर        | मुदितात्मविवेश      | मुदितात्मतत्त्वविवेक |
| 38          | 2         | चासभ्यते            | चारभाते              |
| 20          | ₹8        | चित्तम्य            | चित्तस्य             |
| 35          | 3         | पारभते              | मारभते               |
| 8.          | २०        | परियाम्यमारा        | परियममाना            |
| 84          | 35        | इत्युत्त-प्र        | इत्युत्त-स           |
| 8€          | 6,90      | मी॰ ख॰१पा॰२सू॰      | मी॰ ६ च। पा। २२ सु॰  |
| 89          | ₹•        | प्रमात              | प्रमीत               |
| ñc.         | १३        | धन्म                | धर्मा                |
| 3,4         | 2         | <b>प्रिचीः</b>      | प्रिष्यैः,           |
| £8          | -         | सव                  | सर्वे                |
| ₹€          | 21        | यस्य                | तस्य                 |
| 00          | 12        | वत्स्ल              | वत्स्न !             |
| <b>ब्रह</b> | २०        | <b>नद्यम्</b> चते   | मचायो उच्चेते        |
| 28          | <b>२१</b> | नुगाल               | गुगात्व *            |
| 26          | १२        | तत्रेकादग्री        | तचैकादशे             |
| 03          | 80        | भूलत्वेन            | मूलत्वेन             |
| 23          | २१        | मल                  | मूल                  |
| द्          | ą         | 'चसङ्गम्य           | मूल<br>''चसङ्गस्य    |
| •1          | 88        | दहस्य               | देह्रस्य             |
|             |           |                     |                      |

नित्यकाम्ययोरेकदेवताकयोः यन्त्रिपाते काम्येनैव नित्यपिद्धिः। तदुकं स्पृतिसंग्रहे,—

"काम्यतन्त्रेण नित्यस्य तन्त्रं श्राद्धस्य सिध्यति"—इ ति॥ यचाग्रीचिवधानजातमजहत्त्वार्थप्रयुक्ता दृशा प्रोक्तं यच च संग्रहीतवपुषां श्राद्धं समृद्धौ पदम् । श्रधायं तदवाद्धनिर्णयविदां तार्त्तीयमार्त्तिच्छदं सोऽयं व्याक्षस्ते स्वतन्त्रमिहमा मन्त्रीश्वरोमाधवः॥

दति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्त्तक-श्रीवीर-वुक्कस्रपालसाम्राज्यधुरस्थरस्य माधवामात्यस्य क्रतौ पराग्ररस्यति-स्यास्थायां माधवीयायां हतीयोऽध्यायः समाप्तः॥०॥

॥०॥ समाप्रञ्चाचारकाण्डम् ॥०॥

## मुहिपचम्। —

| <b>इ</b> ड | पन्नी | चग्रहम्           | ग्रहम्।               |  |
|------------|-------|-------------------|-----------------------|--|
| 2          | १२    | <b>स</b> ता       | <b>क</b> ती           |  |
| ¥          | 24    | स्रृतिष           | स्रितिषु              |  |
| 4          | 90    | <b>गुत्पत्म</b>   | <b>यु</b> त्पित्स्    |  |
| 38         | 15    | <b>बिक्रे</b>     | <b>च्येष्ठ</b>        |  |
| "          | 35    | निर्व्विश्रम      | निव्विशन्             |  |
| २३         | ₹8    | पूर्विपचा         | पूर्वपची              |  |
| 28         | 39    | तथा               | तथा च                 |  |
| 25         | -     | मुरि              | सुनि                  |  |
| ₹.         | रर    | मुदितात्मविवेक    | मुदितात्मतत्त्वविवेका |  |
| 38         | 2     | चासभ्यते          | चारभ्यते              |  |
| 20         | 28    | चित्तम्य          | चित्तस्य              |  |
| ३८         | 3     | पारभते            | मारभते                |  |
| 8 .        | २७    | परियाम्यमारा      | परिणममाना             |  |
| 84         | 38    | इत्युत्त-श        | इत्युत्त-स            |  |
| 8€         | ٤, 90 | मी॰ ख॰१पा॰२सू॰    | मी॰ ६ च० ०पा॰ २२ सु॰  |  |
| 89         | ₹•    | प्रमात            | प्रमीत                |  |
| यूट        | १३    | धम्म              | धर्म                  |  |
| y.e        | 2     | গ্নিছী:           | प्रियोः,              |  |
| £8         | •     | सव                | सर्वे                 |  |
| ₹€         | 21    | यस्य              | तस्य                  |  |
| 00         | १२    | वत्स्ल            | वत्सन !               |  |
| <b>उ</b> ई | २०    | <b>ल</b> च्यम्चते | सच्यो उचेते           |  |
| <b>6</b> 8 | २१    | नुगल              | गुगल :                |  |
| 0€         | १२    | तचेकादभी          | त चैकाद भी            |  |
| 60         | 80'   | भूलत्वेन          | मूललेन                |  |
| 23         | २१    | मल                | मूल<br>''बसङ्गस्य     |  |
| 24         | 3     | 'चसङ्गम्य         | ''चसङ्गख              |  |
| **         | 88    | दइस्य             | देहस्य                |  |
|            |       |                   |                       |  |

